## सार-कृत-हिन्दी कोश

# SANSKRIT-HINDI DICTIONARY

DR. B. K. UPADHYAYA



### संस्कृत-हिन्दी काश

### SANSKRIT-HINDI DICTIONARY

सन्पादक ग्रं सुबनेश नपास्याद सर्व हों सुबास सहद्र बाटना

मकाशक भारतीय विद्या संस्थान वराणसी

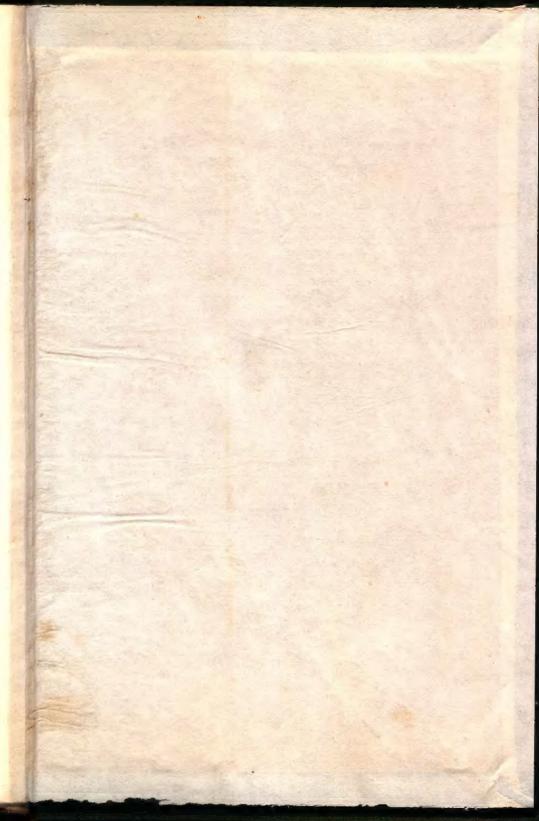

Alabara 18

leitadis illig telepasis medicis

rear and carle pe

and a

TUMEL LINDISMVS

Mir. Jedinin

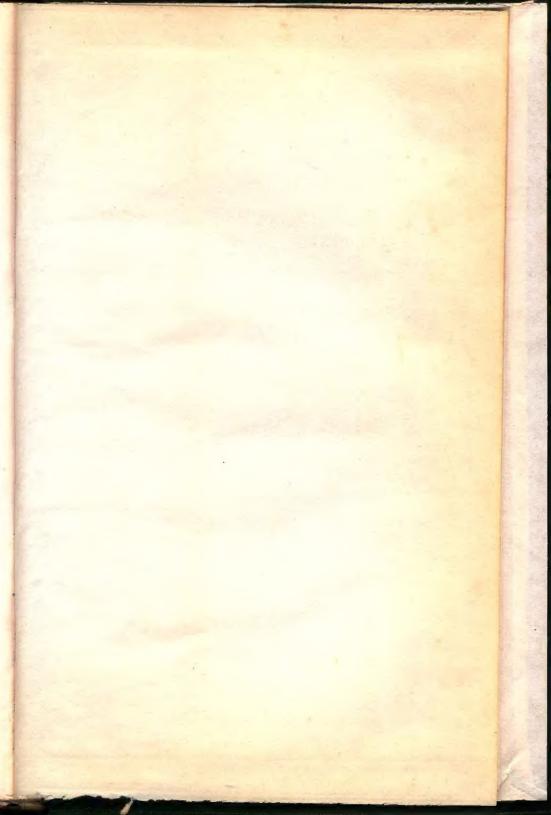

### स्टूडेन्ट्स संस्कृत-हिन्दी कोश

### Students SANSKRIT-HINDI DICTIONARY

सम्पादक डॉ. भुवनेश उपाध्याय स्वं डॉ. सुभाष चन्द्र बरुआ

प्रकाशक भारतीय विद्या संस्थान वाराणसी प्रकाशक :

भारतीय विद्या संस्थान प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता सी. 27/59 जगतगंज, वाराणसी - 221 002 (भारत)

Publisher:

Bharatiya Vidya Sansthan

Publishers & Bookseller C. 27/59 Jagat Ganj, VARANASI - 221 002 (INDIA)

संस्करण - 2000

ISBN - 81 - 87415 - 10 - X

मूल्य - रु 125-00

अक्षर संरचना : आर० के० मल्टीग्राफिक्स लक्सा रोड, गिरजाघर, वाराणसी दूरभाष : 372701; 302195

> मुद्रक : कमला इम्प्रेशन्स वाराणसी

#### भूमिका

प्रस्तुत संस्कृत-हिन्दी कोश जनसाधारण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संयोजित किया गया है। यद्यपि आज अनेक कोश पाठकों के समक्ष सुलभ हैं किन्तु जिज्ञासु छात्र वर्ग कोशों की ऊँची कीमत के कारण पूर्ण लाम से वंचित रहते हैं। इस कोश के निर्माण में छात्रों की पहुँच का विशेष ध्यान रखा गया है। इस कोश द्वारा यह भी प्रयास है कि सामान्य से लेकर उच्च कक्षा के छात्रों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसीलिये ऐसे शब्दों का संग्रह भी इसमें है जो अन्यत्र अप्राप्य हैं। व्याकरण, अलंकार, काव्य, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, दर्शनशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, न्याय, वेदान्त, ज्योतिष आदि अनेक विषयों के समावेश के साथ इसमें सामान्योपयोगी शब्दों का भी समन्वय किया गया है।

छात्रों की सुगमता एवं संस्कृत शब्दों को उन्हीं के स्वरूप में समझने के लिये शब्दों के साथ लिङ्ग ज्ञान को प्रकाशित किया गया है जिससे प्रयोगकर्त्ता शब्दों के समुचित तथा शुद्ध प्रयोग में समर्थ हो सके। अन्य कोशों की भाँति इस कोश को भी सामान्य विधि से देखा जा सकेगा, तथापि पाठकों के सुविधार्थ यहाँ यह बताना उचित समझता हूँ कि कोश में शब्दों को अक्षरादि क्रम से संदिष्ट किया गया है साथ ही शब्दों की संस्कृत निष्ठता पर भी यथासम्भव ध्यान रखा गया है।

इस कोश के निर्माण में विविध संस्कृत ग्रन्थों, अनेक भाषा के शब्द-कोशों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त हम अपने मित्रों डॉ० रमेश कुमार पाण्डेय रीडर, श्री लालबहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय सं. विद्यापीठ दिल्ली, डॉ. आर. देवनाथन्, रीडर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, डॉ० ए. पी. सिच्चदानन्द रीडर केन्द्रीय विद्यापीठ शृंङ्गेरी, डॉ० एस० वी० आर० मूर्ती, रीडर, डॉ० खगेश्वर मिश्र, रीडर, के० सं० विद्यापीठ पुरी, डॉ० देवीप्रसाद त्रिपाठी प्रवक्ता श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सं० विद्यापीठ नई दिल्ली, डॉ० शिवशंकर पाण्डेय प्राचार्य प० सं० पा० वाराणसी के भी आभारी हैं जिन्होंने इसकी पूर्णता में हमें अपना अमूल्य योगदान दिया है।

इस कोश के निर्माण में कम्प्यूटर कम्जोजिंग आर. के. मल्टीग्राफिक्स के संचालक श्री नवीन कुमार सिन्हा तथा प्रकाशक भारतीय विद्या संस्थान, वाराणसी के संचालक श्री कुलदीप जैन के सहयोग का हम सभी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

अन्त में यह निवेदन है कि यह छात्र संस्करण होते हुये भी सबके लिये उपयोगी हो सकेगा। कोई भी कृति जितनी ही जागरुकता से सम्पादित या प्रकाशित की जाय उसमें कदाचित त्रुटि की सम्भावना निहित रहती है, हमारी यह कृति कोश भी इसका अपवाद नहीं है। अतः हम अपने जिज्ञासु पाठकों से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि कोई त्रुटि हो और उसमें सुधार चाहें तो उनका सुझाव हमें पथदर्शन देगा जिसे अग्रिम संस्करण में उचित रूप दिया जा सकेगा।

डॉ० भुवनेश उपाध्याय एवं डॉ० सुभास चन्द्र वरुआ

### अनुक्रम

| 9. | संस्कृत हिन्दी कोश                                        | 9     | से | ३४५         |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|----|-------------|
| ၃. | परिशिष्ट-१<br>संस्कृत छन्दशास्त्र                         | ३४६   | से | ३६१         |
| m. | परिशिष्ट-२<br>संस्कृत के प्रसिद्ध लेखकों का काल आदि       | ३६२   | से | ३६४         |
| 8. | परिशिष्ट-३<br>प्राचीन भारत वर्ष के महत्वपूर्ण भौगोलिक नाम | ३६५ र | से | ३७०         |
| ¥. | परिशिष्ट-४<br>पूरणी संख्या                                | ২৩৭ ই | से | <b>३७</b> ८ |

### सङ्केत-सूची

पुं = पुँिल्लङ्ग

धा. उम. = धातु उमयपदी

त्रि. = त्रिलिङ्गी

न. = नपुंसकलिङ्ग

स्री. = स्रीलिङ्ग

अ. = अव्यय

सं. = संकेतवाचक

गु. = गुणवाचक

सर्व. = सर्वनाम

क्रि. = क्रियापद

#### संस्कृत - हिन्दी कोष

- अ नागरी वर्णमाला का पहला अक्षर। इसका उच्चारणस्थान कण्ठ है। जिन शब्दों के आदि अक्षर ब्यंबन हों, उन शब्दों से नब् समास करने पर नब् का केवल "अ" ही शेष रहता है उसके अर्थ-अश्वद, सादृश्य, चेद, अल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध ये छ: है।
- अः (पु.) विष्णु। रक्षक। विष्णु चिरस्थायी और सब के रक्षक हैं इस कारण उनको "अ" कहते हैं।
- अधि (पु.) चलने का साधन। जिससे चला जाय। पैर। पांच। श्लोक का चतुर्थ चरण। वृक्षमूल। वृक्षों की जड़।
- अङ्मिस्कन्य (पु.) वृक्षों की मोटी शाखाएँ। वृक्षों का एक भाग।
- अंश् (बा. उम.) विभाग करना है। बाँटना है। हिस्सा देना। बैटवारा करना। प्रेरणार्थक। णिचु, "अंशापयति" विभाग करवाता है। विभाग करने के लिये प्रेरणा करता है।
- अंश (पु.) भाग । हिस्सा । बाँट । प्राणधन । पिता के धन का भाग । समूह का एक भाग । राशि का एक भाग । स्कन्ध । काँध । दो एकों में से एक एस । काल का सूक्ष्म परिमाण-विशेष । साठ कला का एक अंश होता है। अंश कल्पना । (स्वी) अंशकरण । भाग करना । प्राप्य धन का निर्णय करना ।
- अंशकः (पु.) अंश का अधिकारी। अंश का भागी, २ अंश। भाग। राशि का तीसवां हिस्सा। अंशिनम्, (न.) विभाग करने कां नियम। पितृधन का भाग करने के लिए धर्मशास्त्रा की आज्ञा। बटवारे का कानुन।
- अंक्रमाज् (त्रि.) भाग पाने का अविकारी । हिस्सादार ।
- अंश्वरपूत (त्रि.) अंशस्वरूप। अंश बना हुआ। समूह का भाग।

- अंशत(त्रि.) बली। बलवान्। मोटे कम्धेवाला। दृढ्काय।
- अंश्रविवर्तिन् (त्रि.) भाग का उलट-पलट होना। कन्चे की ओट।
- अंश्रसवर्णन (न.) दिषम संख्या की राशि का तुल्य भाग करना।
- अंशहर (पु. स्त्री.) माग का अधिकारी । हिस्सेदार । दायाद ।
- अंशावतार (पु.) भगवान् का एक अवतार विशेष। एक भाग से उत्पन्न।
- अंशांशी (कि, वि.) अवयव और अवयदी। भाग और भागी। हिस्सा और हिस्सेवाला।
- अश्विन् (त्रि.) भागी । हिस्सेदार । भाग पाने का अहि कारी । अपना भाग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करनेवाला ।
- अंशु (पु.) किरण। प्रभा। प्रकाश। चमक। तेज। बुति। सूत। महीन सूत।
- अंशुक्यू (न.) महीन सूत का कपड़ा। अंशुपट्ट। रेशमी वस्त्र।
- अंशुजालम् (न.) अंशु का समूह। किरणराशि। अंशुचर (त्रि.) अंशुचारी। प्रकाशशील। सूर्य चन्द्रमा आदि।
- अंशुपष्ट (न.) महीन सूत का बना कपड़ा। उत्तम रेशमी अस्त्र।
- असुमत् (त्रि.) प्रकाशशील । वमकीला । द्युतिमान् । अंशुमत्फला (स्री.) एक पौधे का नाम । कदलीवृक्ष । केले का पेड़ ।
- अंशुमती (स्री.) सालपर्णीवृक्ष । यमुनानदी का एक नाम ।
- अंशुमाला (श्वी.) किरणों की माला। किरण समूह। अंशुमाली (पु.) सूर्य, चन्द्रमा। बारह की संख्या। अंशुम्सत (पुं.) सूर्य। चन्द्रमा। सूर्य अपनी किरणों
  - से पृथिवी का जल खींचता हैं, इस कारण उनकी १००० किरणे झथ के समान समझी जाती हैं और वे "अंशु इस्त" कहे जाते हैं।

अंस (न.) कन्धा। हिस्सा। भाग। अंश। अंसकूट (पु.) बृहत्तकन्छ। बड़े कन्धेवाला। अंसत्र (न.) कन्ये की रक्षा करनेवाली वस्तु । कवच । अंसफलक (पू.) विशाल स्कन्ध। पटरे के समान

कन्धा। कन्धे का एक भाग।

अंसभारः (अलु. स.) कन्धे का भार । कन्धे का रखा हुआ भार।

अंसभारिक (पू.) कन्धे पर भार रखने वाला। मजदूर। कुली।

अंसल (त्रि.) बलवान् दृढ्काय। बली। अंड् (षा. आत्म.) गमन । गति । जाना । चलना ।

अंबति:-ती (स्ती.) पापनाशक। दुरितच्न। पापौ को दूर करने वाली क्रिया। पापनाशक दान।

अंडस् (न.) पाप । दुरित । प्रायश्चित के द्वारा नष्ट होने वाला पाप। इसी को अंघस् भी कहते हैं।

अकृ (था. पर.) जाना। यमन । गति। चलना। अक्रमू (न.) सुख का अभाव। दुःख।

अकच (त्रि.) (न.ब.) बिना बाल का। जिसके बाल न हो। खल्वाट।

अकवः (पू.) केतु ग्रह का एक नाम । जो लोक को दुःख पहुँचाने के लिए बढ़े। केत् ग्रह का उदय लोकपीड़ा के लिए प्रसिद्ध है।

अकडमक्कम् (न.) शुमाशुम् विचार का एक चक्र। तान्त्रिक दीक्षा का एक विधान चक्र, जिससे मन्त्रों के शुमाशुभ का विचार किया जाता है।

अकथित (त्रि.) नहीं कहा हुआ। अनुक्त।

अकथितकर्म (न.) व्याकरण की एक संज्ञा का नाम। गौणकर्म । अपादान आदि कारको की अविवक्षा करके कर्मसंज्ञक विभक्तियाँ जहाँ होती है वह अक्षित कर्म है।

अकनिष्ठ (न.) छोटा नहीं। बड़ा। (पु.) वेदनिन्दक। वेदों की निन्दा में प्रसन्न होने वाला । बौद्ध ।

अकनिष्ठपः (५.) बौद्धों का पालन करनेवाला। बुद्ध भगवान् का एक नाम। बौद्ध-समप्रदाय का आचार्य ।

अकम्पन (त्रि.) नहीं कम्पने वाला। निर्मय। निडर। (पू.) एक राक्षस का नाम। यह रावण की सेना का सेनापति था।

अकम्पत (त्रि.) (न.त.) अचञ्चल । धीर । निर्भय (पू.) जैन और 'बौद्ध-सम्प्रदाय के एक महात्मा का नाम। जैन-सम्प्रदाय के अन्तिम तीर्थङ्कर का नाम। यह उनका असली नाम नहीं था, किन्तु उनके धीर होने के कारण लोगों ने उन्हें "अकम्पित" की तपाधि दी थी।

अकर (त्रि.) विना हाथ का। हाथरहित। अपने कर्तव्य से उदासीन। अपना कर्तव्य न करनेवाला ।

अकरणम् (न.) कार्य का अभाव। काम नहीं करना । कर्मरहित । इन्द्रियरहित । इन्द्रियशुन्य ।

अकरणिः (स्त्री.) कार्य शक्तिका नाश। इस शब्द का प्रयोग शाप देने के अर्थ में किया जाता है।

अकरा (स्त्री.) बिना हाय की स्त्री। आमल की वृक्ष। आँवले का पेड । औंवले का सेवन करने से लोगों के दुःख दूर होते हैं इसी कारण इसका "अकरा" नाम पड़ा है।

अकरुण (त्रि.) करुणारहित । निर्देय । दयाशून्य । अकर्ण (त्रि.) जिसके कान न हो। कर्णरहित। बहरा। बिंदर। कर्ण नामक वीर का अभाव या उसका सादृश्य यहाँ "कर्ण" शब्द का अर्थ कान और सुनने की शक्ति दोनों है।

अकर्तनः (त्रि.) काटने के अयोग्य। जो काटा न जाय।

अकर्तृ (पु.) काम नहीं करनेवाला। निकम्पा, किये हूए कर्मों का जो फल भोग न करे।

अकर्मक (त्रि.) जिसके कर्म न हो। धातु का एक भेद। अकर्मक बातु वे कहे जाते हैं, जिनका फल और व्यापार एक आश्रय में रहता हो और जिस धातु के कर्म बहुत प्रसिद्ध होने के कारण अविवक्षित हों, वे घातु भी अकर्मक हो जाते है।

अकर्पण्य (त्रि.) जो काम न कर सके। काम करने के अयोग्य। नहीं काम करने वाला।

अकर्मन् (त्रि.) बिना काम का । निकम्मा । काम करने के अयोग्य । निष्काम कर्म करने वाला ।

अकत (त्रि.) कलारहित। अखण्ड। सम्पूर्ण। समस्त।

अकल्क (त्रि.) दम्भरहित । अदाम्भिक ।

अकल्का (स्त्री.) चन्द्रमा का प्रकाश। चाँदनी। अदास्मिक स्त्री। पाखण्डरहित।

अकल्कन (त्रि.) जिसमें दम्म न हो। दम्म-रहित। अदाम्मिक।

अकिरित (त्रि.) अचित्रित । बिना बनाया हुआ । अनिर्मित । प्राकृतिक । स्वामाविक । कल्पनाक्षेन । कल्पना से परे ।

अकल्य (त्रि.) रोगी। व्याधित। व्याधियुक्त।

अकल्याण (त्रि.) अमर्गल। कल्याण का अमाव। अकल् (त्रि.) अवर्णनीय। जिसका वर्णन न किया

जाय। न अच्छा न बुरा।

अकवि (त्रि.) निर्बुद्धि, मूर्ख।

अकस्मात् (अ.) सहसा। अचानक। अतर्कित। अकाण्ड (त्रि.) बिना अवसर। बेमौके। अनुचित काल। अनवसर।

अकाण्डजात (त्रि.) अकस्मात् उत्पन्न । अनवसरजात । अनुचितकाल भैं शत्पन्न ।

अकाण्डपात (पु.) अतर्कित पात । सहसा गिरना । अकाण्डे (क्रि.वि.) अकस्मात् । अचानक, सहसा । अकाम (त्रि.) कामरहित । वासनारहित । क्षीणशक्ति ।

प्रेमरहित । निष्प्रेम ।

अकामता (स्त्री.) कामशून्यता। निष्कामता। इच्छाराहित्य।

अकामतः (अ.) अनिच्छा से। इच्छापूर्वक नहीं। अकामहत (त्रि.) अनिच्छापूर्वक नष्ट । बिना इच्छा किये ही मरा हुआ।

अकाय (त्रि.) शरीर-रहित। अमूर्त। निराकार। शरीरहीन। राह् ग्रह।

अकार (त्रि.) काम का अभाव। क्रियारहित।

अकार (पु.) अक्षर।

अकारण (न.) कारणशून्य । बिना कारण । निष्कारण । प्रयोजनशून्य । बे भतलब ।

अकाण्विष्टिकक (नं.) कान का एक गहना। कर्णभूषण।

अकार्पण्य (त्रि.) जिसमें कृपणता न हो। कृपणता का अभाव। उदारता। औदार्य।

अकार्य (न.) अनुचित कार्य । निन्दित कर्म । बुरा काम ।

अकालं (पु.) अनुचित काल । अनवसर । अधम समय । महँगी का समय । अयोग्य समय ।

अकाल-कुसुम (न.) बिना काल का पुष्प। जिस पुष्प के उत्पन्न होने का जो समय नहीं है उस समय में उत्पन्न हुआ पुष्प। दुःसमय का चिह्नविशेष।

अकाल-कृष्णण्ड (पु.) अकाल में उत्पन्न हुआ कोहड़ा।

अकालज (त्रि.) अकाल में उत्पन्न। बिना समय के उत्पन्न। हुआ।

अकाल-जलद (पु.) अकाल का मध, वर्षा ऋतु को छोडकर अन्य ऋतु का मैघ।

अकाल-जलदोदयः (पु.) अकाल में मेघों की उत्पत्ति। विना समय मेघों का होना। कश्मीरी कवि राजशोखर के प्रिपतामह का नाम। सम्भव है यह उनका नाम न रहा हो। किन्तु उपाधि। सुमाधितावली में उन्हृत एक श्लोक से इस बात की कुछ झलक पाई जाती है।

अकालवेला (स्त्री.) अकालिक समय। ज्योतिष् शास्त्र में "कालवेला" एक योग का नाम है, उसका अभाव।

अकिञ्चन (त्रि.) जिसे पास कुछ न हो। अत्यन्त दरिद्र । महानिर्धन।

अकिञ्चनता (स्त्री.) सब प्रकार के धन का अभाव। निर्वेद। संसार के पदार्थों से विराग होने पर जो एक प्रकार का निर्वेद उत्पन्न होता है।

अकिञ्चिन्ज्ञ (त्रि.) कुछ भी न जानने वाला। महामूर्ख।

अकिञ्चित्कर (त्रि.) अनावश्क। अनर्थक। वृथा। व्यर्थ।

अकीर्ति (स्री) अप्रशस्त कीर्ति। अनुचित कीर्ति। अनुचित कार्यौं से प्राप्त कीर्ति। अकुण्ठ (त्रि.) अकुण्ठित। अप्रतिहतगति। किसी स्वम में न स्कनेवाला। सब स्वम में चतुर। अकुण्ठित (त्रि.) कुण्ठित नहीं। अप्रतिहत। चारों 'ओर फैलनेवाला।

अकुतोषद (त्रि.) जिसको किसी का प्रय न हो। निर्भय। निडर। नहीं डरने वाला।

अकुष (न.) वन। सोना। चाँदी। सोना और चाँदी से भित्र वन को कुष्य कहते हैं। उससे भित्र अर्थात् सोना, चांदी को अकुष्य कहते हैं। अकुल (त्र.) कुलच्युत। कुलटूट। उत्तम कुल का

नहीं। शिव का एक नाम।

अकुला (स्ती.) सती। पार्वती का नाम।

उन्दुलीन (त्रि.) उत्तम कुल का नहीं। जिसका कुल उत्तम न हो। २ मर्त्यतोकवासी नहीं। "कु" का अर्थ है पृथिवी।

अकुश्वल (त्रि.) अमर्गतः। अकत्यामः। अक्तुरः। अनिपुण,अनम्बिः।

अक्षार (पु.) समुद्र। सागर। सिन्धु। उदिष। कच्छप। कमुता। सूर्य।

अकूर्व (त्रि.) बिना दाढ़ी का। मंजा। खस्वाट। (पू.) बुद्ध भगवान्।

अकृत्यू (त्रि.) अकठोर। कठिनताशून्य। सहज। सरत।

अकृत (त्रि.) अकर्म । कर्मशून्य । कर्म का अभाव । अकृतार्थ (त्रि.) असफलमनोरथ । अपूर्णमनोरथ । मनोरथ की असिद्धि ।

अकृतास (त्रि ) अस्त्रविद्या में अशिक्षित । अस्त्रविद्या से अनुभिद्ध ।

अकृतात्मन् (त्रि.) जिसकी आत्मा अपने वश में न हो। निर्बुद्धि। मूर्ख, जिसने ब्रह्म और आत्मा का जान नहीं प्राप्त किया है।

अकृतोद्वाह (त्रि.) बिना ब्याहा, कृवारा।

अक्तैनस (ति.) जिसने पाप नहीं किया है। पापरहित। निष्पाप।

अकृतज्ञ (त्रि.) अपने पर किये गये उपकार को भूल जाने वाला । कृतच्न ।

अकृतबृद्धि (त्रि.) मूर्खं । अज्ञानी । अचतुर । अपटु, अनिपुण, असमीध्यकारी । अकृतिन् (त्रि.) अनिपुण ! अनिमन्न । कार्यांचम । अकृत्य (न.) अकार्य । अकर्तन्य कर्म ! न करने योग्य कर्म । निन्दित कर्म ! बुरा क्रम । काम का अभाव । बिना काम ।

अकृश (त्रि.) कृश नहीं। दुक्लापतला नहीं। हृष्टपुष्ट। स्वस्था न दुक्ला न मोटा।

अकृशास्त्र (पु.) अयोध्या के एक राजा का नाम। जिसके दुबले घोड़े न हों।

अकृष्ट (त्रि.) नहीं खींचा हुआ। बिना जोता खेत।

अकृष्टपञ्च (त्रि.) धान्यविशेष। वह धान्य जो बिना जोते हुए खेत गे फ्के। फसही खन। तित्री धान।

अकृष्टरोहिन् (त्रि.) बिना जोते खेत में उत्पन्न होने वाला अन्न।

अकृष्ण (त्रि.) काला नहीं। श्वेत। स्वव्छ। अकेतु (त्रि.) विद्वरहित। पताकाहीन। अज्ञान। अकोट (पु.) वृद्धविशेष। गुवाक नामक कृषा।

अक्का (सी.) माता। जननी।

अक्तः (त्रि.) व्याप्ति । युक्ति । योग । परिच्छेद । जुड़ा हुआ, **घिरा हुआ ।** 

अक्रतुः (त्रि.) यज्ञ का अभाव । निष्काम । कर्मामाव । दृष्ट और अदृष्ट विषयो से विरक्तवृद्धि ।

अक्रम (त्रि.) गमनशक्तिशून्य। पादर्शन। विपर्यय। वैपरीत्य। क्रमहीनता। उत्तर-पत्तर।

अक्रिय (त्रि.) त्रीत स्मार्त क्रिया का त्याग करनेवाला। निन्दित कर्म। निषिद्ध व्यापार। अकर्ता। निकम्मा। निन्दित कर्म करने वाला।

अक्टूर: (तु.) एक यादव का नाम। इनके पिता का नाम श्वफरक, और माता का नाम गान्दिनी था। (ति.) अकठोर, अनिष्ठुर, कूर नहीं, कोधहीन।

अक्रोचः (पु.) क्रोध का अभाव। क्रोधशून्य अकोप, क्रोध के कारण होने पर भी क्रोध न करना।

अक्रोधन (त्रि.) क्रोधरहित। क्रोधहीन।

अक्लमः (त्रि.) क्लमरहित । थकावट से रहित । सदा परित्रम करनेवाला । थका नहीं⊿ सदा व्यापार में लगा हुजा । अविलष्ट (त्रि.) क्लेशित नहीं। क्लेशरहित। अमर्दित।

अबः (पु.) रथ का अवयव विशेष। चका चक्का। पहिया। वह लकड़ी जिसमें पहिये लगाये जाते हैं। व्यवहार। आय-व्यय का हिसाब। पाशा। जिससे जूआ खेला जाता है। छद्राक्ष। बहेड़ा का वृक्ष। ज्ञान। आत्मा इन्द्रिय। रावण। सर्थ। शकट। रथ। सोलह मासे। कर्ष। जन्मान्ध। गरुड़। बाण और जोतिष में इससे ५ की संज्ञा जानी जाती है।

अक्षकः (पु.) वृक्षविशेष । तिनिश नामक वृक्ष । रावण के पुत्र का नाम । इसे अक्षकुमार भी कहते हैं।

अत्तगण (पु.) इन्द्रियों का समूह।

अक्षचरण (पु.) अक्षपाद। आचार्य गौतम का एक नाम।

अवत (न.) चावल . जौ। (पु.) बिना टूटे चावल, जो देवताओं को चढ़ाये जाते हैं।

अवत (ची.) ककड़ासींगी वृक्ष। पुरुषसंसर्ग रहित स्त्री।

असदर्शक (पु.) प्राङ्विवाक। धर्माध्यक्ष। व्यवहारो क्र देखनेवाला। जज। मुँसिफ। जुआरी। पासा क्रा देखने वाला।

असदेविन् (त्रि.) जुआड़ी। जुआ खेलने वाला। धर्त।

असदुः (पु.) जुआड़ी। जुआ खेलने वाला। असपुरा (सी.) पहिये के आगे का भाग।

अक्षवूर्तः (पु.) जुआड़ी। जुआ खेलने वाला। वूर्त। कितव।

अवपाद (पु.) गीतम। नैयायकावार्य।

असपीड़ा (खी.) यवतिक्ता नाम की तता।

अक्षमः (त्रि.) क्षमताशून्य । योग्यताहीन । अयोग्य । क्षमाहीन । क्षमारहित ।

अक्षमा (बी.) ईर्ष्या। क्षमा का अभाव।

अक्षमाला (स्त्री.) जपमाला। स्द्राक्ष की माला।

अक्षयः (पु.) अनन्त । क्षयरहित । अविनाशी । जिसका नाश न हो । अव्यय । ब्रह्मनिष्ठ ।

अक्षयकाल (५.) अनन्तकाल। अक्षयकाल के अभिमानी देवता।

अक्षयतृतीया (स्त्री.) वैशाखशुक्त तृतीया। इसी तिथि को सतयुग की उत्पत्ति हुई है।

अक्षयनवमी (स्त्री ) कार्तिक शुक्लपक्ष की नवमी। अक्षयबट (पुं.) उत्तवेनाशी वटवृक्ष, प्रयाग का वटवृक्ष, जो देवता समझा जाता है।

अक्षया (स्त्री.) तिथिविशेष । सोमवार की अमावास्या । रविवार की सप्तमी और मगंलवार की चतुर्थी ये अक्षया कही जाती है।

अवर (पु.) अकारादि वर्ण। नाशशून्य। ब्रह्म। अविनाशी। विशेषरहित। प्रणव। कूटस्थ

अष्ठरचण (पु.) उत्तम लिखने वाला। लेखक। अष्ठरजीविकः (पु.) कागस्यजाति। लेख से जीनेवाला। लेखक।

असरतृतिका (स्ती.) लेखनी। तिखने का साधन। असरपङ्क्त (स्ती.) छन्दविशेष। इस छन्द में एक भगण और दो गुरू होते हैं।

अवरिक्यास (१५-) लेख। लेखन। असरों का

अक्षवती (स्ती.) एक प्रकार के जुए का खेल। चौपड़। अक्षवाट (पु.) युद्धभूमि। लड़ने का स्थान। अखाड़ा। अक्षशीण्ड (पु.) पक्का जुआड़ी, जुआ खेलने में चतुर।

अक्षसूत्र (न.) जपमाला। जप करने की माला। अक्षाप्रकीलक (पु.) रथ के पहिये को रोकने की कील।

अकान्तः (स्री.) दूसरे का उत्कर्ष न सहना, ईर्ष्या। समा न करना।

अधि (न.) नेत्र। आँख।

अक्षिगत (त्रि.) आँखों पर चढ़ा हुआ। द्वेष्य। शत्रु। विरोधी।

असीण (त्रि.) पूर्ण । अदीन । सीण नहीं । एक प्रकार का यति । जो किसी वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न न हो, और अप्राप्ति से खित्र न हो वह असीण कहा जाता है।

असीब (पु.) समुद्र का तवण। (त्रि.) उन्मादरहित। बो उन्मत्त न हो।

अक्षेत्र (पु.) मन। इन्द्रियों का स्वामी।

असोट (पुं.) अखरोट वृक्ष । पर्वत पर उत्पन्न हुआ पीपल का वृक्ष ।

असोपकरण (न.) यूतसाधन। जुआ खेलने की सामग्री।

असोधः (पुं.) खम्भा । खूँटा । पशुओं को बाँधने का खूँटा।

असोध्यः (पुं.) शिव। दृढ़। अचल। जो राग, द्वेष आदि से विचलित न हो।

असीहिणी (स्त्री) सेनाविशेष। दस अनीकिनी सेना। अक्षीहिणी में २१८७० हायी २१८७० रय। ६५६१० घोड़े और १०६३५० पैदल होते हैं।

अखरः (पुं.) प्रियातवृक्ष । चिरौंजी का पेड़ । अखण्ड (त्रि.) खण्डरहित । पूर्ण । खण्डशून्य ।

अखण्डपरशुः (पुं.) परशुराम । इन के परशु का कोई
खण्डन नहीं कर सका था।

अखातम् (पुं.) देवखात, अकृत्रिम तातान। श्लीत। अखाद्य (त्रि.) अमध्य। जो खाने के योग्य न हो।

अखिल (त्रि.) समस्ता सम्पूर्ण। अखण्ड। अखिलाधार (त्रि.) बद्धा समस्त संसार का आधार।

अनः (पुं.) पर्वत । वृक्ष । सरीसृप । भानु ।

अगजः (पुं.) पर्वत से उत्पन्न। (न.) शिलाजतु। शिलाजीत।

अगितः (पुं.) अनवबोध । न जानना । उपाय- रहित । बिना उपाय का ।

अगदः (पुं.) औषषः। (त्रि.) नीरोग। रोग नहीं। अगदङ्कार (त्रि.) चिकित्सक। वैद्य। रोग दूर करनेवाला।

अगदतन्त्रम (न.) आयुर्वेद का एक शाखा विशेष। इसमें सांप, बिच्चू आदि के काटने का औषष तिखा है।

अगम (पु.) वृक्ष । जाने के अयोग्य । जहाँ जा न सके । अगम्ब (त्रि.) अज्ञेय । जानने के अयोग्य । यमन के

अयोग्य। जहाँ कोई पहुँच न सके। अगस्ति (पुं.) मुनिविशेष। एक मुनि का नाम। जिसने समुद्र को गण्डूक में रखकर पान कर लिया था। जो दक्षिण दिशा में रहते हैं। वृक्षविशेष।

अगस्तिद्भुम (पुं.) एक वृक्षविशेष। अगस्त नामक वृक्ष। इस के रस के नास लेने से चौथिया ज्वर पूट जाता है।

अगस्त्व (पू.) मुनिविशेष।

अगस्त्याश्रम (पुं.) अगस्त्य युनि का आश्रम। काशी का अगस्तकुण्डा नामक स्थान। मलयाचल पर्वत पर वर्तमान अगस्त्य मुनि का आश्रम।

अगाथ (त्रि-) बहुत गहरा। जिसका तल न छुआ जा सके। अत्यन्त गम्भीर । दुर्बोधाशय।

अगाधजल (पुं.) इद। तालाब। (त्रि.) जिसमें अगाध जल हो।

अगार (न.) गृह। मकान।

अगुरु (न.) सुगन्धिकाष्ठविशेष । अगर । जो गरू न हो-हलका ।

अगोंचर (त्रि.) इन्द्रियों के प्रत्यक्ष का अविषय। जो इन्द्रियों के द्वारा न जाना जाय।

अग्नायी (स्त्री.) अग्नि की स्त्री। स्वाहा।

अग्नि (पुं.) पांवक। विश्वः। वैश्वानर। अग्नि के अथिष्ठाता देवता।

अग्निकः (पु.) कीट विशेष । इन्द्रगोप नामकं कीट । अग्निकरण (पु.) स्फुलिङ्ग । अग्नि के छोटे-छोटे कण ।

अग्निकार्य (न.) हवन । होम ।

अग्निकाष्ठ (न.) अगुरु। सुगन्यद्रव्यविशेष।

अग्निकोण (न.) दिशा विशेष। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा।

अग्निकीहा (स्री.) आतिशबाजी। आग का खेल। आग्निगर्म (पुं.) औषध विशेष। सूर्यकान्तमणि। अग्निचित (पं.) अग्निहोत्री। अग्नि चयन

अग्निचित् (पुं.) अग्निहोत्री। अग्नि चयन करनेवाला।

अग्निज (पुं.) अग्नि से उत्पन्न द्रव्य । सुवर्ण । सोना । अग्निपुराण (न.) एक पुराण का नाम । इसमें सोलह हजार श्लोक हैं।

अग्निप्रस्तर (पुं.) आग को उठाने वाला पत्थर। चकमक पत्थर।

अग्निबाहु (पुं.) धूम।

अग्निम (न.) अग्नि के समान। आग की तरह चमकने वाला।

अग्निभू (पुं.) कार्त्तिकेय।

अग्निभूति (पुं.) एक प्रकार के बौद्ध।

अग्निमारुती (वुं.) अगस्त्य मुनि।

अग्निमुख (पु.) ब्राह्मण। विप्र। देवता। चित्रक। अग्निमुखी (स्त्री.) औषघ विशेष। फल्लातक, भिलावाँ।

अग्नियन्त्र (न.) अग्न्यस्त्र विशेष। बन्दूक तोप आदि।

अग्निवित् (पुं.) अग्निहोत्री।

अग्निवत (न.) राजाओं का व्रत विशेष।

अग्निश्चरण (न.) अग्नि का वास स्थान ।दक्षिणाग्नि । गार्हपत्य और आहवनीय नामक अग्नियों के रहने का स्थान । अग्निहोत्र शाला ।

अग्निशाला (स्ती.) अग्निगृह। अग्निशरण।

अग्निष्टोमः (पुं.) यज्ञविशेष । अग्निष्टोम नामक यज्ञ के अन्य ।

अग्निष्यात्तः (पुं.) दिव्य पितर। नित्यपितर। क्रियाशक्ति के अधिष्टाता।

अग्निहोत्रम् (न.) यर्जावशेष । अग्न्याद्यान । सायंकाल और प्रातःकाल नियम से किये जाने वाले कर्म ।

अग्निहोत्री (पुं.) अग्निहोत्रयुक्त। अग्निहोत्र करने वाला। कान्यकुळा ब्राह्मणों का एक भेद।

अग्नीषः (पु.) ऋत्विग्विशेष। जिसका वरण धन के द्वारा होता है उसका काम अग्नि की रक्षा करना है।

अग्नीषोमीय (न.) अग्निसोम नामक यज्ञ की हाँवे। यज्ञविशेष। जिसके देवता अग्नि और सोम हों।

अग्न्या**धान** (न.) श्रीताग्नि संस्कार। अग्निहोत्र। अग्निसण। अग्निग्रहण।

अग्न्युत्पातः (पु.) उल्कापात आदि प्राकृतिक विकार, आग का लगना। मन्त्र आदि के द्वारा अग्नि की दाहक-शक्ति का नाश।

अग्न्युपस्थान (त्रि.) अग्नि का उपस्थान । मन्त्रविशेष,

जिनसे अग्नि की स्तुति और स्थापन किया जाता है।

अग्र (न.) परिमाण विशेष। सोलह माशे का परिमाण। आलम्बन। समूह। वृक्ष का अग्रभाग। प्रान्त। भिक्षा विशेष। चारप्रास। प्रधान। अधिक। प्रथम।

अग्रकार (न.पुं.) देह का पूर्व भाग।

अग्रः (त्रि.) सेवक। नौकर। मृत्य। आगे चलनेवाला।

अग्रमण्य (त्रि.) प्रधान। मुख्य। आगे गिनाया जानेवाला।

अप्रगामी (त्रि.) आगे चलने वाला। प्रधान।

अग्रज (पुं.) बड़ा माई। ब्राह्मण।

अत्रजङ्घा (स्री.) जङ्द्या का अग्रभाग । छोटी जाँघ ।

अग्रजन्मा (पुं.) बड़ा भाई। ताह्मण। ज्येष्ठ।

अव्रजाति (पुं.) ब्राह्मण। त्रेष्ठ जाति।

अप्रजिद्य (स्त्री.) जीम की नोक।

अप्रणीः (त्रि.) श्रेष्ठ । स्वामी । प्रधान । अगुआ । मुखिया ।

अग्रतः (अ.) पूर्व भाग। आगे। आगे की ओर। अग्रतःसर (त्रि.) अगुआ। मुखिया। आगे जानेवाला। अग्रदानी (पुं.) प्रेतनिमित्तक दान लेने वाला। महापात्र। बाह्यण।

अव्रनख (वुं.न.) नख का उसा माग।

अप्रनासिका (स्त्री.) नाक का अप्र भाग, नाक की नोक।

अप्रपर्णी (भी.) आलकुशी नामक वृक्ष।

अग्रमागः (पुं.) श्रान्त आदि में पहले निकाला हुआ दव्य। आगे का भाग।

अग्रमुक् (त्रि.) देक्ता और फिलर को विना दिये खाने वाला। पेटू। पेट पालने वाला।

अत्रमांसम् (न.) हृदय के मध्य का मांस। प्रधान मांस. रोगविशेष।

अप्रमुख (न.) मुख का अप्र भाग।

अग्रयाणम् (न.) अग्रगामी । आगे चलना । सेनाविशेष, नासीर ।

अप्रयायी (त्रि.) अप्रेसर। आगे चलने वाला। अप्रलोहिता (स्री.) जिसका अग्रभाग लाल वर्ण का

होता है। चिल्ली नामक एक प्रकार का शाक।

अग्रसन्थानी (स्त्री.) कर्मविपाक। प्राणियों के पूर्वजन्म का शुभाशुभसूचक बन्ध। (ति.) आगे ही से जान तोने वाला, यमपट्टिका, यम का पञ्चाङ्ग।

अग्रसन्च्या (स्त्री.) सन्ध्या का पूर्व समय, पहली सन्ध्या, प्रातःसन्द्या।

अप्रसरः (त्रि.) आगे चलने वाला। अप्रगामी।

अन्नहः (पुं.) अविचाहित। जिसकी स्त्री न हो। वानप्रस्थ। संन्यासी।

अग्रहर (पु.) सबसे प्रथम देने योग्य वस्तु उत्तम-वस्तु (त्रि.) प्रथम ग्रहण करने योग्य। सत्पात्र। ब्राह्मण।

अग्रहायणः-म् (पु.न.) अग्र+हायनः मार्गशीर्ष मासः। अगहन का महीनाः।

अप्रहायणी (स्त्री.) अगहनमास की पूर्णिमा, जिसमें उत्तम घान्य उत्पन्न हो। मृगश्चिरा नक्षन के उदय के समय से घान्य उत्तम होते हैं यह बात प्रसिद्ध है।

अज्ञहार (पु.) ब्रह्मचारी आदि को देने योग्य पदार्थ। दान की हुई या की जाने वाली वस्तु।

अग्राह्मः (त्रि.) ग्रहण करने के अयोग्य।शिवनिर्माल्य आदि। परमेश्वर। इन्द्रिय का अविषय।

अप्रियः (पु.) आगे होने वाला। बड़ा माई। (त्रि.) प्रयान-श्रेष्ठ। उत्तम। ज्येष्ठ सहोदर।

अग्रीय (त्रि.) आगे होने वाला। अग्रिय। मुख्य।

अप्रेगू: (पु.) अग्रेसर । आगे वलने वाला । अग्रगामी । मुखिया ।

अग्रेदिधिषु (पु.) पुनर्भू का पति, विधवा का पति, जेटी बहिन के ब्याह होने के पहले यदि छोटी बहिन ब्याह दी जाय तो वह अग्रेदिधिषु कही जाती है।

अप्रेसर (त्रि.) अप्रगामी, पुरोगामी, आगे चलनेवाला । अप्रन्स (त्रि.) आगे होने वाला । अप्रिम । प्रधान । (पु.) बड़ा थाई । प्रतिष्ठित ।

अप (न.) पाप । व्यसन । दुःख। दुरित। अपराष। (त्रि.) पापी। अपराधी। अधमर्षण (त्रि.) पापनाशक मन्त्रविशेष। अधायुः (त्रि.) पापपूर्ण। जिसका जीवन पापमय हो।

अधोरः (पुं.) शिव, महादेव, गिरिश, (त्रि.) अभयानक, भयानक नहीं।

अघोरा (स्त्री.) भाद्रमास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, इस तिथि को शिव की पूजा की जाती है इस कारण इसका नाम अघोरा पड़ा।

अधोः (अ.) सम्बोधनार्यक अव्ययः।

अञ्च (पुं.) प्रजापति। पर्वत। मारने के अयोग्य। अञ्चा (जी.) सीरभेयी, गी, जो न मारी जाय और न मारे।

अधेय (त्रि.) सूंघने के अयोग्य। मद्य। मदिरा।

अङ्कुक (पुं.) दृश्य काव्य का एक भेद। चिन्ह। युद्ध। संग्राम। पूषण। रूपक। अंश। समीप। गोद। स्थान। प्रकरण। कटिप्रदेश। नाटक आदि का परिच्छेद। रेखा। नद की संख्या।

अङ्कृति (पु.) अग्निहोत्री । अग्निहोत्र करने वाला । अग्नि । ब्रह्मा । वायु ।

अङ्कनम (न.) संख्या का लिखना। चिन्ह। ऑकना। चिन्ह करने की सामग्री। मोहर। अञ्चानिका (बी.) आलिखना। गोट के माग्रीप

अ**ङ्कपालिका (जी**.) आलिङ्गन । गोद के समीप । धाय । धात्री ।

**अङ्कपाली** (स्री.) गोद । अंङ्क । उत्सङ्ग । उपमाता । धात्री । धाय ।

अङ्कर् (न.) चिन्छ। शरीर।

अङ्कित (त्रि.) चिन्हित। लाञ्चित। चिन्ह किया गया। चित्रित। चित्र किया हुआ। गिनाया गया।

अङ्कर (पुं.) रुधिर। लोम। जल। भूमि को फाडकर निकलने वाला नवीन उद्भिद। तिनका।

अङ्क्तरित (त्रि.) बीज की अवस्थाविशेष। जिस में अङ्कुर उत्पत्र हुआ हो। सञ्जात अङ्कुर।

अङ्कश्च (न.पुं.) एक प्रकार का अस्त्रविशेष। जिस से हाथी वश में किये जाते हैं यह लोहे का बना हुआ होता है और आगे से टेढ़ा होता है। अङ्करदुर्घर (पु.) दुर्दान्ध हस्ति, हस्तिपक को न माननेवाला हायी। मतवाला हाथी। अङ्करण को न माननेवाला हाथी।

अङ्क्ष्मी (स्त्री.) फल आदि तोड़ने का एक प्रकार का साधन। बुद्ध की माता। बैन धर्म के चौबीस देवियों के अन्तर्गत एक देवी।

अङ्कील (पु.) आकोड नामक वृक्ष। इसके फूल पीले और सुभन्चित होते हैं। इसके फूल में तम्बे-लम्बे काँटे भी होते हैं और इसके फल लाल रंग के होते हैं।

अङ्कीलसार (पुं.) स्थावरविषविशेष।

अङ्कर (पुं.) वाद्यविशेष। जो अंक में रखकर बजाया जाय। मृदंग, ढोलक आदि।

अङ्ग (अ.) सिप्र। शीघ्र। पुनः। संगम। असूया। हर्ष। संबोधन।

अङ्ग (न.) काय। गात्र। अवयव। प्रतीक। उपाय। वेदों के छः अंग। मन। देशविशेष। विहार का पूर्व और दक्षिण का प्रदेश। यथा "वैद्यनायं समारम्य भुवनेशान्तमं शिवे। ताक्दङ्गाभिषो देशो या त्रायां न हिंदुष्यति।।" वैद्यनायं देवधर-से लेकर ओडिसा के भुवनेश्वर तक अंग देश यात्रा के लिए निषिद्ध नहीं है।

अङ्गग्रह (पुं.) रोगीविशेष। अकड़वाई। शरीर की पीड़ा। अंगों का जकड़ना।

अङ्गज (पुं.) अनंग। कामदेव। बाल। पुत्र। व्याधि।(न.) रुधिर।व्याधि (त्रि.) शरीरोत्पत्र।

अङ्गणम (न.) ऑगन। चौक।

अक्नद (न.) बाह्मूषण। जोसन बाजू आदि। (पुं.) वानरराज बाली का पुत्र (त्रि.) अंगदान करनेवाली। (स्री.) दक्षिण दिशा के दिग्गज की हथिनी।

अङ्गन (न.) प्रांगण। ऑगन। ॲंगना। अङ्गना (स्त्री.) अच्छे अंगों वाली स्त्री। उत्तर दिशा के दिग्गज की हथिनी।

अङ्गनाप्रिय (पुं.) अशोक वृक्ष। अङ्गपति (पुं.) आलिङ्गन।

अङ्गमर्द (पुं.) शरीर दबानेवाला। नाई आदि।

अङ्गमहिन् (पुं.) शरीर दबानेवाला। नौकर। अङ्गरसणी (स्त्री.) वस्त्रविशेष। अंगीठी अंगरखा। अङ्गरसणी (पुं.) अंग लेए। चन्दन केशर आदि। अङ्गलस्मी (स्त्री.) देह की शोमा। शरीर की कान्ति। अङ्गत (पुं.) जो अपने अगों में ही सिकुड जाय। सूखा हुआ फल।

अङ्गविकृति (पुं.) अपस्मार रोग। मिरगी रोग, अंगविकार।

अङ्गविक्षेप (पुं.) नृत्यविशेष । जिसमें अंगों के इशारे से भाव बतलाया जाता है।

अङ्गवैकृत (न.) अंगों की चेष्टा से हृदय का भाव कतलाना।

अङ्गसंस्कार (पु.) अङ्गों के संस्कार। शरीर की शोभा बढ़ाने वाले कर्म।

अङ्ग्रहार (पुं.) नृत्य विशेष। अंगविक्षेप। अंगुलि आदि के विक्षेप के भेद से यह नृत्य तीस प्रकार का होता है।

अङ्गद्धीन (त्रि.) अपूर्णांग। व्यंग। काण। खंज आदि। अङ्गङ्कीभादः (पुं.) सम्बन्ध विशेष। अवयवावयी भाव सम्बन्ध। गीण और मुख्य।

अङ्गाधिपः (पुं.) अंगदेश का राजा। कर्ण। अङ्गारः (न.पुं.) जलता हुआ कोयला। धूमरहित जली तकड़ी। मंगल ग्रह।

अङ्गरकः (पुं.) मंगल ब्रह। साल रेम। अंगारकतेलम् (न.) इस नाम से प्रसिद्ध पक्र हुआ तेल।

अङ्गारकमणिः (पुं.) लाल रंग की मणि। प्रवाल। मूंगा।

अङ्गारकर्कटी (स्त्री.) आग पर पकाई हुई बाटी। अङ्गारचानिका (स्त्री.) अंगार रखने का पात्र। अँगीठी।

अङ्गारपर्ण (पुं.) चित्रस्य नामक मन्दर्व। अङ्गारपद्य (पं.) जीवपत्र नामक वस्र। जिय

अङ्गारपुष्प (पुं.) जीवपुत्र नामक वृक्ष। जियापुत्ती वृक्ष। इंगुदी वृक्ष।

अङ्गारमञ्जरी (क्षी.) करञ्जवृक्ष। करौंजा वृक्ष। अङ्गारशकटी (क्षी.) जँगीठी, जिसमे नीचे पहिये लगे हुए होते हैं।

अङ्गारि (स्त्री.) जैंगीठी। अंगार रखने का पात्र।

अङ्गारिका (बी.) ईख। पलाश के फूल। अँगीटी। अङ्गारिणी (स्त्री.) अँगीठी। वह दिशा जिसको सूर्य ने छोड़ दिया हो।

अङ्गारितम् (त्रि.) जिस के अंगार उत्पन्न हुए हो। प्ताशवृक्ष की कौढ़ी।

अक्सरिता (स्त्री.) अँगीठी। लता।

अङ्गिका (भी.) कञ्चुकी, ॲगिया, ॲंगरखा।

अद्भिन् (त्रि.) प्रवान, मुख्य, शरीरी, देह।

अफ्रिरा (पुं.) मुनिविशेष। जो ब्रह्मा के मानसिक

अङ्गीकार (पुं.) स्वीकार। मान लेना। सम्मति देना। अङ्गीकृत (त्रि.) स्वीकृत। स्वीकृत किया गया। माना गया।

अङ्गरि-री (स्त्री) अङ्गली। हाथ पैर की अंगुली। अङ्गरीय (न.) अंगुली का पूषण। अगूटी। मुंदरी। अक्ररीक्क (न.) अंगुली का भूषण। अंगुठी।

अक्स (पुं.) वात्स्यायनमुनि । आठ जौ का परिमाण । अंगुलिः (ब्री.) अंगुली। हाथ पैर की अगुलियां। अङ्गितितोरणम् (न.) अर्द्धचन्द्र। चन्दन आदि के द्वारा मस्तक पर अर्द्धचन्द्र का आकार बनाना । तिलकविशेष ।

अङ्गीलनः (पु.) अंगुलिकवच। अङ्गील की रक्षा करनेवाला । दस्ताना ।

अङ्गिलिमुद्रा (स्त्री.) मोहर की अंगूठी। जिस अंगुठी में अंगुठी के मालिक के नामासर खुदे हुए हो।

अङ्गुलिसन्देश (पुं.) अंगुलि का सन्देश। अंगुलि के शब्द से जानना।

अक्रुली (स्त्री.) अंगुली। हाथ पैर की अंगुलियाँ। अङ्गलीकण्टक (पुं.) नख। नह।

अङ्गलीय (न.पूं.) अंगूठी।

अङ्गलीयकम् (न.पुं.) अंगूठी अंगुली के भूषण। अक्टू (पुं.) बड़ी अगुली।

असुरुमात्र (त्रि.) असुरुपरिमित वस्तु ।अगुरुपरिमित हृदयकमल के मध्यवती। आत्मा।

अङ्गच्याना (स्री.) सूई से हाथ बचाने की टोपी, इसको दरजी कमड़े सीने के समय काम में लाते हैं, अंगलित्र भी इसी को कहते हैं।

अङ्गवः (पुं ) नकुल । नेउला । बाण ।

अङ्घारि (त्रि.) दीप्तिशील। चमकनेवाला।

अहिपुः (पूं.) चरण। पाद। वृक्ष की जड़।

अक्षिपः (प्.) द्रम । वृक्ष ।

अक्टिपूपणिका (स्त्री) पृत्रिनपणी। पिठवन। इसके

फूल सिंह की पूंछ जैसे होते हैं।

अक्ट्रियुस्कन्बः (पुं.) गुल्फ। एड़ी।

अचक (त्रि.) बिना पहिये का। व्यापार रहित। मन्त्री सेनापति आदि से हीन राजा।

अवसुस् (त्रि.) नेत्रहीन । अन्या ।

अचण्डी (स्त्री.) शान्त स्वमाव की स्त्री और गौ। कोघरहित।

अवरः (पुं.) गमनशक्तिहीन । स्थावर । ठहरा हुआ । पर्वत। पृथिवी।

अवसः (पुं.) स्थिर। दृढ़। पर्वत। कील। शिव।

अचलकीला (सी.) पृथिवी। पृमि। अचलज (पुं.) औषध-विशेष । पर्वत से उत्पन्न वस्तु । अचलित्वष (पुं ) स्थिरकान्ति । जिसकी कान्ति का

कमी नाश न हो। कोइल। अचलिक्ष (पुं.) पर्वतो का शत्रु । इन्द्र । इन्द्र ने पर्वतो के पक्ष कारे थे। इस कारण इन्द्र का नाम

अचलद्विष् पड़ा। अचलपृति (स्री.) छन्दविशेष जिसके चार पाद होते है और प्रत्येक पाद में सोलह अक्षर

होते हैं। अवलप्रतिष्ठ (त्रि.) अनितक्रान्त मर्याटा । समुद्र । अवलमाता (पुं.) एक बौद्धगणािघप। वे अन्तिम जैनाचार्य के एकादश शिष्यों के अन्तर्गत है।

अवला (स्त्री.) पृथिवी।

अवलाधिप (पुं.) हिमवान् पर्वत । पर्वतौ का स्वामी । अवलासप्तमी (स्त्री.) आश्विन शुक्त की सप्तमी। इस दिन के किए हुए पुण्य कर्म अचल होते है इसकारण इसको अवला सप्तमी कहते हैं। अचापस (न.) चलपता का अभाव। अचाञ्चल्य।

अचिन्य (त्रि.) अविचारणीय वस्तु। अपरिच्छेद वस्तु। परब्रहा। मन और बुद्धि के अगोचर वस्तु।

**अकिन्त्यात्मा** (पुं.) सब भूतों का निर्माता। परमेश्वर।

अचिर (न.) अल्प समय। थोड़ा काल। (त्रि) थोड़ी देर ठहरनेवाले पदार्थ।

अचिरधुतं (स्री.) विजुली। जिसकी चमक थोड़ी देर रहे।

अचिरप्रमा (स्री.) विद्युत्। विजुली। अचिररोचिस् (स्री.) वह वस्तु जिसकी प्रमा थोड़ी

देर रहे। बिजुली।

अविरा (स्री.) जैनियों की एक मातृका विशेष! अविरांशु (स्री.) विद्युत्। बिजुली।

अचिरात् (अ.) शीघ्र । त्वरित । अक्लिम्ब ।

अविरामा (स्री.) विजुली।

अचेतन (त्रि.) चेतनाद्येन, जड़, व्यक्त। प्रधान। बेसमझ। ज्ञानद्येन।

अवेतस (त्रि.) विचारहीन्। दुष्टिचत्त।

अचेतन्यम् (त्रि.) चैतन्यरहित । ज्ञानशून्य ।

अच्छ (अ.) सम्मुख, सामने से।

अच्छ (त्रि.) स्वच्छ । साफ्र्यूसुधरा । निर्मल । अच्छपल्तः (पुं.) रीछ । भातु ।

**अच्छत्र** (पुं.) राजाहीनदेश। अराजकदेश।

च्छादाक (पुं.) ऋत्विज् विशेष। सोमयज्ञ करानेवाला पुरोहित।

अच्छन्दस (त्रि.) वेदपाठ का अनिधकारी, जिसको वेद पढ़ने की आज्ञा न हो, शुद्धः

अच्छिद्रः (त्रि.) छिद्रशून्य । दीषरहित सम्पूर्ण वैदिक कर्म । वह वैदिककर्म जो अंग्रहीन न हो ।

आच्छीदः (त्रि.) निर्मल जलवाला सरीवर, छोटा तालाब, इस नाम का एक सरीवर, जिसका वर्णन संस्कृत की कादम्बरी में किया गया है।

अच्युतः (पुं.) निर्विकार। विष्णु । कृष्ण । वासुदेव । जो सदा स्थिर रहे। अविचल । पीपल ।

**अन्युताङ्गज** (gi.) बलदेव, इन्द्र।

**अन्युतागज** (पुं.) कामदेव। अनंग। कृष्ण। रुक्मिणीपुत्र।

**अन्युतात्मज** (पुं.) कामदेव। अनंग।

अञ्युतावासः (पुं.) अश्वतथवृक्षः। वटवृक्षः। कृष्णः के रहने का स्थानः।

अजः (पुं.) विष्णु । श्रित । जीवात्मा । ईश्वर । वकरा । मेषरश्रि । कामदेव । जिसका जन्म न हो ।

अजकर्णः (पुं.) वृक्षविशेष। पिपसाल वृक्ष। इस के पत्ते वकरे के कान के समान लम्बे होते हैं।

अजकवम् (नु.पुं.) शिव का धनुष। जिस में ब्रबा और विष्णु वाण बने थे।

अजकादः (न.पुं.) क्षित्र का धनुष। जो ब्रह्मा और विष्णु की रक्षा करता है।

अनमीर (न.) वकरी का दूध।

**अजगः** (पुं.) विष्णु, अग्नि।

अजगन्धा (स्रो.) अजमोदा। औषधविशेष।

अजगन्विका (स्त्री.) शाकविशेष। वावुई शाक।

अजगन्त्रिनी (स्री.) अजशृंगी। गाडरसींगी। अजगर. (वृ.) सर्व विशेष। वडा साँप।

अजधन्य (त्रि.) उत्तम। श्रेष्ठ। जो नीच न हो। अजजीविक (त्रि.) अजा से जीनेवाला, वकरी का

चरवाहा, जो वकरियों को चरा कर जीता है। अजटा (क्षी.) आमलको वृक्ष। कन्द रहित कृषा।

अज्ञाया (सी.) स्वर्णयूचिका। स्वर्ण पुन्पिका। कर्ते का समृह।

अजन्त (पुं.) स्वरान्त। जिन क्ष्यों के जन्त में स्वर हो।

अजदण्डी (स्त्री.) त्रसदण्डी वृष्ट।

अजनिः शाप के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जन्मरहित। अनुत्यति अठ्येशन।

अजनबोनिः (पुं.) व्रह्मा। प्रजल्पंतः।

अजनाभ (पुं.) भारतवर्ष का नाम। इस भारतवर्ष का नाम पहिले "अजनान" जा। जब इस के राजा भरत हुए तब में इस का नाम भारत पडा।

अजन्य (न.) उत्प्रतः। शुमाशुमसूचकः। दैवकृत उत्पातः। उपहवः।

अजप (पुं.) अस्पष्ट पढ्नेवाला । जप न करनेवाला । (पुं.) छाग पालन करनेवाला । बकरे चरानेवाला ।

अजपा (स्त्री.) देवताविशेषः। गायत्री विशेषः। जिसका जप श्वास-प्रश्वास के साथ स्वयं होता रहता है। अजपात् (पुं.) पूर्वामादपद नक्षत्र। ग्यारह रुद्रों में से एक रुद का नाम।

अजमस (पुं.) बबुर वृक्ष की पत्तियाँ। इन पत्तियों को बकरे प्रसन्नतापूर्वक खाते हैं।

अजमीद (पुं.) अमजेर नामक नगर। उस का राजा। युधिष्ठिर।

अजमोदा (स्री.) अजवाइन । उग्रगन्था ।

अजम्मः (पुं.) भेक। मैंढक। (त्रि.) दन्त रहित। जिसके दाँत न हों।

अजयः (पुं.) पराजय। भाँग। बगांत के बीरभूत के पास के एक नद का नाम।

अजय्यम् (त्रि.) अजेय शत्रु । जो जीता न जा सके। अजर्य्यम् (न.) मित्रता। संग।

अजलोमन् (पुं.) वृक्षविशेष। इसकी मञ्जरी बकरी के लोम के समान होती है।

अजवीची (स्त्री.) छायापयविशेष। जो आकाशगंगा के नाम से प्रसिद्ध है।

अजर्श्वृमी (स्री.) वृक्षविशेष। गाडरसींग। इस के फल मेंडे के सींग के समान होते हैं।

अजसम् (न.) निरन्तर। सन्ततः। सदा। सर्वदा। त्रिकाल में स्थितिशील।

अजहरस्वार्था (भ्री.) शब्दशक्तिविशेष। तक्षणा क एक भेद। उपादान लक्षणा। नो अपने अर्थ को न छोड़कर दूसरे अर्थ का बोध करे।

अजहत्त्वसणा (जी.) अजहत्त्वार्या नाम की लक्षणा। जो अपने वाच्य अर्थ को न छोड़े और वाच्यार्थसम्बन्धी दूसरे अर्थ का भी बोच न करे।

अजहािलंग (पुं.) वह शब्द जो अपने लिंग को न छोड़े। विशेषण का यह नियम है कि वह विशेष्य के लिंग के अनुसार हो जाता है, परन्तु कतिपय शब्द ऐसे हैं जिन का लिंग नियत है।

अजहा (स्त्री.) शुक्तशिष्वी नामक औषच। कवाछ। कपिकच्छुक।

अना (स्री.) माया। त्रिगुण विशिष्ट प्रकृति। बकरी। अजागरः (पुं.) भृंगराज नामकी औषधि। भंगरा। (त्रि.) जागरण शून्य। अजाजी (स्त्री.) काला जीरा। सफेद जीरा। अजाजीव: (पुं.) जिसकी जीविका बकरे बकरियों से हो।

अजातककुद (पुं.) वैलों की अवस्था विशेष। थोड़ी उमर का बैल। बच्छा। बछडा।

अजातञ्जनु (पुं.) युधिष्ठिर। ये किसी से शत्रुता नहीं करते थे इस कारण इनका नाम अजातशत्रु पड़ा।

अज़ितः (स्री.) अनुत्पत्ति। कार्य कारण की अनुत्पत्ति। (त्रि.) जन्मरहित।

अजादनी (खी.) वृक्षविशेष। जिसे बकरे खाते हैं। विचटी वृक्ष।

अजानिः (पुं.) जिसकी सी न हो। स्रोरहित।

अजानेबः (पुं.) उत्तम घोड़ा। प्रमुमक घोड़ा। (त्रि.) निर्मय। निडर।

**अजापातः** (पुं.) **बक**रे पातने वाला भेड़िहर। मेषपात।

अजाप्रिया (स्ती.) ब्दरी। दैर।

अजिः (पुं.) तेज । प्रताप । प्रभुता ।

अजिन (पुं.) चमड़ा। चर्म। मृगवर्म।

अजिनपत्रा (स्री.) जिसके पाँख चमड़े के हीं। चममीदड़। चमचिट्ट।

अजिनफला (स्त्री.) वृक्षविशेष। जिसके फल बहुत बहे-बहे होते हैं।

अजिनयोनि (स्त्री.) मृगचर्म के कारण। हरिण हरिणी आदि।

अजिर (न.) ऑगन। चौक।

अजिब (त्रि.) अकुटिल। सरल। सीघा।

अजिक्षग (पुं.) बाग। सर्प (त्रि.) सीधा चलनेवाला। सदाचारी।

अजीगर्त (पुं.) शुन:श्रेप के पिता। इनकी कथा उपनिष्दों में लिखी है। दरिद्रता और निर्घृणता में इनकी बराबरी करने वाला आज तक दूसरा नहीं हुआ।

अजीतः (पुं.) जैनियों का एक तीर्थंकरविशेष। भावी बुद्ध। (त्रि.) अनिर्जित। अपराजेय।

अजीर्ण (न.) उदररोगविशेष। मन्दाग्नि। अधिक भोजन दुर्बलता आदि के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। अजीदः (त्रि.) मृत। मरा हुआ। मृतक। अनेकान्तवादियों का दूसरा पदार्थ। वह चार प्रकार का है पुद्गल। आकाश। धर्मा-धर्म। और अस्तिकाय।

अजीवनिः (स्त्री.) जीवन का अभाव। शाप के अर्घ में इसका प्रयोग किया जाता है।

अजेब (त्रि.) जो जीता न जा सके। जीतने के अयोग्य।

अजैक्पाद (पुं.) पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र । रुद्र-विशेष का नाम । क्योंकि इसका पैर बकरी के पैर के समान है।

अञ्जुका (स्त्री.) नाटकोक्ति में वेश्या। बड़ी बहिन। अज्ञ (त्रि.) जड़। वेदों के तात्पर्य न जानने वाला। अनपढ़। अविवेकी। मूर्ख।

अज्ञात (त्रि.) अज्ञान से युक्त। अविदित।

अज्ञानम् (न.) अविद्या। ज्ञान का अभाव। ज्ञान से नष्ट होनेवाला। वेदान्त-प्रसिद्ध पदार्थविशेष। भागवत में अज्ञान के पांच भेद बतलाये गये हैं। तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्यतामिस्र। भागवत में यह लिखा है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने इन्हें वनाया था।

अज्ञानप्रभवः (पुं.) अज्ञान से उत्पन्न । अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान होने के कारण जिसकी उत्पत्ति हो।

अज्ञानी (त्रि.) मूर्ख। अविद्वान्।

अज्ञेष (त्रि.) ज्ञान का अविषय। जो जाना न जाय। (पूं.) वायुं।

अञ्चलः (पुं.) वस्र का प्रान्त भाग। आंचर। पल्ला। अञ्चितः (त्रि.) पूजित। पूजा गया। आदृत। जिसका आदर किया गया हो।

अञ्चितशु (स्त्री.) सुन्दर भौंहवाली स्त्री।

अञ्जू (धा. पर.) मिलना। जाना। प्रकाश करना। (पुं.) दिग्गजविशेष। अज्ञान। आवरण। उपाधि।

अञ्जनकेशी (स्त्री.) एक सुगन्धद्रव्यविशेष। जिसे स्त्रियां वालों में लगाती हैं। यह हट्टविलासिनी नाम से प्रसिद्ध है। अब्जना (स्त्री.) एक वानरी का नाम। जिसके गर्भ और वायु के औरस से हनुमान् उत्पन्न हुए थे।

अञ्जनिक्क (स्त्री.) कृष्णवर्ण होने के कारण अञ्जन से अधिक एक कीटविशेष। जो बहुत काले वर्ण का होता है।

अञ्जनावती (स्त्री.) सुप्रतीक नामक दिग्गज की हिथनी। क्योंकि यह बहुत काली है।

अञ्जनी (क्षी.) गन्ध-द्रव्यों के तेपन करने योग्य। स्त्री। कटुक वक्ष। कालाञ्जन।

अञ्जिति (पुं.) हाथ जोड़ना। जुड़े हुए दोनों हाथ। परिमाणविशेष।

अञ्जलिका (स्त्री.) मूषिका। छोटा चूहा। अर्जुन के एक बाण का नाम।

अञ्जलिकारिका (स्त्री.) एक पौधा। जो लञ्जावती या लजवन्ती नाम से प्रसिद्ध है। छूने से इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। हाथों का जोड़ना। हाथ जोड़ने का काम।

अञ्जस् (त्रि.) प्राञ्जल। अवक्र। सीधा। सरल। अञ्जसा (अ.) शीर्घ। जल्दी। ठीक-ठीक। त्वरित। आर्जव। अनायास।

अञ्जसाकृतम् (त्रि.) विनय से किया हुआ कर्म। अञ्जीरम् (न.) वृक्षविशेष। स्वनाम-प्रसिद्ध वृक्ष विशेष और फल।

अट् (धा. पर.) गमन। गति। जाना।

अटनम् (न.) प्रमण। गमन।

अटिनः-नी (स्त्रीः) धनुष का अग्रभाग। जहाँ चिल्ला चढ़ाया जाता है। धनुष कोटि।

अटिवः (खी.) वन, अरण्य।

अटबी (स्त्री.) अरण्य। वन। वृद्धावस्था में जहाँ भ्रमण किया जाय।

अटा (स्त्री.) भ्रमण। पर्यटन।

अटाट्या(ओ.) भ्रमण। पर्यटन। घूमना। निरर्धक घूमना। विना काम के घूमना।

अह (बा. आत्म.) लांघना । मारना । (उभ.) अनादर करना ।

अष्टः (पुं.) महल के ऊपर का घर । अटारी । वाजार । दुकान । सूखा अनाज । अत्यन्त । अतिशय । अष्टहासः (पुं.) अत्यन्त हॅसी। अधिक हॅसना। महादेव की हँसी।

अष्टहासक (पुं.) कुन्द पूष्प-विशेष।

अष्टातः (पुं.) अटारी। कोठे के ऊपर का घर।

अष्टालकः (पुं.) महल के ऊपर का धर

अष्ट्रालिका (स्त्री.) अटारी। महल। ऊँचा मकान। धनी राजा आदि का मकान। एक नगर का नाम।

अड् (धा. पर.) उद्यम करना।

अह (धा. पर.) आक्रमण करना। अभियोग करना। समाधान करना। प्रमाणित करना। अनुमान करना।

अण् (धा. पर.) शब्द करना। सांस लेनाः

अण (द्या. आत्म.) जीना। प्राण धारण करना।

अण् (न.) नीच। निन्दित। बहुत छोटा।

अणक (त्रि.) कुत्सित। गर्हित। निन्दित।

अपाय्व (न.) अणुओं का उत्पत्ति स्थान। खेत। जिसमें छोटे छोटे अन्न उत्पन्न हों।

अणिः (पुं. ब्ली.) कीला जो रथ के पहिये के आगे लगाया जाता है। सुई की नोका शलाअ। सीमा। सूक्ष्म माग। अल्पार्थक।

अणिमा (पुं.) छोटा पन। लघुता। योगियों की अष्ट सिव्वियों में से एक सिव्वि।

अणीवस (बि.) वहुत थोड़ा। बहुत छोटा। तपुतर। अणु (पुं.) चीना नामसे प्रसिद्ध वीहि-विशेषा। तेश। सूक्ष्म। परमाणु। पदार्थों का मूल कारण। नैयायिक-स्वीकृत पदार्थ विशेष। (बि.) सुक्ष्म। छोटा।

अणुक (बि.) अल्पतर। बहुत छोटा। वहा सुक्ष्म। अणुमा (स्त्री ) जिसकी प्रभा स्वल्प क्षणस्थायी हो। विद्युत्। बिजुली।

अणुमाञ्चिक (त्रि.) जिसका अणु परिमाण हो। अतिक्षुद्र। अत्यन्त छोटा। जीव की संज्ञा। क्योंकि जीव का परिमाण बहुत छोटा होता है।

अणुरेणु (पुं.) त्रसरेणु । धूल-कण ।

अण्ड (न.) अण्डकोश। पक्षीका अण्डा। कस्तूरी। पेशी।

अण्डज (पुं.) अण्डे से निकला पक्षा। साँप। कृकनास। अण्डे से उत्पन्नमान। अण्डालु (पुं.) मत्स्य। मछली।

अण्डीरः (पुं.) पुरुष। समर्थ। शक्तिमान्।

अतट (पुं.) जिसका किनारा न हो, प्रपात, पर्वत का ऊपरी भाग, जहां से जल गिरता है।

अतद्गुणः (पुं.) अनकार विशेष। यह अनंकार वहाँ होता है। जहाँ उसके (किसी वर्णनीय पदार्थ के) गुण ग्रहण करने की सम्भावना रहने पर भी गुण ग्रहण न हो सके। बहुनीहि समास का एक भेद।

अतन्द्रितः (त्रि.) निरालसः। आलस्य रहितः।

अतिर्कतः (त्रि.) अविचारित । सहसा । अकस्पात् । विचाररहित ।

अतर्क्यः (पुं.) अपने तर्क से जानने के अयोग्य। परमात्था । अतीन्द्रिय । मन वचन के अगोचर ।

अतलम् (न.) पृथ्वीतनः। पातालः विशेषः। (त्रि.) तलरहितः। निस्तलप्रदेशः।

अतलस्पर्शम् (त्रि.) अतिगभीर। अगाघ। जिसका तन मुआ न जा सके। अथाह।

अतलाहि, (पुं.) अतल आदि सात लोक। नीचे के सात लोक। अतल। वितला। सुतल। रसातल। तलातल। महातल और पाताल ये सात लोक हैं।

अतः (अ.) हेतु। कारण। अपदेश। निर्देश।

अतसः (पुं.) वायु। धीम। पटवसः। प्रहरण। आत्मा। अतसी (स्त्री.) समा। अलसी नाम से प्रसिद्ध धान्य विशेष।

अतसीतैलम् (न.) अलसी का तेल।

अतस्बः (त्रि.) असंयतेन्द्रिय।

अति (अ.नि.) प्रशंसा। प्रकर्म। उत्कर्म। लांघना। अधिकता। अत्यन्त स्तुति। पूजा।

अतिकदुः (त्रि.) निम्बवृह्म। अत्यन्त कडुआ।

अतिकदः (त्रि.) श्रद्धा के अयोग्य। नष्ट धर्म। अविश्वसनीय। विश्वास करने के अयोग्य।

अतिकन्दकः (पुं.) अधिक जड़वाला वृक्ष। हस्तिकन्दकनामक वृक्ष।

अतिकेशर (पुं.) वृक्ष विशेष। कुब्जक वृक्ष। अतिकृतिः (स्ती.) छन्दोविशेष। पट्वीस अक्षरों का

यह छन्द होता है।

अतिकृष्ट्रम् (न.) व्रत विशेष। यह व्रत तीन दिन तक किया जाता है। एक एक कवल नित्य भोजन करने का इस व्रत में विधान है।

अतिक्रयः (पुं.) अतिपात । क्रमका उल्लंधन करना । नियम न मानना अपने कर्तव्य से विचलित होना ।

अतिक्रमण्य (न.) उचित से अधिक अनुष्ठान करना। वस्तु की सिद्धि होने पर भी कर्म करते रहना।

अतिक्रमणीयः (त्रि.) अतिक्रमण के योग्य। डांकने के योग्य। उलंघन करने के अयोग्य।

अतिक्रमन्त (त्रि.) अतिक्रम । किया गया। अतीत । अपने कर्तव्य से विचलित । अपने काम को भूला हुआ।

अतिगण्डः (पुं.) ज्योतिषशास्त्र का एक योग । छठवाँ योग । (त्रि.) बड़ी गलावाला ।

अतिगन्धः (पुं.) अधिक गन्धवाला । भूतृण । चम्पक वृक्ष । बड़ी सुगन्धवाला ।

अतिवर्ण (स्त्री.) स्थलपद्मिनी। इसका नाम पदमाभ है। यह उत्तर की ओर बहुत होता है।

अतिचारः (पुं.) बहुत चलनेवाला। मगंल आदि पाँच ग्रह्में का एक राशि का भोग की समाप्ति के विना दूसरी राशि पर जाना। पूर्व राशि पर जाने का नाम वक्रातिचार है और आगे की राशियों पर जाने का नाम अतिचार है।

अतिचरित्र (पुं.) छत्रा। छाती नाम से प्रसिद्ध एक तृण विशेष। यह स्थल पर होता है। तालमखाना। सुल्फा।

अतिच्छत्रक (पुं.) भूतृण विशेष।

आदि।

अतिजगती (स्त्री.) छन्द विशेष। यह छन्द तेरह अक्षरों का होता है (त्रि.) जगत् को डाकने वाला। ज्ञानी। जीवन्मुक्त।

अतिजवः (त्रि.) वेगवान् बड़े वेग से चलने वाला। अतिजागरः (पुं.) नील बक पक्षी। यह सदा जागता रहता है, (त्रि.) जिसको नींद नहीं आती।

अतिडीनम् (न.) पश्चियों का गति विशेष। अतितराम् (अ.) अधिक। अत्यन्त अधिक। अतितीक्ष्ण (त्रि.) अत्यन्त कडुआ। मरिचा।

अतितीवा (स्त्री.) गांठ दूब।

अतिथिः (पुं.) सूर्यवंशी एक राजा। इनके पिता का नाम कुश था और इनकी माता का नाम कुमुद्धती था। यह रामचन्द्रजी का पौत्र था। आगन्तुक। पाहुन। जो एक रात रहे।

अतिथिपूजनम् (न.) नृयङ्ग। पञ्च यङ्ग के अन्तर्गत एक यङ्ग।

अतिथिसपर्या (ज्ञी.) अतिथिसेवा। अतिथि का सत्कार। पञ्च महायज्ञीं के अन्तर्गत एक यज्ञ। नयज्ञ।

अतिदिष्ट (त्रि.) दूसरे के धर्म का दूसरे में आरोप करना। मीमांसा शास्त्र की एक परिभाषा।

अतिदीप्यः (पुं.) रक्तचित्रक वृक्षः। लाल चिता। अतिदेशः (पुं.) दूसरे के धर्म का दूसरे में आरोप करना।

अतिथन्वा (पुं.) थानुष्का अनुर्धारी। धनुर्विद्या में निपूण मरुभूमि को डांक जानेवाला।

अतिशृतिः (स्री.) छन्द विशेष । इसके प्रत्येक पद में उत्रीस अक्षर होते हैं।

अतिपतन (न.) अत्यन्त। नाश। अतिक्रमण। अतिपत्तिः (स्त्री.) (सिद्ध न होना) असिद्धि।

अतिपत्र (त्रि.) बड़े-बड़े पत्तींवाला वृक्ष। हस्तिकन्द वृक्ष। इसका उपयोग पशु- चिकित्सा में किया जाता है।

अतिपन्या (पुं.) सुन्दर मार्ग। अच्छा रास्ता। सदाचार।

अतिपातः (पुं.) पर्याय।

अतिपातक (न.) नव प्रकार के पापों में एक बड़ा पाप। वह तीन प्रकार का होता है। पुरुषों को माता कन्या और पुत्रवधू के संसर्ग से उत्पन्न होता है। स्नियों को पुत्र, पिता और श्वशुर के संसर्ग से उत्पन्न होता है।

अतिपातकी (पुं. श्ली.) पापी विशेष। माता, भगिनी और कन्या के साथ दुराचार करने वाले। गुरुद्रोही। कुलधर्म को छोड़ देने वाले और विश्वासघाती ये अतिपातकी कहे जाते हैं।

अतिप्रसक्तिः (स्त्री.) अत्यन्त आसक्ति। अत्यन्त सेवन। अतिप्रसंगः (पुं.) अत्यन्त आसक्ति। दूसरा उद्देश्य रहने पर भी उसके साथ ही दूसरे पदार्थ का सेवन। उद्देश्य के अतिरिक्त पदार्थ का सेवन।

अतिबल (त्रि.) एक पौधा विशेष। बल बढ़ाने वाला औषध। अस्त्र विद्या विशेष। इस विद्या को महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि कृशाश्व से सीखी थी। श्रीरामचन्द्रजी ने इस विद्या को महर्षि विश्वामित्र से सीखी थी।

अतिषरः (पुं.) अधिक मार। अत्यन्त विस्तार। अतिषृमिः (स्त्री.) अतिशय। अधिकता। अमर्यादा। सीमा को अतिक्रम किया हुआ।

अतिमंगल्व (पुं.) बिल्वफल । (त्रि.) मंगलालय । अतिशय मंगल उत्पन्न करनेवाला । बहुत शुम उत्पन्न करने वाला ।

अतिमर्याद (न.) अतिशय। निर्मय।

अतिमात्रम् (न.) यात्रा की अधिकता। परिमाण से अधिक। थोडे की लांघने वाला।

अतिमानिता (स्रो.) अहंकार। अपने को पूज्य समझना।

अतिमुक्तः (पुं.) निःसंग। निष्कल। योगियों की एक अवस्था विशेष। माधवीलता।

अतिमुक्तकः (पुं.) तिनिशः। तिन्दुकवृक्षः। पुष्पवृक्ष विशेषः।

अतिमैत्रः (पुं.) नवम तारा। (त्रि.) परम मित्र। अत्यन्त मित्र।

अतिमोदा (स्री.) नवमल्लिका लता (त्रि.) अतिशय हर्षित । बड़ी सुगन्धितवाला ।

अतिरथ (पुं.) योधा विशेष। जो अनेक य्रोबाओं के साथ एक ही साथ युद्ध करे।

अतिरसा (स्री.) अधिक रसवाली लता। रास्ना लता।

अतिरात्रः (पुं.) यागविशेष ।

अतिरिक्तः (त्रि.) अधिक। अच्छा। भिन्न। शून्य।

अतिरुक्षः (त्रि.) अत्यन्त रूखा। स्नेहशून्य। (पुं.) धान्य विशेष। कंगनी। कोदी आदि।

अतिरेक (पुं.) अतिशय। भेद। बड़ा। आधिक्य। अतिरोग (पुं.) रोगविशेष। बड़ा रोग। क्षय व्यधि।

अतिरोमश (पुं.) बनैला बकरा। जिसके बहुत रोम होते हैं।

अतिवक्ता (त्रि.) बांबदूक । वक्ता । अधिक बोलनेवाला । अतिवर्णाश्रमी (पुं.) वर्णाश्रम हीन । वर्ण और आश्रम के धर्मी का पालन न करने वाला । जीवनमुक्त । महात्मा । पञ्चमाश्रमी ।

अतिवर्तिन् (त्रि.) अतिक्रम करनेवाला। नियम को तोड़ कर चलने वाला।

अतिवर्तुल (पुं.) धान्यविशेष जो बहुत गील होता है।

अतिवाद (पुं.) किसी बात को बढ़ाकर कहना। कठोर वचन। अप्रिय वचन।

अतिवादी (त्री.) सबको चुप कराकर बोलने वाला। सबका मत खण्डन करके जो अपने मत को स्थापित करे।

अतिबाहित (त्रि.) चला गया। बीत गया। व्यतीत हुआ।

अतिविकट (पुं.) दुष्ट हाथी। मतवाला हाथी (त्रि.) अतिकराल। अत्यन्त विकट।

(त्रि.) आतंकरात । अत्यन्त । वकट । अतिविषा (स्री.) औषष विशेष । अतीस ।

अतिवेस (न.) अतिशय। अधिक। भृश। मर्यादातिकान्त। अभिलाषा।

अतिव्यया (ज्ञी.) अत्यन्त पीड़ा। अतिशय करुट। अतिव्याप्ति (ज्ञी.) अधिक विस्तार। अत्यन्त विस्तृति। नैयायिकों के एक दोष का नाम। यदि किसी का लक्षण-अर्थात् एक प्रकार की परिभाषा किया जाय और वह लक्षण अपने मुख्य वाच्य को छोड़ कर दूसरे का वाचक हो जाय। जो वहां अतिव्याप्ति दोष माना जाता है।

अतिश्वक्ति (स्त्री.) अधिक शक्तिवाला। बलवान्। असीम बलशाली। जिसके समान शक्ति औरों की न हो।

अतिश्वव (पुं.) आधिक्य। अधिकता। बड़ाई। अतिशयितः (त्रि.) अधिक। अतिक्रान्त। अधिकतायुक्त। अतिश्वयोक्ति (र्खा.) अर्थालंकारविशेष। वर्णनीय वस्तु की उत्कर्षता दिखाने के लिये उसे दूसरी वस्तु के रूप में प्रकट करना।

अतिशक्तरी (स्त्री.) छन्दविशेष । जिसके प्रत्येक पाद में १५ अक्षर होते हैं।

अतिशायन् (न.) अधिकता। प्रकर्म।

अतिश्रीत (न.) अधिक शीत। अधिक ठण्डा। (त्रि.) वह वस्तु जिसका स्पर्श बहुत ठण्डा हो।

अतिशोषनम् (त्रि.) अत्यन्त शोमायुक्त। अतिशय शोभनीय। श्रेष्ठ। उत्तम। रमणीय।

अतिसन्ध्या (जी.) प्रदोष-काल । सन्ध्या के समीप का समय।

अतिसर्गः (पुं.) स्वेच्छापूर्वक काम करने की आज्ञा। अतिसर्ज्जन ् (न.) देना।मारना।ठगना।छोड़ना। अतिसाथम् (अ.) सायंकाल के समीप। प्रदोष का समय।

अतिसार (पुं.) रोग विशेष। अतिसार रोग। अतिसारिकन् (त्रि.) अतिसार रोगी। अतिसार रोगवाला।

अतिसृष्टः (त्रि.) दत्त । दिया हुआ । नियुक्त किया गया । दिया गया । भेजा गया ।

अतिसीरमः (पुं.) आम्र विशेष। बहुत सुगन्धिवाला।

अतिस्यूतः (त्रि.) अत्यन्त मोटा। आवश्यकता से अधिक मोटा।

अतिहसितम् (न.) अतिशय हास्ययुक्त। अधिक हसने वाला।

अतीत (त्रि.) व्यतीत। बीता हुआ। बीत गया। भूतकाल।

अतीतकालः (पुं.) हेत्वामासविशेष्। अनुमान के द्वारा किसी पदार्थ के साधन समय बीत जाने पर उसके साधन के लिए जो हेतु कहा जाय वह अतीतकाल हेतु कहा जाता है और वह हेत्वामास दोष है।

अतीन्त्रियम् (त्रि.) इन्द्रियों से न जानने योग्य वस्तु। अग्रत्यक्ष।

अतीव (अ.) बहुत ही। अत्यन्त। अधिक। अतिशय।

अतीसार (पुं.) रोग विशेष। उदर रोग। स्वनामख्यात रोग।

अतुबः (त्रि.) अनुपम। उपमान रहित।

अतिका (स्त्रीं.) बड़ी बहिन। इस शब्द का प्रयोग नाटकों में किया जाता है।

अत्यन्तम् (न.) अतिशय। अधिक। सीमा क्रे अतिक्रमण करने वाला।

अत्वन्तकोपन (त्रि.) चण्ड। अधिक क्रोधशील। अधिक क्रोध करनेवाला।

अत्वन्तगामी (त्रि.) अधिक चलनेवाला । सततगामी । हरकारा ।

अत्यन्तसंयोग (पुं.) समस्त सम्बन्ध। निरन्तर संबन्ध। आपस में मेल-मिलाप। जिस प्रकार धूम और अग्नि का सम्बन्ध है, दो पदार्थों का आपस में ऐसा मिल जाना कि दोनों के मेल से एक दूसरा पदार्थ उत्पन्न हो जाय।

अत्वन्तामावः (पुं.) नैयायिकों के मत से अमाव का एक भेद। किसी वस्तु का त्रिकाल में अमाव न था, न है और न होगा। यथा-वायु में रूप का अत्वन्तामाव है क्योंकि वायु में रूप न तो था, न है और न होगा।

अत्यन्तिक (त्रि.) अत्यन्त चलने वाला। अतिशय गमनकारी।

अत्वन्तीन (त्रि.) अत्यन्त वलने वाला । विरस्थायी । अत्वन्तः (पुं.) बहुत खट्टा फल । तेतुल । इमली । अत्वन्त्वपर्णी (खी.) जिसके पत्ते अधिक खट्टे होते हैं। वृक्ष विशेष । बनबीजपुर नामक वृक्ष, यह रावालेबु के नाम से प्रसिद्ध है।

अस्त्ववः (पुं.) अतिक्रम । दण्ड । अमाव । विनाशः । दोष । कृष्ट । अस्यन्त गमन । बल से व्यवहार करना । मृत्यु होनेवाले कार्मों की सिद्धि ।

अत्वर्यम् (न.) अतिशय । अधिक । (त्रि.) अतिशययुक्त अर्थका अभाव ।

अत्यस्पम् (त्रि.) छोटा। बहुत छोटा। अत्यन्त लघु। अत्यस्टिः (भ्री.) छन्द विशेष। जिसके प्रत्येक पाद मैं सञ्चह ९७ असर होते हैं।

अत्याकारः, (पुं.) तिरस्कार। निरादर। आदर का अभाव।(त्रि.) विशाल शरीर। बड़ा शरीरवाला। जलानी (त्रि.) कर्म फल की इच्छा न कर काम करनेवाला। उद्या। अनिम्झ। बना हुआ सन्यासी।

अत्याचार (gi.) उपदव । दुःखद काम । शास्त्रीय नियम का उल्लंघन ।

अत्त्राचान (न.) अतिक्रम। उपश्लेष सम्बन्ध। नियम विरुद्ध अग्नि स्थापन।

**अत्यात (पुं.)** रक्तवित्रक वृक्ष। लालविता।

जत्वात्रम (पुं.) परमहंस। ब्रह्मचर्य आदि आश्रमधर्मी को पालने करने वाला।

अत्यात्रमी (पुं.) उत्तमाश्रमी । परमहंस परिवाजक । अत्यादित (न.) अत्यन्त भय । महाविषद् । जिसमें प्राण जाने का भय हो ।

अस्पुक्ति (भी.) बढ़ कर कहना अन्याय वचन। असमभव उक्ति। अर्थालंकारविशेष, जहाँ क्षुठ और अदुषुत का वर्णन हो।

अतुक्षा (सी.) छन्दविशेष । इस छन्दके प्रत्येक पाद में दो अबार होते हैं। सामकेद के उक्घ माग को विगाड कर मानेवाला।

**अत्युच्यित** (त्रि.) अषिक वढ़ा हुआ।

अत्युक (पुं.) गठड़। पक्षिविशेष। अत्युह पक्षी। काल। कण्ठकै। (त्रि.) अधिक विर्तक। बहुत क्तिकं करनेवाला।

अत्यूहां (सी.) नील नाम का पौषा। नील सिन्दुवार। अञ्ज (स.) अधिकरणार्थक अव्यय। इसमें। यहाँ। अञ्जपनान् (त्रि.) श्लाध्य। पूजनीय। प्रशंसा करने योग्य।

अतिः (पुं.) सप्तर्षियों में के एक ऋषि। (त्रि.) तीन से भित्र। तीन नहीं।

अत्रिजातः (पुं.) चन्द्रमा, ब्राह्मण।

अत्रिनेत्रनः (पुं.) चन्द्रमा।

अब (ज.) निरन्तर । मंगल । प्रश्न । संशय । आरम्म । विकल्प । पक्षान्तर । इस शब्द का अर्थ मंगल नहीं है किन्तु इसका उच्चारण करना ही मंगल है।

अ**थ किम्** (अ.) स्वीकार। अंगीकार। अथर्वन् (पुं.) शिव। मुनिविशेष। इसी पुनि ने अथर्विद का संकलन किया है। अधर्वा (पुं.) ब्राह्मण। अधर्ववेदः। अधर्व मुनि का कहा हुआ धर्म।

अथर्वित् (पुं.) अथर्ववेद का बाता वशिष्ठ आदि।

अथर्वदेव (पुं.) ऋग्वेद का वह भाग जिसमें मारण उच्चाटन आदि का भेद लिखा है।

अथवाधिपति (पुं.) चन्द्रमा के पुत्र बुध। अथवा (अ.) पक्षान्तरबोधक अव्यय। अथो (अ.) आरम्भ आदि। (देखो अथ)।

अबु (था.पर.) खाना। मोजन करना।

अवत्ता (स्री.) विना व्याही स्री। कुमारी। अवत्तावायी (त्रि.) विना दी हुई वस्तु को प्रहण करने वाला। चोर। डाकः।

अदनम् (न.) मक्षण। भोजन।

अदभ्रम् (त्रि.) बहुत। थोड़ा नहीं। अदर्शनम् (त्रि.) दर्शन के अयोग्य। जो देखने में न आवे! जो न देखा जाय।

अदल (पुं.) हिज्जल नामक वृक्ष। (त्रि.) पत्ररहित वृक्ष। विना पत्तों का पेड।

अवस् (त्रि.) दूसरा। अन्य। दूर की वस्तु। अवाता (पुं.) कृपण। दानशक्तिश्रीन। जो दे न सके।

अवात्वः (पुं.) जलाने के अयोग्य। शरीर- रहित। परमात्मा। महारोगी।

अदिति (स्त्री.) देवमाता। ये दक्ष प्रजापति की कन्या और कश्यप की स्त्री थीं। पुनर्वसु नक्षत्र। क्योंकि इसकी देवता अदिति है। न काटने योग्य भूमि।

अवितिनन्दन (पुं.) अदिति के पुत्र । देवता । अवीनः (त्रि.) उदार । दीन नहीं । अदीनात्मा (त्रि.) अत्यन्त कष्ट होने पर भी जिसकी आत्मा विवलित न हो ।

अदृश्यम् (न.) न देखे जाने योग्य रूप। (त्रि.) इन्द्रियों से नहीं देखे जाने योग्य।

अदृष्टम् (न.) भाग्य। नियति। शुभाशुभ रूप कर्म। अदृष्टपूर्वः (त्रि.) पहले नहीं देखा गया।

अवृष्टि (स्ती.) दृष्टि का अभाव । अन्या । कादृष्टि । क्रोच के साथ देखना । अदेवमातृकः (पुं.) जिस देश में नदी या नहर आदि के जल से अत्र उत्पन्न होता है उस देश के वासी।

अन्द्रा (ज.) सत्यार्थक अन्यय । सामने । साफं । अद्भुत (न.) उत्पात । विस्मय । चित्तका विस्मयनामक विकार । नवरसों में से एक रसविशेष ।

अ**द्मुतस्वनः** (पुं.) महादेव। आश्चर्यशब्द। आश्चर्यशब्दयुक्त।

अद्भरः (त्रि.) बहुत खाने वाता। मक्षणशील। अद्य (अ.) आज का दिन। वर्त्तमान दिन।

अध्यतन (त्रि.) आज की उजत हुई वस्तु कालविशेष। बीती हुई रात का अन्तिम पहर और उसने वाली रातका पहला पहर तथा समस्त दिन यह अध्यतन काल कहा जाता है।

अबर्वे (अ.) आज का। इस समय। संप्रति। अबर्वोन (स्त्री.) आज कत में प्रसव करने वाली स्त्री। आसजप्रसवा।

अदिः (पुं.) पर्वत । पहाड़ । वृक्ष । सूर्य । मान विशेष । सात की संख्या ।

अदिकर्णी (स्री.) अपराजिता नाम की औषधि। अदिकीला (स्री.) भूमि। पृथिवी।

अद्रिजम् (न.) शिलाजीत नामक औषघ। (त्रि.) पर्वतपर उत्पन्न होनेवाले पदार्थ।

अदिजतुम् (न.) शिलाजतु।

अद्रिजा (स्ती.) पार्वती । गिरिजा ।

अद्रिजिन् (पुं.) वासव। इन्द्र।

अदितन्त्रा (स्त्री.) हिमालय पर्वत की कन्या। पार्वती।

अद्रिमित् (पुं.) इन्द्र। देवराज।

अदिम् (स्री.) अपराजिता नाम की लता।

अद्रिराज (पुं.) पर्वतों का राजा। हिमालय।

अदिसार (पुं.) लोहा।

अद्रीश (पुं.) हिमालय पर्वत।

अद्रोह (पुं.) द्रोह का अभाव।

अडयः (न.) परब्रह्म। स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य। अद्वितीय। (पुं.) बुद्ध। अडयकारणम् (न.) परब्रह्म। जग्न के निर्मान और

अद्भयकारणम् (न.) परब्रह्म। जगत् के निमित्त और उपादान दोनों कारण। अद्वयवादी (पुं.) वेदान्ती। वौद्ध। एक वस्तु की सता माननेवाला। अद्वैतवादी। बौद्ध विशेष।

अदितीय (त्रि.) केवल । एक । उसके समान दूसरा नहीं । परमात्या । श्रेष्ठ । असमान ।

अद्वेष्टा (त्रि.) अद्वेषी। द्वेष न करनेवाला। हितकारी।

अद्वैत (वि.) स्वजातीय विजातीय भेदशून्य। भेदविकल्परहित। सिद्धान्त विशेष। वेदान्त सिद्धान्त।

अहैतवादी (पुं.) बुद्ध। (त्रि.) विवेकी ब्रह्म और आत्मा की एकता कहने वाला।

अवःक्रिया (स्त्रीः) अपमान । तिरस्कार ।

अवःक्षिप्त (त्रि.) नीचे की ओर मुँह करके रखा गया दव्य।

अधःपुष्पी (स्री.) एक पौधे का नाम। जिसके फूल नीचे की और होते हैं।

अवनः (त्रि.) भार्या, पुत्र, मृत्य आदि।

अधमः (त्रि.) कुत्सित। निन्दित। (पुं.) जार। उपपतिचिशेष।

अवमर्णः (त्रि.) ऋणकर्ता । ऋण नेनेवाला । कर्जखोर । अधमर्णिकः (त्रि.) अधमर्ण । ऋणकर्ता ।

अधमा (स्री.) नायिकाभेद।

अधमांग- (न.) चरण। पाँव। पैर। पाद।

अवरः (पुं.) ऊपर या नीचे का ओठ। (त्रि.) पृथिवी से जो न मिला हुआ हो। नीचे। तल।

अधरतः (अ.) नीचे की ओर।

अधरमधुम् (न.) अधररसः। अधरामृतः।

अधरान् (अ.) नीचे का माग। अधौभाग।

अधरेण (अ.) नीचे की ओर। पश्चिम दिशा।

अवरेषुः (अ.) पर दिन। दूसरा दिन। परसों। आनेवाला परसों।

अधर्म (त्रि.) ब्रह्महत्या आदि निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न पाप। वेदनिषिद्ध कर्म। अनेक प्रकार के दुःख देनेवाले कर्म। धर्म का विरोधी।

अधर्मिक (त्रि.) अधार्मिक। धर्म न जानने वाला। धर्म को तुच्छ समझने वाला।

अधार्मित्र (पुं.) कलियुग। (त्रि.) अधार्मिक। मिथ्यावादी। अवश्वर (पुं.) निन्दित कर्मों मे जिसकी रूचि हो। चोर आदि। नीचे की ओर जानेवाला।

अधस्तात् (अ.) नीचार्थक अव्यय।

अधि (अ.) अधिकार। ऐश्वर्य। भाग। हिस्सा। अधिकम् (न.) बहुत। अनेक। ज्यादा। अर्थालंकारविशेष।

अधिकरणम् (न.) आधार कारक। कर्ता और कर्म क्रिया का आश्रय। मीमांसा।

अश्रया (स्री.) पृथिवीपर सोना। भूमिशयन। अधिकरणविचाल (पुं.) द्रव्य की अंवस्था के भेद से संख्या का भेद करना। एक राशि को अनेक बनाना अथवा अनेक राशि को एक बनाना।

अधिकरणिसद्धान्तः (पुं.) सिद्धांत विशेष। जहां एक की सिद्धि से दूसरे की सिद्धि होती है, वह अधिकरण-सिद्धान्त है अर्थात् जिस अर्थ के सिद्ध होते ही दूसरे प्रकरण की सिद्धि होती हो।

अधिकर्तव्यम् (न.) जो अधिकरण में उत्पन्न हो। अधिकर्मिकः-म् (पुं.न.) हाट का मालिक। वाजार का वीधरी।

अधिकाङ्गम् (न.) कवच आदि वाँघने की पट्टी। कमरकस (त्रि.) अधिक अंग वाला। जिसके अंग बढ़े हुए हों।

अधिकार (पुं.) फलस्वामित्व । किसी काम करने की स्वाधीनता । पैतृकाधिकार । स्वत्व । नियुक्त किये गये पुरुष का सम्बन्ध, यथा- राजाओं की छत्र, चामर आदि धारण करने का अधिकार है। अधीनस्य देश आदि । प्रकरण। व्याकरण के मत से पहले सूत्र के पद की दूसरे सूत्र में ले जाना ।

अधिकारविधि (पुं.) मीमांसा शास्त्र की परिचाषा। कर्मों से उत्पन्न फल को बोधन करनेवाली विधि।

अधिकारी (पुं.) प्रमाता। फलस्वामी। अधिकार विशिष्ट।

अधिकार्यवचनः (न.) स्तुति और निन्दा को प्रकाशित करने वाली अधिक उक्ति।

अधिकृत (त्रि.) अध्यक्ष । नियुक्त । आयव्यय देखने

वाला कर्मजन्य फलसंबन्धी अधिकार प्राप्त। जिसको कोई काम सौंपा गया है। अधिकमः (पुं.) आक्रमण। अधिक्रमण। अधिक्षिप्त (त्रि.) स्थापित। कुत्सित। मर्त्सित। तिरस्कृत।

अधिक्षेपः (पुं.) निन्दा। तिरस्कार।

अधिगतः (त्रि.) प्राप्त । ज्ञात । जाना गया । पाया गया । स्वीकार किया गया ।

अधिगमः (पुं.) साक्षात्कार। प्राप्ति। स्वीकार। अधित्यका (स्री.) पर्वत के ऊपर की भूमि। अधिदेवता (स्री.) पदार्थों के अधिष्ठाता देवता। अधिदेवतम्, (न.) हिरणयगर्भ। अन्तर्यामी पुरुष। चक्षु आदि इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता।

अधिपः (त्रि.) राजा। प्रमु। अधिपति। अधिपतिः (पुं.) प्रमु। स्वामी। अधिपृः (पुं.) प्रमु। नायक। स्वामी।

अधिमांसका (पुं.) दन्तरोगविशेष। दाँत का एक रोग।

अधिमासः (पुं.) मलमास। अधिक मास। संक्रान्ति रहित देश।

अधियज्ञः (पुं.) परमेश्वर। "अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर" (गीता)।

अधिकयोग (पुं.) यात्रा का योगविशेष। अधिरच (पुं.) कर्ण के पिता का नाम।

अधिराज. (पुं.) सम्राट्।

अधिरोहिणी (स्त्री.) बाँस या लकड़ी की बनी सीढ़ी। ऊगर चढ़ने या ऊगर से नीचे उतरने का साधन।

अधिवचनम् (न.) नाम । संज्ञा ।

अधिवासः (पुं.) सुगन्धित करना। पांसना। निवास। रहना। ठहरना।

अधिवासनम् (न.) यज्ञ प्रारम्भ का पहना दिन । जिस दिन देवता आदि की स्थापना होती है। गन्ध माल्य आदि से पूजा करना।

अधिविज्ञा (खी.) प्रथम ब्याही खी। जिसको सौति न आयी हो।

अधिश्रयणम् (न.) भात आदि बनाने के लिए बर्तन को चूल्हे पर रखना। अधिश्रयणी (स्त्री.) चुल्हा।

अधिष्ठाता (त्रि.) अध्यक्ष । प्रवृत्ति और निवृत्ति करने वाला । स्वामी । प्रमु ।

अधिक्ठानम् (न.) वेदान्तशास्त्र के प्रसिद्ध आरोप का अधिकरण। पहिया। नगर। प्रभाव। स्थान। अध्यासन।

अधीत (त्रि.) पठित। कृताध्ययन। पढ़ा हुआ। अधीत (स्री.) अध्ययन। पठन। पढना।

अधीन (त्रि.) आयत्त। वश में आया हुआ। अधिकार में वर्तमान।

अधीयान (त्रि.) पढ़ने वाला। वेदपाठी।

अधीर (त्रि.) चञ्चल। कातर। घबड़ाया हुआ।

अधीरा (स्त्री.) विद्युत्। बिजली। नायिकाविशेष।

अधीशः (त्रि.) प्रमु। स्वामी। ईश्वर।

अधीश्वरः (पुं.) बुद्ध भगवान् (पुं.स्री.) चक्रवर्ती सम्राट् जिसको सामन्तगण कर देते हों।

अधीष्टः (पुं.) सत्कारपूर्वक व्यापार । (त्रि.) सत्कार करके व्यापार में नियुक्त किया गया । आदर के साथ किसी काम के लिये किसी को आज्ञा देना ।

अधुना (अ.) सम्प्रति। इस समय।

अधुनातन (त्रि.) इस समय का। इस काल में होने वाला।

अधृष्टः (त्रि.) तज्जाशील । विनयी ।

अधृष्यः (त्रि.) तिरस्कार करने के अयोग्य। प्रगल्म। धृष्ट। जो किसी से न दवे।

अवृष्या (स्त्रीं.) एक नदी का नाम।

अधौंशुकम् (न.) पहनने का कपड़ा। नीचे पहनने का कपड़ा। धोती आदि।

अधोसज (पुं.) विष्णु । जो इन्द्रियसम्बन्धी ज्ञान का विषय न हो । परब्रह्म । जिसने इन्द्रिय जन्य ज्ञान को तिरस्कृत कर दिया है। कृष्ण भगवान् । ज्ञानी । जीवन्भुक्त ।

अयोगतिः (स्त्रीः) नरक। अवनति। नीचे की ओर गति।

अभोजिहिका (स्त्री.) छोटी जीम। जो तालु के मूल में रहती है। अधोदृष्टिः (त्रि.) अपना विनय जनाने के लिये सदा नीचे की ओर देखने वाला । विनीत । विनयी ।

अयोभुवन (न.) पाताललोक। नागलोक।

अधोमुख (त्रि.) नीचे की ओर मुखवाला। नक्षत्रविशेष।मूल, अश्लेषा, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, मधा और तीनों पूर्वा ये अधोमुख नक्षत्र कहे जाते हैं।

अधोमुखा (स्त्री.) गोजिस नामक पौधा।

अधोलोकः (पुं.) पाताल । अधःस्थित सप्तलोक । अधोवायुः (पूं.) अपान वायु । इवा खुलना ।

अध्यक्ष (पुं.) क्षीरिका वृक्ष (त्रि.) किसी विषय का अधिकारी। किसी काम की देख-रेख करने के लिये नियत। आयव्यय-निरीक्षक। व्यापक। विस्तृत। चारो और फैला हुआ। (ग.स.) प्रत्यक्ष ज्ञान। इन्द्रियों के द्वारा जानने योग्य।

अध्यग्निः (न.) स्त्रीधन। जो विवाह के समय अग्नि को साक्षी करके पिता आदि देते हैं।

अध्यधीनम् (न.) अधिक अधीन। जन्म का दास। विका हुआ दास।

अध्ययनम् (न.) पढ़ना। गुरु के मुख से उपदेश प्रहण करना। गुरु की कही हुई वार्तों को दुहराना। अर्थ सहित अक्षरों का ग्रहण करना।

अध्यर्ज्यम् (त्रि.) आचे के साथ। एक और आधा। डेढ।

अध्यवसाय (पुं.) निश्चय। निर्द्धारण। युक्तियों के द्वारा किसी वात को निश्चित करना। उत्साह। वुद्धिसम्बन्धी व्यापार। किसी पदार्थ के ज्ञान होने के समय रजोगुण और तमोगुण की न्यूनता होने के कारण जो सत्त्वगुण का प्रादुर्भाव होता है वह अध्यवसाय है। वुद्धि। वुद्धि का प्रधान व्यापार।

अध्यशनम् (न.) अधिक भोजन करन्। अजीर्ण पर

अध्यस्तः (त्रि.) कृताध्यास।

अध्यातम (अ.) आत्मा। देह। मन। "स्वमावोऽ-ध्यात्ममुच्यते" इस गीता के श्लोक में स्वमाव को अध्यात्म कहा गया है। "स्वमाव" का अर्थ टीकाकारों ने इस प्रकार किया है। कार्य कारण के समूह रूप देह का अवलम्बन कर के आत्मा विषय-मोग करता है, उसी को "अध्यात्म" कहते हैं। (मधुसूदनसरस्वती) प्रत्येक देह में परव्रका का जो अंश वर्तमान है, वह अध्यात्म कहा जाता है। (श्रीघर)।

अध्यात्मक्रानम् (न.) आत्मा और अनात्मा का विवेक।

अध्यात्मवोगः (पुं.) चित्त को विषयों से इटा कर आत्मा में लगाना।

अध्यात्मविद्यां (स्त्रीः) अध्यात्मतत्त्व । न्याय और वैशेषिक के मत से देह भिन्न आत्मा के स्वरूप को बतलाने वाली विद्या अध्यात्मविद्या कही जाती है । सांख्य मत से प्रकृति से भिन्न आत्मा के रूप को बतलाने वाली विद्या अध्यात्मविद्या कही जाती है और वेदान्तियों के मत से आत्मा और ब्रह्म में अभेद बतलाने वाली विद्या अध्यात्मविद्या है ।

अध्यापक (त्रि.) अध्यापन कराने वाला। उपाध्याय। पढ़ाने वाला।

अध्यापन (न.) ब्राह्मण का मुख्य कर्म । ब्रह्मयज्ञ । पढ़ाना । विद्यादान करना ।

अध्यायः (पुं.) अध्ययन। प्रकरण। ग्रन्थों का भागविश्रोष। जो एक विषय की समाप्ति वतनाता है। सर्ग। वर्ग परिच्छेद। काण्ड।

अध्यास्त्र (त्रि.) समारूढ़। चढ़ा हुआ।

अध्यारीप (पुं.) इसगे वस्तु के धर्म को दूसगे वस्तु में नगाना। मिथ्या ज्ञान। प्रम वश दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु समझना, यथा-रस्सी को साँप समझ नेना।

अध्यावाहनिक (न.) पिता के घर से पति के घर जाने के समय स्त्री को मिला हुआ धन। स्त्रीधन।

अध्यासन (न.) मोजन पर भोजन। एक बार भोजन करने पर भोजन करना।

अध्यास (पुं.) अन्य वस्तु में दूसरी वस्तु के धर्म का आरोप करना। अध्यारोप। मिथ्या ज्ञान। वैठने का स्थान। आसन। अध्यासित (त्रि.) अधिष्ठित। आश्रित। सहारा दिया गया। मरोसा दिया गया। निवेशित। स्थापन किया गया।

अध्याहार. (पुं.) तर्क। ऊह। साकांक्ष वाक्य को पूर्ण करने के लिए दूसरे शब्दों का अनुसन्धान करना। अपूर्व उत्प्रेक्षा।

अध्युषितः (त्रि.) ठइरा हुआ। स्थित।

अध्युष्ट्रः (पुं.) उष्ट्रयुक्त रथ। ऊँटगाड़ी।

अध्यूदः (पुं.) ईश्वर। प्रमु। धनी। चढ़ने वाला। अध्यूद्ध (स्त्री.) अनेक ब्याह करने वाले की पहली स्त्री।

अध्येषणम् (न.) प्रार्थना। याचना के लिये प्रार्थना। अध्येष्यमाणः (त्रि.) वह मनुष्य, जो अध्ययन करने वाला है।

अधुवः (त्रि.) चञ्चलः। विकारवालाः। अनित्यः। अस्थिरः। विनाशोः।

अध्वग (पुं.) पथिक। मार्ग चलने वाला। (त्रि.) सूर्य। ऊँट। मार्गगामी।

अध्वगभोग्य (पुं.) पथिकों को सरलता से प्राप्त होने योग्य वृक्षविशेष। अमड़ा नामक वृक्ष।

अध्यजा (स्त्री.) मार्ग में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का पौधा। स्वर्णपुष्पी।

अध्वन् (पुं.) मार्ग। रास्ता। राह।

अध्वनीन (त्रि.) पथिक। मार्ग चलने वाला। चलने का काम करने वाला।

अध्वन्य (त्रि.) पथिक। अधिक मार्ग चलने वाला। अध्वर (पुं.) यह। ऋतु। सावधान। वसुविशेष।

अध्वरथ (पुं.) मार्ग वलने वाला। दूत। इरकारा। मार्ग में जाने के उपयोगी रथ।

अध्वर्युः (पुं.) यजुर्वेद को जानने वाला। यज्ञ कराने वाला। ऋत्विक्। पुरोहित।

अध्वर्युः (छी.) अध्वर्यु शाखा पढ़ने वाली। अध्वर्युशाखाच्यायी के वंश में उत्पन्न स्त्री।

अध्वश्चरः (पुं.) अपामार्ग । अध्वात्रशात्रवः (पं.) वश्चविकेषः । स्रोत

अध्यात्रशात्रव (पुं.) वृक्षविशेष। स्योनाक नामक वृक्ष।

अन् (धा. पर.) प्राण धारण करना। जीना। अनंशुमत्फला (स्री.) कदली वृक्ष। अनक्षम् (त्रि.) चक्ररहित। विना पहिये की गाड़ी। अन्धा।

अनसरम् (न.) दुर्वचन । गुण छिपाकर दोष प्रकाश करना । अवाच्य । निन्दावचन । गाली ।

अनक्षिम् (न.) मन्द नेत्र। (त्रि.) मन्द नेत्र-वाला। अन्धा।

अनगारः (पुं.) श्रौत-स्मार्त कर्महीन अग्निहोत्र-रहित। सन्यासी।

अनिमका (स्त्री.) रजीवती कन्या। जिसको मासिक धर्म हुआ हो।

अनधः (त्रि.) निर्मल। पापरहित। रमणीय। दुःखरहित।

अनङ्गम् (न.) आकाश ! मन । (पुं.) मदन । कामदेव । अनङ्गशेखरः । (पुं.) दण्डक नामक एक प्रकार का छन्द । इसमें क्रमशः लघु और गुरु अक्षर रखे जाते हैं।

अनङ्गसुहत् (पुं.) शिव। महादेव।

अनच्छः (त्रि.) कलुश। उद्यसत्र, मैला।

अनञ्जनम् (न.) व्योम। आकाश। तत्त्व। (पुं.) नारायण।

अनदुहः (पुं.) साँइ। तृषभ। बैल।

अनदुही (स्री.) गी।

अनितरेकः (पुं.) अभेद।

अनदाः (पूं.) सफेद सरसों।

अनव्यकः (त्रि.) अध्यक्षभिन्न । अप्रत्यक्ष ।

अनव्यायः (पुं.) अध्ययन के अनुपयुक्त समय। पढ़ने के लिए निषिद्ध काल।

अननुगतम् (न.) आत्मतत्त्व। (त्रि.) अनिश्चित। अपरिभाषित। जिसकी कोई परिभाषा न हो।

अनन्तः (पुं.) केशव । विष्णु। नारयण। दैवता। मनुष्य आदि उसके अन्त को नहीं पा सकते। इस कारण विष्णु को "अनन्त" कहते हैं। शेषनाग। बलभद्र।

अनन्तजित् (पुं.) बुद्धविशेष। जैनियों के चीबीसवें जिन। विष्णु।

अनन्तमात्रः (त्रि.) अपरिच्छिन्न। जिसकी इयत्ता न हो। अनन्तमूर्तिः (पुं.) सर्वात्मा। परमात्मा।

अनन्तमूलः (पुं.) कराला नाम की औषिष । बच का एक भेद ।

अनन्तरम् (न.) आनेवाला काल। पश्चात्। पश्चात् का काल। (त्रि.) परमात्मा। **छिद्रशृ**न्य। सत्रिहित। अव्यवहित। सटा हुआ।

अनन्तरूपः (पुं.) भगवान्। विश्वरूप। (त्रि.) अनन्तरूप युक्त। जिसके अनन्त रूप हों।

अनन्त**लोकः** (पुं.) अविनाशी लोक। स्वर्गलोक। अनन्तविजयः (पुं.) राजा युधिष्ठिर **के शंख** का नाम।

अनन्तवीर्थः (पुं.) आर्हतविशेष । आने वाले कल्प में होने वाले जैनियों का तेईसवाँ तीर्थंकर ।

अनन्तवत (न.) व्रतिविशेष। इस व्रत में अनन्त की उपासना की जाती है। यह व्रत भार्दों की शुल्क चतुर्दशी को होता है।

अनन्तशीर्षा (स्त्री.) वासुकी नाग की पत्नी।

अनन्ता (स्त्री.) विशल्या नाम की औषि। एक प्रकार की जड़। जिसका नाम "अनन्त मूल" है। पार्वती। पृथिवी। कुश। हरीतकी। आमलकी। गुड़्ची। अगिनमन्य वृक्ष।

अनन्तात्मा (पुं.) परव्रक्षा । विष्णु । देश । काल और वस्तु से अपरिच्छित्र ।

अनन्यः (त्रि.) सर्वभोगनिःस्पृष्टः। सन को अद्वैत दृष्टि से देखनेवाला। आत्मा और ब्रह्म को अभित्र दृष्टि से देखने वाला। एक तान। किसी एक विषय में लगा हुआ।

अनन्यगतिक (त्रि.) एकाश्रय। गत्यन्तर रहित। अनन्यचेता (त्रि.) एक में जिसका चित्त लगा हो। एक में आसक्त।

अनन्यजः (पुं.) कामदेव। अन्य से उत्पन्न नहीं। केवल एक ही से उत्पन्न।

अनन्यभवः (त्रि.) किसी एक के द्वारा साधन होने योग्य कर्म। दूसरे के द्वारा असाध्य।

अनन्यभावः (त्रि.) एकान्त भक्त । जिसका भाव एक के अतिरिक्त दूसरे में न हो।

अनन्यवृत्ति (त्रि.) इष्टदेव के अतिरिक्त जो दूसरे का ध्यान न करे। एकाप्र। एक तान। एकान्तियन। अनन्वक् (त्रि.) अननुगत। अधीन नहीं। जो वश मैं न हो।

अनन्वयः (पुं.) अर्थालंकारविशेष। नहाँ एक ही उपमान और उपमेय हो। वहाँ यह अलंकार होता है। (त्रि.) अन्वयशून्य। सम्बन्धरहित।

अनपायी (त्रि.) अपायशून्य । अनश्वर । अविनाशी । निश्चल ।

अनपेक्षः (त्रि.) निरपंक्ष। निःस्पृह। अपेक्षा वर्जित। हेय।

अनिषद्धः (त्रि.) अविद्वान् । मूर्ख । अभिन्न नहीं । अनिषयुक्तः (त्रि.) अनादृत । असत । तिरस्कृत । अनिष्णाषः (प्रं.) अरुचि । अनिच्छा ।

अनवः (पुं.) अशुभमाग्य। विपत्ति। व्यसन। अन्यति।

अनर्गतः (त्रि.) बेरोकटोक। प्रतिबन्धकं शून्य। यथेच्छ।

अनर्थः (त्रि.) अमूल्य। जिसका मोल न हो। अनर्थः (पुं.) अप्रयोजन। प्रयोजन का अभाव।

अनयः (पु.) अप्रयोजना प्रयोजन का अभाव। अनिष्ट। अनमीप्सित। नहीं चाहा गया। जिसका कुछ अर्थ वा प्रयोजन न हो।

अनर्थक (न.) अर्थशून्य। प्रलाप। अर्थ के बिना। सम्बन्धरहित वाक्य।

अनर्थमूलम् (न.) आत्मज्ञान का अभाव। अपने बलावल का न जानना।

अनर्यान्तरम् (न.) अभिन्न। समान। भेद नहीं।
अनतः (पुं.) जिसकी तृष्ति न हो। अनेक पदार्यों
के जलाने पर भी जिसकी तृष्ति न हो। अग्नि।
अष्ट वसु में से पञ्चम वसु। कृत्तिका नामक
नक्षत्र। क्योंकि इसका देवता अग्नि है।
वृक्षविशेष। जो चिता नाम से प्रसिद्ध है।
(पुं.) भिलावा नामक वृक्ष। शरीरस्य पित।
नल नामक तृण से भित्र। साठ वर्षों में
पचासवाँ वर्ष।

अनलदः (पुं.) जल । सन्ताप को शान्त करनेवाला । अनलप्रभा (स्त्री.) जिसकी प्रमा अग्नि के समान ही । जयोतिष्मती नामक लता ।

अनिल (पुं.) वृक्षविशेष।

अनवः (त्रि.) प्राचीन । नवीन नहीं ।

अनवधानम् (न.) प्रमाद। मन न लगाना। अनवधानता (स्त्री.) प्रमाद। बिना विचार से किया गया कर्म। चित्तवृत्तिविशेष।

अनवनः (त्रि.) रक्षा नहीं करना। मारना।

अनवमः (त्रि.) समान । सदृश ।

अनवरः (त्रि.) प्रधान । श्रेष्ठ । बड़ा । छोटा नहीं । अनवरतम् (न.) अविरत । निरन्तर । उत्कृष्ट । अच्छा ।

अनवलोभन (न.) संस्कारविशेष। सीमन्तोत्रयन के पश्चात् चौथे मास में वालक के किये जाने वाला संस्कार।

अनवसरः (त्रि.) जिसका ठीक समय न हो। बेमौका। निरवकाश।

अनवस्करम् (त्रि.) मलरहित। साफ। स्वच्छ। निर्मल। विमल।

अनवस्यः (त्रि.) अवस्थितिरहित। अप्रतिष्ठित। दरिद्र। निर्धन।

अनवस्या (त्रि.) सर्कविशेष। किसी विषय के युक्तियों के द्वारा सिद्ध करना तर्क है। जिस तर्क में प्रमाणित करने वाली युक्तियों का अन्त न हो वह अनवस्था कहा जाता है। स्थिति का अभाव।

अनवस्थानः (न.) अवस्थिति का अमाव। कहीं नहीं ठहरना। वायु चञ्चल।

अनदस्थितिः (स्री.) चपलता । मत्सरता । राग, द्वेष आदि से उत्पन्न चपलता ।

अनञ्जनम् (न.) भोजन का अभाव। उपवास। (त्रि.) उपवासी। नहीं भोजन करने वाला।

अनश्नन् (त्रि.) उपवासी। न खानेवाला।

अनश्वरः (त्रि.) शाश्वत । सनातन । अनस् (न.) शकट । रघ । माता । मात ।

अनसूया (स्त्री.) अत्रि मुनि की स्त्री । कर्दम प्रजापति की कन्या । ये बडी पतिव्रता थीं । अस्या का

अभाव।

अनसूबु: (त्रि.) अनिन्दक। निन्दा न करने वाला। अनहंदादी (त्रि.) गर्वीक्तिक्षेन। जो अपना गर्व प्रकाशित न करे।

अनहङ्कार (त्रि.) अहंकारशृन्य।

अनरक्कृति (स्री.) गर्व का अभाव। अनाकुत (त्रि.) अन्यग्रवित्त। एकाग्रवित्त।

स्थिर। एकाग्र।

अनाक्रान्तः (त्रि.) अपराजित। अजेय।

अनाक्रान्ता (स्त्री.) कण्टकारी। भटकटैया।

अनागत (त्रि.) नहीं आया हुआ काल। भविष्यत् काल। अनुपस्थित। अज्ञात।

अनागतार्तवा (स्त्री.) मासिकधर्मशून्य।

अनाचार (पुं.) निन्दित आचार। आचारहीन।

अनातपः (पुं.) धूप का अभाव। छाया।

अनात्मा (पुं.) शरीर। निकृष्ट शरीर।

अनात्म्यम् (त्रि.) रागादिदोषरहित ।

अनायः (त्रि.) नायरहित । दीन । स्वतन्त्र ।

अनादरः (पुं.) तिरस्कार। परिभव।

अनादिः ( पुं.) परमेश्वर। चतुर्मुख। ब्रह्मा। (त्रि.) आदिराहित।

अनादित्वम् (न.) जिसकी आदि किसी को मालूम न हो।

अनादिनिधनः (त्रि.) आद्यन्तशून्य। परमेश्चर। जन्ममरणरहित।

अनादृतम् (त्रि.) अवज्ञात । तिरस्कृत ।

अनापत्रः (त्रि.) अप्राप्त।

अनामकम् (न.) अर्शरोग (पुं.) मलमास।

अनामक (न.) आरोग्य। मोक्ष नामक पुरुषार्थ षड्षाव विकाररिहत परमात्मा।(त्रि.) नीरोग। रोगरिहत।

अनामा (स्त्री.) छोटी अंगुली के पास की अंगुली। कहते हैं इस अंगुली ने ब्रह्मा के सिर काटे जाने में सहायता पहुँचायी थी इसी कारण इसका नाम नहीं लिया जाता।

अनामिका (स्त्री.) मध्यमा और कनिष्ठा के बीच की अंगुली।

अनायासः (पुं.) अपरिश्रमः। अक्लोशः। कष्ट का अभाव। यत्न का अभाव। बिना परिश्रमः।

अनायासकृतम् (त्रि.) बिना यत्न किया हुआ। अल्प परिश्रमः से किया हुआ काम।

अनारतम् (न.) सतत। सदा सर्वदा। अविरत। लगातार।

अनारम्थ (पुं.) अननुष्ठान। आरम्य का अभाव। अनार्जव (पुं.) रोग। कुटिलता। सरलता का

अभाव ।

अनार्तवम् (न.) पौष आदि चार महीनों में होने वाली वृष्टिका जल।

अनार्यः (त्रि.) दुर्जन। दुःशील। अधम। दस्यु। अनार्यकम् (न.) आर्यावर्त से मित्र देश। अगुरु काठ। अनार्य देश में उत्पत्र।

अनार्यजुष्टम् (त्रि.) निन्दित आचार। अनार्यौ का सेवित मार्ग।

अनार्यतिक्तः (पुं.) भूनिम्ब । चिरायता ।

अनाविज्ञ (त्रि.) अनिधभूत। अस्पृष्ट। न प्रुआ हुआ।

अनावितः (त्रि.) निर्मल। विमल। मलरहित।

अनावृत (त्रि.) प्रथम। आवरणरहित। विना ढका हुआ।

अनावृत्ति (स्री.) नहीं लौटना।

अनावृष्टि (स्त्री.) वर्षा का अभाव । उपद्रव विशेष । खेती को नाश करने वाला। उपद्रव । ईतिविशेष ।

अनाशकम् (न.) उपवासपरायणः। उपवास करने वालाः।

अनाशी (पुं.) अपरिच्छित्र। आत्मा।

अनात्रितः (त्रि.) फल की इच्छा न रखने वाला। जिसकी आश्रय न हो।

अनाश्वान् (त्रि.) भोजन न करने वाला।

अनासिकः (त्रि.) नासिकारहित ।

अनास्या (स्त्री.) अनादर। अश्रद्धा।

अनाहत (न.) नया कपड़ा। नहीं फटा हुआ कपड़ा। तन्त्रशास्त्र प्रसिद्ध हृदय स्थित द्वादश दल कमल। शब्दविशेष। मध्यमा वाक्। आधातरहित वस्तु।

अनिकेत (त्रि.) नियत निवास शून्य । नियम से एक स्थान पर न रहने वाला । सन्यासी ।

अनिगीर्णः (त्रि.) अनुक्तः। अकथित।

अनित्यः (त्रि.) अध्रुव । विनाशी । नश्वर । व्यक्त । अनिभृतः (त्रि.) चपत । अविनीत ।

अनिमिष (पुं.) स्पन्दनशून्य नेत्र। जिसकी आँखें वन्द न हों। देवता। मछली। विष्णु। अनिमिषक्षेत्र (न.) एक तीर्थ का नाम । नैमिषारण्य नामक क्षेत्र ।

अनिमिषाचार्यः (पुं.) गुरु । बृहस्पति । देवताओं के आचार्यः।

अनिमेष (पुं.) देवता। जिसके निमेष न हो। मछली। अनियतः (त्रि.) अनैकान्तिक। अनित्य। विनाशी। अस्यायी।

अनियन्त्रितः (त्रि.) उच्छृंखल। अनियमित। नियमविरुद्ध।

अनिरुक्तः (त्रि.) वचनौं के अगोचर। जो वचन से प्रकट न किया जाय।

अनिरुद्धः (पुं.) प्रथुम्न का पुत्र। कृष्ण का पीत्र। ऊषा का पति। मन के अधिष्ठाता। पशु आदि को वाँघने की रस्सी। (त्रि.) अग्रतिरुद्ध। चर। नहीं रुका हुआ।

अनिरुद्धपयम् (न.) आकाश। गगन। (त्रि.) बिना रोक का मार्ग।

अनिरुद्धमामिनी (स्त्री.) स्वैरिणी। वाण की कन्या। उज्या।

अनिरोषः (पुं.) अप्रतिबन्धः। स्वतन्त्रः।

अनिर्वेश्य (त्रि.) निर्देश करने के अयोग्य। जो शब्दों के द्वारा प्रकाशित न किया जाय। परमेश्वर।

अनिवंचनीय (पुं.) जो शब्द द्वारा प्रकाशित न हो। जिस वस्तु का लक्षण न किया जा सके।

अनिर्विण्णः (त्रि.) विषादरहित। निर्वेद रहित। अनिर्विण्णचेता (त्रि.) अविरक्तवित्त। धीर। कभी न कभी सिन्ध ही होगा, शीघता से क्या लाध, ऐसा समझने वाला।

जिससे मनुष्य प्राण धारण करते हैं। स्वाती नक्षत्र। इसका अधिष्ठाता देवता वायु है। वसुभेद।

अनिलध्नक (पुं.) बहेड़ा का वृक्ष।

अनिलसखः (पुं.) अग्नि।

अनिसान्तक (पुं.) वायुरोग को दूर करने वाला औषध। इंगुदीवृष्ठ।

अनिलामवः (पुं.) वातरोग।

अनिवार (बि.) जिसका निवारण न हो। सतत। निरन्तर। अनिवार्य। न टरने थोग्य। अनिशम् (न.) सदा। अविरत। सर्वदा। अनिष्टम् (न.) दुःख। कटः। प्रतिकृत। पापफल, (त्रि.) अनिभलषित।

अनिष्टा (ब्री.) नामक्ता नाम की औषधि। अनीकः (पुं.न.) रण। सेना।

अनीकस्य (पुं.) युद्ध में तत्पर। इस्तिशिक्षा में निपुण। रक्षक। राजाओं के अगंरक्षक। चिन्छ। वीरमर्दलनामक बाजा।

अनीकाधिकृतः (त्रि.) सेनापति।

अनीकिनी (जी.) सेना। जिसका युद्ध करना प्रयोजन हो। इस सेना में २१८७ हाथी। २१८७ रथ ६४६१ घोड़े और १०६३५ पैदल होते हैं।

अनीचिदशीं (पुं.) बुद्धविशेष।

अनीशः (पुं.) विष्णु । अनाथ । दीन । सहायकहीन । अनीशा (स्त्री.) दीनमाव । दीना स्त्री ।

अनीश्वरः (त्रि.) नास्तिक। शुप्राशुप्त कर्मी का पत्नदाता ईश्वर नहीं है ऐसा कहने वाला।

अनीहः (त्रि.) फलाशारहित। फल की इच्छा न रखनेवाला। निश्चेष्ट। अनिच्छुक।

अनु (अ.) उपसर्गविशेष । हीन । सहर्षक, पश्चादर्धक । सादृश्य । लक्षण । भाग । वीपता । इत्यंमृत्सख्यान । अनुकः (त्रि.) कामी । कामना करने वाला । इच्छुक । अनुकम् वितर्क । युक्ति ।

अनुकम्पा (स्त्री.) दया। करुणा। नृशंसता का अभाव।

अनुकरण्यः (त्रि.) कृषा करने के योग्य। दयनीय। अनुकरणम् (न.) अनुकृती। समानता करण। नकल करना। चेच्टा शब्द आदि से किसी की समानता करना।

अनुकर्ण (पुं.) रथ के नीचे रहने वाली लकड़ी। जिसके बल पर पहिये रहते हैं।

अनुकर्षणम् (न.) आकर्षणः। उपर खींचनाः।

अनुकल्पः (पुं.) गौणकल्प। मुख्य के अभाव में उसके प्रतिनिध का कल्पना करना। प्रतिनिधि।

अनुकामीनः (त्रि) इच्छापूर्वक चलने वाला। यथेष्टगमनशील। अनुकारः (पुं.) समानताकरण। अनुकरण। समान काम करना।

अनुकूल (पुं.) नायकविशेष। जो एक नायिका में अनुरक्त रहे। (त्रि.) सहायक। साथी। साथ चलने वाला। सहचर।

अनुकूलता (स्री.) दक्षता।

अनुकूला (स्त्री.) छन्दविशेष। इस छन्द के प्रत्येक पाद में १९ ग्यारह अक्षर होते हैं।

अनुकृतिः (स्री.) अनुकरण।

अनुक्रमः (पुं.) परिपादी । क्रम । यथाक्रम । सिलसिला । अनुक्रमणिका (स्त्री.) भूमिका । ग्रन्थों का मुखबन्ध । परिपादी बतलाने वाली । जिसमें किसी ग्रन्थ का विषय संक्षेप से दिखाया जाय ।

अनुक्रमणी (की.) भूमिका। ग्रन्थों का मुखबन्व। अनुक्रमन्त (वि.) अनुक्रम से कहा गया।

अनुक्रोञ्ज (पुं.) दया। कृपा।

अनुगः (त्रि.) अनुगत। पीछे जाने वाला। सहचर। अनुगत (त्रि.) शरणागत। पीछे पीछे चलने वाला। अधीन। आयत्त।

अनुगमः (पुं.) पीछे चलना। सहायक होना। अधीन होना। सामान्य धर्म से समस्त विशेष धर्मों का संग्रह करना। नैयायिकों के मत से, जिस पदार्थ का जैसा रूप झान हुआ है वह रूपज्ञान ही उस पदार्थ का अनुगमक है।

अनुगमन (न.) पश्चाद्गमन। सहगरण। पति के साथ सती होना।

अनुगवीनः (पुं.) गोप। गोपाल। ग्वाला।

अनुगामी (त्रि.) अनुवर्ती। पश्चाद्गमनशील।

अनुगुण (त्रि.) अनुकूल। अनुगत। अपने मत के अनुकूल।

अनुप्रबः (पुं.) प्रसन्नता। प्रसन्न हो कर मनोरथ की पूर्ति करना। इष्टसम्पादन करने की इच्छा। दु:खदूर करके इष्टसाधन करना।तारा। नक्षत्र।

अनुग्राहकः (त्रि.) समर्थक। अनुग्रह करने वाला। अनुचर (त्रि.) सहाय। दास। सेवक।

अनुक्तिनम् (न.) अनुस्यान । उत्कण्ठापूर्वक स्मरण । अनुजः (पुं.) पीछे उत्पन्न हुआ सहोदर भाई । छोटा माई । प्रपौण्डरीक नामक सुगन्धिद्य । अनुजन्मा (पुं.) छोटा भाई।

अनुजा (स्त्री.) जिसकी रक्षा की गयी हो। छोटी बहिन।

अनुजिधृसा (सी.) अनुग्रह करने की इच्छा।

अनुजीवी (पुं.) सेवका आश्रित। भृत्य। नौकर। अनुजा (जी.) अनुमति। आज्ञा देना।

अनुस्रतः (त्रि.) अनुमत्। आङ्गप्त।

अनुतर्षः (न.) मद्य पीने कः पात्र । कटोरा या प्याला । मद्यपान । पीने की इच्छा । अभिलाष ।

अनुपात (पुं.) पश्चाताप। कर्म करने के अनन्तर दुःख।

अनुत्तम (न.) जिससे उत्तम और न हो। श्रेष्ठ। उत्तम। मुख्य। ईश्वर। उत्तम नहीं। अथम। नीव। निकृष्ट।

अनुत्तरः (त्रि.) श्रेष्ठ । निरुत्तर । उत्तर देने का अभाव । दक्षिण दिशा । अधम ।स्विर अनतिशय ।

अनुबत्तः (पुं.) स्वरविशेषः । उदात्तस्वरः से भित्रस्वरः । अनुबितः (पुं.) कालविशेषः । सूर्योदयः के पहले का

काल । ब्राह्मसुहूर्त । अनुद्धात (त्रि.) प्रतिबन्ध की निवृत्ति । प्रतिधातरहित । अनुदुतः (त्रि.) धावित । दौड़ाया हुआ । अनुगत । अनुगामी । (न.) तालविशेष । मात्रा का वौद्या भाग ।

अनुहिग्नमनाः (त्रि.) स्वस्थवितः। जिसका मन उद्विग्न न हो।

अनुबेक्करः (त्रि.) किसी को दुःख न पहुँचाने वाला। अनुधावन ् (न.) पीछे दौड़ना। अनुसन्धान करना। किसी की टोह लगाना।

अनुध्यानम् (न.) अनुचिन्तन । अनुग्रह । आसक्ति । बार-बार सोचना । कृषा करना । एक बात में तम जाना । किसी विषय में तत्पर रहना ।

अनुनर (पुं.) विनय। प्रणिपात। सान्त्वन। प्रार्थना। अनुनासिक (पुं.) मुख सहित नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण।

अनुनेष (त्रि.) अनुनय करने योग्य। अनुजः (त्रि.) कआ हुआ नहीं। अविद्ध।

अनुपकारी (त्रि.) उपकार न करने वाला। अपकारी। प्रत्युपकार करने में असमर्थ। अनुपद (न.) अनुगत। पश्चाद्गमन करने वाला। अनुपदी (त्रि.) अन्वेष्टा। ढूँढ़ने वाला। पैरों के चिन्ह के सहारे ढूँढ़ने वाला।

अनुषदीना (स्ती.) खड़ाऊँ विशेष।

**अनुपपत्तिः (स्री**.) अभाव। असंगति। युक्ति का अभाव।

अनुपम (त्रि.) उत्तम । अनुलनीय ! जिसकी उपमा न हो ।

**अनुपमा (स्त्री.) कु**मुदनामक दिग्गज की हथिनी। अनुपरत (त्रि.) अविरत। सन्तत। सगा हुआ। जिसकी इच्छा निवृत्त न हो।

अनुपत्नि (स्री.) प्राप्ति का अभाव। ज्ञानामाव, इन्द्रियजन्य ज्ञान का अभाव।

अनुपसंशरी (पुं.) हेत्वामास विशेष। दुष्टहेतु। जिसमें अन्तय या व्यक्तिरेक का कोई दृष्टान्त न मिने।

**अनुपरकृत**्ति । अविकृत । विकाररहित । अनिन्दित । अविगर्हित ।

अनुपरितः (त्रि.) अक्षर । चिद्वसा ।

**अनुपाक्**तः (पुँ) असंस्कृत यज्ञीय पशु।

अनुपात (पुं.) त्रैराशिक गणित। पीछे गिरना।

**अनुपातक** (न.) पातकविशेष। महापातन के समान पाप।

अनुपानम् (न.) औषध का अंगविशेष। औषध के साथ पीने योग्य।

अनुपूर्व (पुं.) परिपाटी। यदाक्रम।

अनुपेत (त्रि.) अयुक्त। पृथक् पृथक्।

अनुप्रास (पुं.) शब्दालंकारविशेष। स्वरीं की विषमता होने पर भी व्यञ्जनीं की समानता से यह अलंकार होता है।

अनुष्तव (पुं.) सहायता करनेवाता। सहायक। अनुषर। अनुगामी।

अनुबन्ध (पुं.) इच्छा से अपराष्ट्र करना। वाल पित्त अदि दोषों की अप्रधानता। विनाशी। व्याकरण में प्रकृति, प्रत्यय आगम आदेश आदि में कार्य के लिये जो वर्ण लगा दिये जाते हैं वे भी अनुबन्ध कहे जाते हैं। पिता माता आदि का अनुवर्तन करनेवाला पुत्र। प्रारम्भ किये हुए किसी काम का अनुवर्तन करना। सम्बन्ध। भावी अशुम परिणाम। फल साधन।

अनुबन्धी (त्रि.) सहचारी। सतत, व्यापकशील। अनुबोध (पुं.) पुनः उद्दीप्त करना। उत्तेजित करना। पीछे से जानना।

अनुभव (पुं.) स्मरण भिन्न ज्ञान। प्राथमिक ज्ञान। वह दो प्रकार का होता है यद्यार्थ और अयथार्थ। यथार्थानुभव का ही नाम प्रमात्मक ज्ञान है।

अनुमाव (पुं.) राजाओं का तेज विशेष। कीप और दण्ड से उत्पन्न तेज। प्रमाव। सामर्थ्य। निश्चय। हृदय स्थित भाव को प्रकाशित करने वाली चेष्टा।

अनुमाव्य (त्रि.) अनुमव का विषय।

अनुभूत (त्रि.) परिचित। जाना हुआ। अनुभूति (बी.) ज्ञान विशेष। अनुभव।

अनुमत (त्रि.) अनुज्ञात । किसी काम के लिये आज्ञा पाया हुआ । सम्मत । स्वीकृत ।

अनुमति (क्षी.) अनुज्ञा। आज्ञा देना। श्रद्धा की कन्या का नाम। एक पूर्णिमा का नाम। जिस पूर्णिमा को उदय काल में प्रतिपद् होने के कारण चन्द्रमा कलाहीन हो।

अनुमन्ता (त्रि.) आज्ञा देने वाला। दूसरों को कार्य में उत्साहित करने वाला।

अनुमरण . (न.) किसी के मरण के पश्चात् का मरण। सती होना। मृत पति का साथ देना।

अनुमा (स्त्री.) अनुमिति। अनुमान।

अनुमान ' (न.) कल्पना। सांख्य कथित प्रधान। न्याय के मत से प्रमाण विशेष।

अनुमितिः (की.) अनुभवविशेष। परामर्श से उत्पन्न झान। हेतु वा तर्क से किसी वस्तु को जानना।

अनुमेव (त्रि.) अनुमान करने के योग्य।

अनुमोद (पुं.) स्वीकार करना। एवमस्तु। तथास्तु। अनुमोदित (त्रि.) अनुज्ञात। अनुमोदन किया हुआ। अनुमत।

अनुयाज (पुं.) यज्ञ का अंगविशेष। प्रयाज आदि पाँच यज्ञ। अनुयायी (त्रि.) अनुचर। सदृश। पश्चात् गमन करनेवाला।

अनुयुक्तः (पुं.) वेतन लेकर पढ़ानेवाला।

अनुयोग (पुं.) प्रश्न पूछना।

अनुयोगकृत (पुं.) आचार्य।

अनुरक्तः (त्रि.) अनुरागी। अनुकूल।

अनुराग (पुं.) अत्यन्त प्रीति। परस्पर प्रेम।

अनुरागी (त्रि.) अनुरक्त। प्रीतियुक्त।

अनुराषा (जी.) सत्रहवां नक्षत्र।

अनुरुद्धः (त्रि.) रोका गया। निबद्ध।

अनुरूपम् (अ.) समान। सदृशः योग्य। जैसे का तैसा।

अनुरोष (पुं.) अनुवृत्ति। अनुवर्तन। अनुसरण। पीक्षा करना। आराष्य का इष्ट सम्पादन करना।

अनुलाप (पुं.) बार-बार बात करना। बार बार बोलना।

अनुलिप्त (पुं.) कृतानुलेप। लेप लगाया हुआ। अनुलेपः (पुं.) अंगलेप। चन्दन आदि।

अनुलेपनम् (न.) चन्दन आदि शरीर में गन्धदव्य आदि का लगाना।

अनुलोम (पुं.) क्रमिक। यथाक्रम । क्रमानुसार । अनुलोमज (पुं.) ऊँचे वर्ण के औरस से निकृष्ट वर्ण की स्त्री के गर्थ से उत्पन्न पुत्र ।

अनवर्तनः (न.) स्वामी आदि बड़ों की इच्छा की पूर्ण करना। अनुकूलताचरण।

अनुवर्तित (त्रि.) सेवित। आराधित। पूजित। अनुवर्ती (त्रि.) अनुकृल। अनुवर्तन करने वाला आज्ञाकारी।

अनुवाक (पुं.) नहीं गाने योग्य । ऋग्विशेष । ऋग्यजुः समह ।

अनुवाक्या (स्त्री.) देवता के आवाहन करने का मन्त्र विशेष। जिसका ज्ञान प्रशास्ता करना है।

अनुवातः (पुं.) वायुविशेष। जो शिष्य की और से गुरु की ओर वायु आता है वह "अनुवात" कहा जाता है।

अनुवादः (पुं.) जानी हुई वात को कहना। हुई बात को कहना। अन्य प्रमाणों से जानी हुई बात को शब्दों से प्रकाशित करना। अनुवास (पुं.) सुगन्ध। सौरम।

अनुवासन (न.) धूप आदि से सुगन्धित करना। अनुविद्ध (त्रि.) खचित। जड़ा हुआ। पिरोया गया।

अनुकृत (त्रि.) प्रविष्ट । व्याप्त । पालित ।

अनुवृत्ति (स्त्री.) लगातार पीछा करने वाला। अनुरोध। सेवा। दूसरे की इच्छा पर निर्धर रहना। अनुकूलता। व्याकरण में पहले सूत्र के पद को आगे के सूत्र में ले जाना।

अनुव्रजनम् (न.) घर आये हुए शिष्टों के जाने के समय कुछ दूर तक उनको पहुँचाने के लिए जाना। शिष्टाचार-विशेष।

अनुव्रज्या (स्त्री.) अनुगमन करना। अनुव्रजन।

अनुश्रयः (स्री.) द्वेष । पश्चाताप । शास्त्रोक्त कर्मविशेष । मारी वैर ।

अनुप्रयी (त्रि.) पश्चात्तापी। पछतावा करनेवाला।

अनुश्ररः (पुं.) राक्षस।

अनुशाबह्(पुं.) जीव।

अनुशासनम् (न.) शासन । आज्ञा । उपदेश । व्युत्पत्ति करना ।

अनुशासित (त्रि.) अनुशिष्ट । अनुशिक्षित । सिखाया हआ ।

अनुशासिता (त्रि.) नियन्ता। नियमन करनेवाला। अनुशिष्टः (त्रि.) जापित। अनुसत। शिक्षित।

अनुशिष्टिः (श्वी.) विचारपूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का निरूपण करना।

अनुशीलन (न.) आलोचन। बार बार देखना। विशेष रूप से अध्ययन।

अनुशोचन (न.) शोक।

अनुश्रवः (पुं.) गुरुपरम्परा से उच्चारण द्वारा जो केवल सुना जाय। वेद।

अनुषंगः (पुं.) दया। करुणा। एकत्र अन्वीत अर्थ का दूसरे अर्थ में अन्वय करना। आसक्त। न्याय। अनायास प्राप्त।

अनुष्टुप् (स्त्री.) सरस्वती। छन्द विशेष। इसके प्रत्येक पाद में आठ अक्षर होते हैं।

अनुष्ठानम् (न.) क्रिया का प्रारम्भ करना।

अनुष्ठितः (त्रि.) किया हुआ। सम्पादित। अनुष्ठाः (त्रि.) अनस। मन्द। शीतन। अनुष्ठाविल्तका (स्री.) नीली दूव। अनुसंस्था (स्री.) अनुमरण। अनुसञ्चरन् (त्रि.) आना जाना करनेवाला। अनुसन्धानम् (न.) अन्वेषण। खोज। पता.लगाना। दृंढना।

अनुसमुद्रम् (अ.) समुद्र के समीप। अनुसरण (न.) अनुवर्तन।

अनुसारः (पुं.) पहले के अनुरूप। अनुसरण। अनुक्रम।

अनुसारी (त्रि.) अनुसार चलने वाला। अनुस्मृतः (त्रि.) सेवित। आराधित। उपासित। अनुस्मृतिः (स्री.) ष्यान। अनुस्मरण।

अनुस्यूतम् (त्रि.) प्रथित। मिला हुआ। निरन्तर संसक्त। खूब मिला हुआ।

अनुस्वारः (पुं.) स्वर के आश्रय से उच्चारण किया जानेवाला।

अनुहरण (न.) अनुकरण।

अनुबारः (पुं.) अनुकार। समानताकरण। दूसरे के समान् रूप भाषा आदि का आविष्कार करना।

अनुकः (पुं.) पूर्वजन्म। बीता हुआ जन्म (न.) कुत। शील।

अनुचानः (पुं.) सांगवेद पढ़ने वाला। वेदों का अर्थ करनेवाला। (त्रि.) विनय युक्त। सविनय।

अनुचानमानी (त्रि.) अपने को वेदार्थ का जाता समझनं वाला।

अनुढः (त्रि.) अविविद्यहित । कृवारा ।

अनूबम् (त्रि.) न कहने योग्य। गुरु आदि का नाम।

अनूनः (त्रि.) अहीन। भरा।

अनुपः (पुं.) महिष। श्कर। (त्रि.) जलप्रायदेश। अधिक जलवाला देश। जिस देश के चारों और जल हो।

अनूपनम् (न.) अदरख। आदी। (त्रि.) जल में उत्पन्न होने वाला।

अनूरः (पुं.) अरुण नामक सूर्य का सारिथ। यह विनता का ज्येष्ठ पुत्र था। इसके ऊरु आदि अंग नहीं थे।

अनुरुसारियः (पुं.) सूर्य।

अनुचः (पुं.) बालक। जिसने वेदों का अध्यास नहीं किया है।

अनुषु: (त्रि.) शठ। कुटिल। दृष्टाशय। अनुषी (त्रि.) ऋषमुक्त। ऋषरहित। अनुसुम् (त्रु.) अमुक्ता। त्रिना देखे हा। हार स्

अनृतम् (न.) असत्य। विना देखे हुए झूठ कहना। असत्य कथन।

अनेक (त्रि.) एक से अधिक। बहुत।

अनेकबा (अ.) अनेक प्रकार। बहुत तरुह।

अनेकप (पुं.) हाथी। वृक्ष।

अनेकरूपम् (त्रि.) जिसके अनेक रूप हों। अनेकान्तः (त्रि.) अनियत। अनिश्चित। जो एकरूप न हो। जिसके विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सके।

अनेकान्तवादी (त्रि.) है या नहीं। जो यह निश्चित नहीं बतला सके। बौद्ध! जैन विशेष। सात पदार्थों को माननेवाले नास्तिक विशेष।

अनेबमुकः (त्रि.) शठ। मूक। बधिर। गूंगा। बहरा। बोतने और सुनने की शक्ति से रहित।

अनेनस् (बि.) निर्दोष। दोषरहित। अनेस (पु.) काल। समय।

अनैकान्तिक (पुं.) व्यभिचारी हेतु। हेतु का एक प्रकार का अभाव। इसके तीन भेद हैं। साधारण। असाधारण और अनुपसंहारी।

अनैक्षम् (त्रिः) एकता का अमाव। विरोध। अनैपुण्वम् (त्रः) अनिपुणता। दक्षता का अमाव।

**अनेश्वर्वम्** (न.) असामर्थ्यः। अशक्तिः। **अनोकद**् (पुं.) वृष्ठः। पेडः।

अनीविती (स्री.) उचित नहीं। मर्यादा को अतिक्रम करना। लौकिक मर्यादा का उल्लंघन करना।

अन्तम् (न.) स्वरूप। स्वमाव। (पुं.) नाश। (न. पुं.) अवसान।समाप्ति।(त्रि.)समीप।प्रदेश। अत्यन्तं मनोहर। रुचिर। अवयव। निर्णय। अवि। सीमा।

अन्तःकरणम् (न.) मन। बुद्धि। अहंकार और वित्त। हृदयस्थित ज्ञान का साधन।

अन्तःकुटिसः (पुं.) शंख। (त्रि.) कुटिल इदय। कक्रन्तःकरण।

अन्तःपुरम् (न.) राजाओं का रनिवास। राजमहल। शुद्धान्त। अन्तःपुराध्यक (पुं.) राजाओं के अन्तःपुर का अध् यक्ष। रनिवास का कारबारी।

अन्तःसत्त्वा (को.) गर्भिणी। जिसके पेट में प्राणी हो।

अन्तःस्वेदः (पुं.स्री.) गज। हाथी।

अन्तकः (पुं.) नाश करनेवाला। यभराज। भरणी नक्षत्र।

**अन्तकरः** (त्रि.) नाशक। नाश करने वाला।

अन्तकर्म (न.) नाशन। मरण। मृत्यु।

अन्तकाल (पुं.) अन्तसमय। मरणकाल।

अन्तगः (त्रि.) पर जानेवाला। पारग। कार्य की सिद्धि तक जानेवाला। अन्तगत।

अन्तगतः (त्रि.) समाप्त हुआ। अवसान प्राप्त।

अन्ततः (अ.) सम्मावना । अवयव ।

अन्तः (अ.) मध्य। बीच। प्रान्त। अध्युपगम। चित्त। अन्तरम् (न.) अवकाश। अवधि। पहनने का कंपड़ा। छिपना। धेद। विशेष। अवसर। आत्मीय। बिना। छोड़कर। मध्य। बीच। आत्मा। सदृश।

अन्तरंगः (त्रि.) अंग का मध्य। आत्मीय। अपना। व्याकरण में अन्तरंग उसको कहते हैं जिसका निमित्त दूसरे की अपेक्षा थोड़ा हो।

अन्तरज्ञः (त्रि.) छोटे बड़े का मेद जाननेवाला। अन्तरप्रभवः (त्रि.) संकीर्ण जाति। अनुलोम प्रतिलोमज संकंर।

अन्तरा (अ.) निकट। मध्य। रहित। बिना।

अन्तरात्मा (पुं.) अन्तःकरण। हृदयस्थित आत्मा। सर्वान्तर्यामी परमात्मा। अन्तःकरण का अधिष्ठाता जीवात्मा।

अन्तरापत्या (स्त्री.) गर्मिणी।

अन्तराय (पुं.) विघ्न । बाघा । रुकावट । चित्तविक्षेप । अन्तरारामः (त्रि.) योगी, जीवन्मुक्त । वासना नाश होने के कारण जिसने सांसारिक सुखों का त्याग किया है।

अन्तरातम् (न.) अभ्यन्तर। मध्य। बीच। अन्तरिक्षम् (न.) अम्बर। आकाश। पक्षी और मेघों के घृमने का मार्ग। भूलोक और सूर्यलोक के मध्य का स्थान। अन्तरितः (त्रि.) तिरस्कृत। व्यवहित। व्यवधान किया गया। बाक्री।

अन्तरिन्द्रियम् (न.) अन्तःकरण।

अन्तरीपः (न.पु.) वह स्थान जिसके बीच में जल हो। द्वीप। दो आब।

अन्तरीप (न.) पहिनने का कपड़ा। नीचे पहनने का वस्ता। योती।

अन्तरे (अ.) मध्य। बीच।

अन्तरेण (अ.) बिना। रहित। मध्य। बीच।

अन्तर्गंडु (त्रि.) निरर्थक। गले की गिलटी जिस प्रकार निरर्थक होती है उसी प्रकार का निरर्थक। प्रहेतिका। पहेली।

अन्तर्गतम् (त्रि.) मध्य प्राप्त। अन्तर्गूत। विस्मृत। अन्तर्गृहम् (न.) बीच का घर, घर के मीतर का घर।

अन्तर्धनः (पुं.) देशविशेष।

अन्तर्जठर (न.) कोठा। पेट के बीच का एक कोठा।

अन्तर्जलम् (न.) जल के मध्य में अधमर्षण मन्त्र का जप करना।

अन्तर्ज्योतिः (न.) भीतर ज्योति के समान प्रकाश करने वाला। अन्तरात्मा।

अन्तर्बाहः (पुं.) भीतर का सन्ताप। हृदय का दाह। अन्तर्बाहः (पुं.) भीरत का द्वार। घर के भीतर का

द्धारा। खिड़की। गुप्त दरवाजा।

अन्तर्खानम् (न.) छिपना। गुप्त होना। तिरोधान। अदृश्य होना। शरीर त्याग।

अन्तर्धि (पुं.) व्यवधान । छिपाव । लुकाव ।

अन्तर्भृत (त्रि.) मध्यस्थित। अन्तर्गत। बीच में आया हुआ।

अन्तर्मना (त्रि.) व्याकुल चित्त। एकाग्र चित्त। खित्र चित्त। योगी। जिसका मन बाह्य विषयों से विरक्त होकर मीतर अवस्थित रहता है।

अन्तर्यामी (पुं.) वायु। प्राणवायु। जो प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट होकर इन्द्रियों को अपने-अपने काम में लगाता है। ईश्वर। (त्रि.) मनीगत वार्ती की जानने वाला। हृदयन। अन्तर्वशिकः (पुं.) राजाओं के अन्तःपुर के अधिकारी। वामन। कुब्ज। नपुंसक आदि। अन्तर्वत्नी (स्त्रीः) गर्भिणी। गर्भवती स्त्री। अन्तर्वाणि (त्रिः) शास्त्रज्ञ। विद्वान्। पण्डित। अन्तर्वेदी (स्त्रीः) देशविशेष। हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक का देश। ब्रह्मावर्त नाम से प्रसिद्ध देश।

अन्तर्शिसः (पुं.) उद्घर्षन । गूढ़ हास्य । मुसकाना । अन्तर्शितम् (पुं.) संवीत । तिरोमूत । छिपा हुआ । अन्तवतु (त्रि.) विनाशी । नाशवानु ।

अन्तवासी (पुं.) समीप रहने वाला। जो स्वभाव से ही समीप रहे। शिष्य।

अन्तशय्या (स्त्री.) मरण। भूमिशय्या। मरण के लिए भूमिशय्या।

अन्तसद् (पुं.) शिष्य। विद्यार्थी।

अन्तःस्य (पुं.) स्पर्श और ऊष्मा के मध्य का वर्ण। य, व, र, ल, आदि।

अन्तावसार्थी (पुं.) य क च। नाई। नख केश आदि को काटनेवाला। एक मुनि, जिसने वृद्धावस्या में तत्त्व-झान प्राप्त किया था। हिंसक। चाण्डाल।

अन्तिकः (त्रि.) निकट। समीप। पास।

अन्तिका (स्त्री.) औषधविशेष। नाटक में जेठी बहिन को कहते हैं।

अन्तिकाश्रयः (पुं.) पास रहने वाला। विद्यार्थी। अन्तिमः (त्रि.) चरम। अन्त में होने वाला। अन्तेवासी (पुं.) शिष्य। विद्यार्थी।

अन्त्य (पुं.) सब से पीछे का। चाण्डाल। (त्रि.) अधम। अन्त में होनेवाला चरमस्थ। (न.) रेवती नक्षत्र। मीन राशि। संख्या विशेष।

अन्त्यजः (पुं.) नीच जाति विशेष। अन्त्यजन्मा (पुं.) जिस का जन्म अन्त में हुआ हो।

शृद्ध । अन्त्यजाति (पं.) चाण्डाल आदि सात जाति । अन्त्यवर्णः (पुं.) शृद्ध । अन्तिम वर्ण । अन्त का

अन्त्यावसायी (पुं.) चाण्डाल के औरस और निषाद जाति की स्त्री के गर्म से उत्पन्न पुत्र। अन्त्येष्टिः (स्त्री.) मृतक का अन्तिम संस्कार। श्राद्ध। पिण्ड दानादि क्रिया।

अन्त्रम् (नुं.) शरीर के अवयवों क्षे बाँघने वाली शिरा अंतड़ी। पुरीतत नाम की नाड़ी।

अन्त्रवृद्धिः (स्त्री. पुं.) रोगविशेषः। अण्डकोश की वृद्धिः।

अन्दुक (पुं.) हाथी के पैर की बेड़ी ! सिक्कड़ । जिस से हाथी बांधे जाते हैं।

अन्तृः (स्त्री.) निगड़। बेड़ी। पैर का भूषणविशेष। अन्यू (था. प.) न दिखना। दर्शन का अभाव।

अन्धः (पं. न.) तिमिर। अन्धकार। अदर्शनात्मक। अज्ञान। (त्रि.) अक्षि रहित। नेत्रहीन। (पुं.) भिक्षक।

अन्धक (पुं.) देश विशेष। एक मुनि का नाम। यदुवंशी एक राजा का नाम। एक दैत्य का नाम। हिरण्याक्ष पुत्र।

अन्यकरिपुः (पुं.) अन्यक नामक दैत्य का शत्रु। श्रिव। महादेव।

अन्यकारः (पुं.), प्रकाश का अभाव। तम। अँथेरा।

**अन्धकूपः** (पुं.) अँधेरा कुँआ। एक नरक का नाम। **अन्धतमस**्र (न.) बड़ा अँधेरा।

अन्धतामिस (पुं.) नरक विशेष।

अन्यमूषिका (क्री.) औषध विशेष। देवताड़ का वृक्ष। वैद्यकशास्त्र में लिखा है कि इस के उपयोग से अन्धों की आँखैं अच्छी हो जाती हैं।

अन्वस (न.) भात । ओदन । चावल ।

अन्धिका (स्त्री.) द्युति विशेष। सिद्धा नाम की औषधि। नेत्ररोग विशेष।

अन्धुः (पुं.) कूप। कूँआ।

अन्युल (पुं.) शिरीष का वृक्ष।

अन्म (पुं.) चाण्डाल विशेष। देश विशेष्। तैलंग देश।

अत्र (न.) भात। ओदन। पके हुए चावल। कच्चा धान्य। जौ, चना आदि। पृथिवी। अत्र उत्पन्न करने के सम्बन्ध में पृथिवी भी अत्र कही जाती है। अन्नकोष्टक (पुं.) अन्न रखने का छोटा कोठा। कोठी। गोला। मण्डी नहाँ अन्न बिकता है।

अन्नगन्धः (पुं.) रोगविशेष। उदररोग। अतिसार।

अन्नदः (त्रि.) अन्नदाता। अन्न देनेवाला।

अत्रदा (स्त्री.) काशी की अत्रपूर्ण देवी।

अन्नदाता (स्त्री.) स्वामी। प्रमु।

अन्नपूर्णा (स्त्री.) अपने नाम से प्रसिद्ध देवी; ये काशी में हैं।

अन्नप्राश्चनम् (न.) संस्कार विशेष। प्रथम अन्न मक्षण। छठवें या आठवें महीने बालक को पांचवें या सातवें महीने बालक को जो पहले अन्न दिया जाता है।

अत्रमदः (पुं.) स्थूल शरीर। मञ्चकोशों में का पहला

अ्त्रविकारः (पुं.) अत्र के विकार से उत्पन्न । रेत । शुक्र । वीर्य ।

अत्रादः (त्रि.) अत्र के भोक्ता। प्रदीप्त अग्नि। नीरोग। (पूं.) विष्णु।

अन्नाशनम् (न.) विधि पूर्वक अत्र का खाना। अन्नप्राशन।

अन्यः (त्रि. स.) असदृश। भित्र। दूसरा।

अन्यतम (त्रि.) समूह से एक को निश्चित करना। बहुतों में का एक।

अन्वतर (त्रि.) दो में से एक का निर्द्धारण करना।

अन्यतः (अ.) अन्यत्र। दूसरी ओर।

अन्यत्र (अ.) व्यतिरेक। दूसरा। बिना। अन्यस्थान। अन्यवा (अ.) असत्य। प्रकारान्तर। दूसरा प्रकार।

पक्षान्तर।

अन्यथासिक्स (स्त्री.) कार्य की उत्पत्ति के पहले वर्त्तमान रहने पर भी जो कारण न हो।

अन्बदा (अ.) कालान्तर। अन्य काल में। दूसरे समय में। अन्य समय। पश्चात्। फिर।

अन्यपूर्वा (स्त्री.) एक बार व्याह के पश्चात् दूसरी वार व्याही गयी स्त्री।

अन्वभृत् (पुं.) काक। यह कोइल को पोसता है।

अन्यवादी (पुं.) असत्यवादी। उलट पलट वोलने वाला।

अन्बादृश्च (त्रि.) अन्य प्रकार। दूसरे के सदृश। अन्बाव (पुं.) अविचार। दूसरे का धन आदि हरण करना। अनुचित कार्य।

अन्वाध्यम् (त्रि.) अयोग्य। अनुचित्।

अन्वेद्युः (अ.) दूसरे दिन।

अन्योदर्यः (त्रि.) वैमात्रेय। सौतेला माई।

अन्योन्यम् (त्रि.) परस्पर। आपस में। अर्थालंकार विशेष। दो वस्तुओं को एक क्रिया के द्वारा परस्पर उपकार्य और उपकारक माव का जहां वर्णन हो वहां यह अलंकार होता है।

अन्योन्याभावः (पुं.) आपस में एक दूसरे का अभाव। परस्पर अभाव। यथा घट का पट में और पट का घट में अभाव।

अन्योन्याश्वर (त्रि.) जो एक दूसरे के आश्रय से वर्तमान हो। तर्क विशेष। एक पदार्थ की सिद्धि दूसरे पदार्थ की सिद्धि के आपेक्षिक हो। जैसे- एक पदार्थ का ज्ञान होना दूसरे पदार्थ के अधीन है और उस दूसरे पदार्थ का ज्ञान पहले पदार्थ क अधीन है। इसी को अन्योन्याश्रय कहते हैं। यह एक दोष है।

अन्वसम् (त्रि.) अनुषद। पीछा करना। दौड़ना। प्रत्यक्ष। इन्द्रियजन्य ज्ञान।

अन्वक् (त्रि.) अनुक्। अनुपद। अनुगामी। पीछा करनेवाला।

अन्वष (पुं.) सन्तित। कुल। पदौ का परस्पर सम्बन्ध। अनुगम। अनुवृत्ति। एक पदार्थ की सत्ता के अधीन दूसरे पदार्थ की सत्ता।

अन्वधबोधः (पुं.) पर्दो से उपस्थित अर्थों के सम्बन्ध का ज्ञान। नैयाधिक मत से शब्द प्रमाण। वैशेषिक मत से शब्द से उत्पन्न अनुमान।

अन्वयव्यतिरेकी (त्रि.) हेतुविशेष । सत् हेतु । जिस हेतु में अन्वय और व्यतिरेक वर्तमान हो ।

अन्वबव्याप्तिः (स्त्री.) हेतु विशेष । अन्वय के साथ नियम से रहना । जहाँ घूम है वहाँ अग्नि इस प्रकार की व्याप्ति ।

अन्ववसर्गः (पुं.) इच्छानुसार काम करने की आजा देना। **अन्ववादः** (पुं.) वंश। सन्तान। कुत।

अन्वष्टका (की.) अग्निहोत्रियों का श्रान्त विशेष। पूस, मास, फागुन और आश्विन के कृष्णपक्ष की नवमी को होने वाला श्रान्त।

अन्वहम् (अ.) प्रत्यह। प्रतिदिन।

अन्वाचय. (पं.) मुख्य कार्य की सिद्धि के साथ-साथ जहां उप्प्रधान कार्य की भी सिद्धि हो। यथा किसी काम के लिये जाते हुए को दूसरा एक और काम बतला देगा।

अन्वादेश (पुं.) एक काम के लिये कहने पर भी पुनः दूसरे काम के लिये कहना।

अन्वायेष (न.) स्त्री धन विशेष। पिता के अनन्तर पति कुल से स्त्रियों को जो धन प्राप्त होता है वह अन्वायेय है।

अन्वासनम् (न.) उपासना । सेवा करना । पश्चाताप । पछतावा । शुश्रुषा । आरायना ।

. अन्वासर्व (न.) मासिक श्रान्त । प्रतिमास किया जानेवाला श्रान्त । दर्शश्रान्त जो अमावास्या को होता है।

अन्वाहार्यपचन (पुं.) जिस से श्राद्ध का अत्र पकाया जाता है। दक्षिणाग्नि। ऋग्वेदोक्त विधि से स्थापित अग्नि।

अन्वितम् (त्रि.) मिनित। युक्त। संवंध प्राप्त। अन्वीसा (स्त्री.) सुनी हुई बात का पुनः युक्तायुक्त विवेचन करना। तर्क के द्वारा यथार्थ अर्थ का निर्णय करना।

अन्वेषणम् (न.) अनुसन्यान। गवेषणा। छिपी हुई बात को प्रकट करने का प्रयत्न करना।

अन्वेषणा (जी.) खोज। मार्गण। अनुसन्धान। तकंदि द्वारा शास्त्रोक्त तत्त्वों का पता लगाना। अन्वेष्टव्यः (त्रि.) ज्ञातस्य। जानने योग्य।

अन्तेष्टा (त्रि.) अन्तेषणा करने वाला। अनुसन्धानकारी। खोज करने वाला।

अपू (स्त्री.) जल । रसतन्मात्रा से उत्पन्न शीतस्पर्शवान् पदार्थ को अप् कहते हैं। व्यापनशील पदार्थ विशेष।

अप (उप. अ.) अपकृष्ट । कर्जन । वियोग । विपर्यय । विकार । चौर्य । निर्देश । हर्ष । अपकर्म (न.) दुष्कर्म। दुराचार। दुष्टाचरण।

अपकरः (पुं.) विद्यमान धर्म की हानि। अपकारः (पुं.) द्वेष। अनिष्टा शत्रुता। वैर। विरोध।

अपकारक (त्रि.) अनिष्टकर्ता। अनिष्ट करने वाला।

अपकारणीः (स्री.) मर्त्सन वाक्य। तिरस्कार वचन। अपकारार्थक वचन।

अपकारी (त्रि.) धूर्त। शठ। अपकारक। अपकार करने वाला।

अपकुशः (पुं.) दन्तरोग विशेष।

अपकृतः (त्रि.) अपकार किया हुआ। अपकारी। (न.) अपकार।

अपकृष्टः (त्रि.) हीन। अधम। नीच।

अपक्रमः (पुं.) पलायन । भागना ।

अपक्रिया (स्ती.) द्रोह। अपकार। वैर। द्वेष।

अपकोश (पुं.) निन्दन। जुगुप्सन। तिरस्कार। अपन्वनम् (त्रि.) अपरिणत। नहीं बड़ा हुआ। कच्चा। अपसेपणम् (न.) क्रिया विशेष। जिस से किसी वस्तु का संयोग अपने स्थान से अधोदेश से

का संयोग अपने स्थान से अधोदेश से होता है।

अपगतः (त्रि.) मृत। पलायित। दूरीभूत। गया। अपगमः (पुं.) अपगमन।निकल जाना।भाग जाना। अपधन (त्रि.) देह। शरीर।

अपवातः (पुं.) अपहनन । निर्दयतापूर्वक मारना । अपवयः, (पुं.) हानि । व्यय । अवनति । अपहार । चोर्य । खर्च ।

अपचारितम् (त्रि.) पूजित । आराधित । पूजागया । अपचारः (पुं.) अहित । आचरण । दुराचार ।

अपचारिणी (स्त्री.) व्यभिचारिणी। अपचार करनेवाली स्त्री।

अपचारी (त्रि.) अपचार करने वाला।

**अपचितम्** (त्रि.) अर्चित्। पृजित्। हीन्। बढ़ा हुआ। **अपचितिः** (स्री.) पूजा। आराधना। व्ययः। निष्कृति।

निस्तार। हानि। न्यूनता। घटाव।

अपटान्तरम् (त्रि.) आसक्तः। अव्यवहितः। बीच रहितः। खुला हुआः। संसक्तः। लगा हुआः। फँसा हुआः। अपटी (स्री.) छोटा वस्र । काण्डपट । कनात । कपड़े का पड़दा ।

अपदुः (त्रि.) अचतुर । कार्य के अयोग्य । रोगी । काम करने में असमर्थ ।

अपतर्पणम् (न.) रोग आदि में भोजन न करना। अपत्वम् (न.) पुत्र। कन्या।

अपत्यवदा (स्त्री.) गर्भ धारण करनेवाली औषधि। वह क्रिया जिससे गर्भ रहता है।

**अपत्यशत्रुः** (पुं.) कुलीर । कर्कट । केंकड़ा नामक एक जन्तु ।

अपन (पुं.) जिसके पत्ते न हों। करीर वृक्ष। (त्रि.) अंकुर।

अपत्रप (त्रि.) लज्जाहीन। निर्लज।

अपत्रपिष्णुः (त्रि.) लज्जाशील । स्वभाव से लज्जा । अपथ्युं (न.) अमार्ग । कुत्सिल मार्ग । निन्दित पथ । अपन्या (पुं.) अपथ । मार्ग का अभाव ।

अपध्यम् (त्रि.) अहितकर मोजन। रोगी के न खाने योग्य वस्तु।

अपदस्थः (त्रि.) स्वकर्मच्युत्। पदच्युत।

अपदानम् (न.) शोधन करना। साफ करना।

अपदिशम् (न.) दो दिशाओं का मध्य। विदिक्। क्रोन।

अपरिष्टः (त्रि.) किया हुआ। प्रयुक्त।

अपदेशः (पुं.) लक्ष्यः निराशाः। स्वरूप को आच्छादन करनाः। छलः। बहानाः। निमित्तः। स्थानः।

अपष्वंसज (पुं.) वर्णसंकर। भिन्न-भिन्न वर्णों के समागम से उत्पन्न संकीर्ण वर्ण।

अपध्यस्त (त्रि.) परित्यक्त। निन्दित। छोड़ा हुआ। विनष्ट।

अपनयनम् (न.) दूर करना। खण्डन करना। हटाना। अपहरण। स्थान परिवर्तन।

अपनीत (त्रि.) विनीत। हत। हटाया हुआ।

अपनेयः (त्रि.) अपनयन करने योग्य। हटाने योग्य। निरसनीय।

अपनोदन (न.) दूर ले जाना। हटाना। तोड़ देना। प्रतीकार करना।

अपभ्रंश् (पुं.) अपशब्द । अशास्त्रीय शब्द । असंस्कृत शब्द । ग्राम्यभाषा । अपमानम् (न.) अवज्ञा। निरादर। अनादर। तिरस्कार।

अपमित्यक ् (न.) ऋण। उधार। कर्ज।

अपमृत्यु (पुं.) अपकृष्टमृत्यु। रोग आदि के बिना मरना। अपघातजन्य मृत्यु।

अपयानम् (न.) निकलना। भागना। पलायन करना।

अपर (न.) हाथी का पिछला भाग। (त्रि.) दूसरा। अन्य। भित्र। नवीन। निकृष्ट। कार्य। सत्रिकृष्ट। पश्चिमदिशा।

अपरक्तः (त्रि.) विरक्त। जो अनुकूल न हो। अपरितः (स्री.) विराग। इट जाना। विरुद्ध भाव।

अपरत्र (अ.) परलोक। पीछे। दूसरे समय। अपरत्वम् (न.) छोटाई के व्यवहार का कारण। जिस

के द्वारा वह छोटा और वह बड़ा ऐसा व्यवहार होता है। कालिक और दैशिक भेद से वह दो प्रकार का होता है।

अपरपक्षः (पुं.) दूसरा पक्ष। कृष्णपक्ष।

अपररात्र (पुं.) रात्रिविशेष । रात का पिछला भाग । रात का पिछला पहर ।

अपरवक्त्रम् (न.) छन्दविशेष। वैतालीय नामक छन्द।

अपरवैराग्यम् (न.) वैराग्य विशेष।

अपरस्परः (त्रि.) क्रियासातत्य । काम का नैरन्तर्य । सतत काम करना ।

अपरा (स्त्री.) जटायु । परिश्वम दिशा । विद्याविशेष । अपरागः (पुं.) अप्रीति । द्वेष ।

अपरांगः (पुं.) गुणीभूत व्यंग्य का भेद।

अपराजितः (पुं.) शिव। विष्णु। एक ऋषि का नाम।

(त्रि.) दूर्वा । लता विशेष । जयन्तीवृक्ष । अपराजिता (स्त्री.) जया । उमा । जूही नाम की लता । अपराद्धः (त्रि.) अपराधी । अपराध करने वाला । अपराद्धः पृष्ठकः (त्रि.) वह धनुर्धारी जिसका बाण लक्ष्य से च्युत हो ।

अपराद्यः (पुं.) पातक। पाप। गुनाह। भूल। न करने योग्य काम करना।

अपराधी (त्रि.) कृतापराध। जिस ने अपराध किया हो। अपरान्तः (त्रि.) पाश्चात्त्य देश। पश्चिमी देश। समुद्र मध्यवर्ती देश।

अपराष्ट्रणः (पुं.) दिन के तीन भागों का अन्तिम भाग। दिन का तीसरा भाग। दिन का शेष भाग।

अपराह्णतनः (त्रि.) अपराह्ण में होने वाली वस्तु। अपरिकलितः (त्रि.) अज्ञात। अदृष्ट।

अपरिग्रहः (पुं.) असंग्रह। पास कुछ न रखना। अस्वीकार। संन्यासी। (त्रि.) परिग्रहहीन।

अपरिच्छद (त्रि.) परिच्छदरहित। दरिद्र। निर्धन।

अपरिच्छितः (त्रि.) परिच्छेदरहित। असीम। इयत्तारहित।

अपरिसंख्यानम् (न.) आनन्त्य। असीम। अपरिहार्यम् (त्रि.) छोड़ने योग्य नहीं।अत्याज्य।जो रोका न जाय।

अपरेद्युः (अ.) दूसरा दिन। परसों।

अपरोसम् (त्रि.) प्रत्यक्ष। विषय और इन्द्रियों के संयोग से जो ज्ञान होता है।

अपर्णा (स्त्री.) पार्वती। हिमालय की कन्या। (त्रि.) पर्णरहित। पत्रशून्य।

अपर्याप्तम् (त्रि.) असमर्थ। असम्पूर्ण। शक्तिरहित। जो पूर्ण न हो।

अपलम् (न.) कीलक। (त्रि.) मांसहीन।

अपलाप (पुं.) प्रेम । अपहव । छिपाव । सच्ची बात को भी झूठ कहना ।

अपवटकः (न.) वासगृहः रहने का घर। अपवर्गः (पुं.) त्याग। मोक्ष। कार्यों की सफलता। कर्म का फल। दुःखों का अत्यन्त नाश।

अपवर्गगुरु (पुं.) सदाशिव। हरि।

अपवर्जनम् (न.) दान । त्याग । मोक्ष । निर्जन ।

अपवर्जितः (त्रि.) परिहत । त्यक्त ।

अपवर्तनम् (न.) परिवर्त। कह होना। तौटना। टेढ़ा करना। गणितशास्त्र में प्रसिद्ध भाज्य भाजक दोनों को किसी एक समान अंक से बाँटना संक्षिप्त करना। अल्प करना।

अपवादः (पुं.) निन्दा। आज्ञा। प्रेम। विश्वास। विशेष नियम। व्याकरण शास्त्रानुसार अपवाद शास्त्र। अपवारणः (न.) अन्तर्द्धान । ध्यपना । व्यवधान । अपविद्धः (त्रि.) त्यक्त ।छोड़ दिया गया ।प्रत्याख्यात । तिरस्कार किया हुआ । पुत्रविशेष-जो पिता माता के द्वारा परित्यक्त हो ।

अपविषा (स्त्री.) ओषधिविशेष। जिस से दूर हो जाय।

अपवृत्त (पुं.) पराङ्मुख। किसी की न माननेवाला। दुराचारी।

अपश्रबः (पुं.) अपभ्रंश शब्द। असंस्कृत शब्द। बिगड़ा हुआ शब्द।

अपशुक् (पुं.) आत्मा।

अपशोक (पुं.) अशोक नामक वृक्ष।

अपण्डु (पुं.) काल। (त्रि.) वाम। प्रतिकूल। विरोध।

अपसदः (पुं.) अधम्। नीच। अपकृष्ट। नीच जातिविशेष।

अपसरः (पुं.) अपसरण। हटना।

अपसरणम् (न.) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।

अपसर्जन (न.) परिवर्तन। दान। छोड़ना। निर्जन। मोक्ष।

अपसर्पः (त्रि.) गुप्तचर । छिपा हुआ दूत । (पुं.) एक प्रकार का सर्प।

अपसम्ब (त्रिः) शरीर का दक्षिण भाग । प्रतिकूल । विरुद्धार्थ । पितृतीर्थ ।

अपसिद्धान्तः (पुं.) माने हुए सिद्धान्त से गिरना। अपस्करः (पुं.) रघांग। पहिये को छोड़ कर रध का अंग।

अपस्नात (त्रि.) निन्दित स्नान । मृतक के लिये स्नान करनेवाला ।

अपस्नान (न.) मरणनिमित्तक स्नान।

अपस्मारः (पुं.) रोगविशेष। भूतविकार। मिरगी रोग।

अपस्मारी (त्रि.) अपस्माररोगी।

अपवतः (त्रि.) अपनीत । नष्ट । ताड़ित । पीड़ित । अपब्रतपापमा (पुं.) जिसके समस्त पाप दूर हो गये हों। वेदान्तवाक्यों द्वारा जानने

योग्य आत्मा।

अपहतिः (स्त्री.) विनाश । उच्छेद ।

अपरन्ता (पुं.) विनाशक। नाश करने वाला।

अपहर्ता (त्रि.) अपहरण करने वाला। विनाशक। अपहरितत (त्रि.) निरस्त। इटाया हुआ। गले में हाथ देकर निकाल दिया हुआ।

अपहारः (पुं.) हानि। चोरी। छिपाना। लुटाना। अपचय। हानि। अपहरण।

अपहारक (त्रि.) अपहरण करने वाला।

अपहरण शील। अपहरण करने वाला।

अपहासः (पुं.) अकारण हँसी। निरर्थक हास्य।

अपहृतः (त्रि.) अपनीत।

अपड्नवः (पुं.) स्नेह। अपलाप। सत्य को छिपाना। अपड्डितः (स्री.) अपलाप अर्थालंकार विशेष। प्रकृत बात को छिपाकर उस को दूसरे रूप से वर्णन

करने से यह अलंकार होता है।

अपांनायः (पुं.) समुद्र। सागर। वरुण। अपाकः (पुं.) अजीर्ण होना। नहीं पकना। कच्चा। अपाकरणम् (न.) निराकरण। दूर करना। हटाना।

अफ्रशाकम् (न.) अरदख।

अपाकृत (त्रि.) त्यक्त। दूरीकृत। हटाया हुआ। अपाक्कैयः (त्रि.) पङ्क्ति में भोजन करने के अयोग्य। पतित। अधम। जातिच्युत।

अपाङ्ग (पुं.) नेत्रका अन्तमाग। कटाक्ष।

अपाङ्गकः (पुं-) अपामार्ग नामक पौधा । कटाक्ष । (त्रि.) अंगहीन ।

अपाङ्गदर्शनम् (न.) कटाक्ष। कटाक्ष से देखना। अपाटवम् (न.) रोग। पटुता का अभाव। चतुराई के बिना। बेवकूम्प्री।

अपात्रम् (न.) अयोग्य। योग्यताहीन। निन्दित। दुराचारी।

अपात्रीकरणम् (न.) नवविष्य पापों में से एक पाप का नाम। यह चार प्रकार का होता है। (१) निन्दित से बन लेना (२) व्यापार करना (३) शूद्रसेवा (४) असत्य बोलना।

अपादान (न.) छः कारकों में का पाँचवाँ कारक। जिस वस्तु से दूसरी वस्तु का विमाग होता है वह अपादान कहा जाता है अपानः (पुं.) नीचे जाने वाली शरीर की वायु। अपापः (त्रि.) पापरहित। निष्पाप।

अपापविद्धः (त्रि.) वर्माधर्मरहित।

अपामार्गः (पुं.) औषघविशेष। एक पौधे का नाम। चिचडा।

अपाम्पतिः (पुं.) समुद्र। वरुण।

अपारः (पुं.) वियोग। नाश। इटना। दुःख आपत्ति। अपारः (पुं.) समुद्र। जिसका पार न हो। जिस की

अवधि न हो। सागर। अपार्थः (त्रि.) अर्थ शून्य। निरर्थक। अर्थ रहित। अपावृतः (त्रि.) खुला हुआ। स्वतन्त्र। उद्धाटित। अपाश्रयः (पुं.) आश्रयशून्य। आश्रय रहित। चन्दवा।

अपासनम् (न.) मारण।

अपास्तः (त्रि.) निरस्त। अवधीरित। तिरस्कृत। हटाया हुआ।

अपि (अ.) सम्भावना। प्रश्न। शंका। गर्हा। समुच्चय। अनुज्ञा। अवधारणा।

अपिगीर्णम् (न.) स्तुत। प्रशंसित। जिसकी स्तुति की गयी हो।

अपितु (अ.) किन्तु। यदि। यद्यपि। एक अव्यय है। अपिधान (न.) आच्छादन। ढकना।

अपिनद्धः (त्रि.) पहना हुआ वस्त्र।

अपीच्यम् (त्रि.) अत्यन्त सुन्दर।

अपीनम् (त्रि.) पीनसरोगरहित। नासिका के एक रोग को पीनस कहते हैं उससे रहित। दुवला।

अपुच्छा (स्री.) शिखरहीन। शिशपा वृक्ष। (त्रि.) पुच्छहीन।

अपुनरावृत्ति (स्त्री.) जहाँ से पुनः आवृत्ति न हो। मृक्ति। मोक्ष।

अपुनर्घवः (पुं.) पुनः जन्म का अभाव। मोक्ष। मुक्ति। संसारबन्धन का नाषा।

अपुष्पफलदः (पुं.) वनस्पति। जो बिना फूल के भी फल दे।

अपूपः (पुं.) पिष्टक। पूजा। नासपूजा। अपूप्यम् (न.) जिसके पूजा बनते हैं। जाटा।

अपूरणी (स्री.) शाल्मितवृक्ष । सेमल का पेड़ । अपूर्यः (त्रि.) पहले का नहीं देखा गया । अद्युत । अविदित । अज्ञात । आश्चर्य । (पुं.) आत्मा । कारणशन्य ।

अपूर्विविष्टं (पुं.) अन्य प्रमाणों से अग्राप्त अर्थ का विद्यान करने वाला।

अपेक्षणीयः (त्रि.) अपेक्षा के योग्य।

अपे**सा** (स्त्री.) आकांक्षा कार्य और कारण का परस्पर संबन्ध।

अपे**साबुद्धि** (स्री.) अनेक विषयक बुद्धि। जो बुद्धि अनेक विषय की हो।

अपेक्षितः (त्रि.) ईप्सित। अभीष्ट।

अपेतः (त्रि.) रहित।

अपेतकृत्यः (त्रि.) कार्यशून्य। कृतकृत्य। जिसके कोई काम न हो।

अपोगण्डः (त्रि.) अतिभीरः। डरने वाला। अवस्थाविशेषः। बाल्यावस्था।

अपोढ (त्रि.) निरस्त । त्यक्त । निकाला गया। अपोदका (स्त्री.) शाकविशेष । पूर्ति नामक शाक। अपोनपात् (पुं.) इस नाम से प्रसिद्ध एक देवता। अपोह (पुं.) तर्क का निराकरण। जयी कल्पना। तर्क । त्याग । निषेध।

अप्पतिः (पुं.) जल का स्वामी। वरुण। समुद्र। अप्रकाण्डः (पुं.) शाखाहीन वृक्ष। खुत्थ।

अप्रकाशः (त्रि.) प्रकाश का अभाव। न समझने योग्य। जनान्तिक। गोपन।

**अप्रकृष्टगुण** (त्रि.) जिसके उत्तमगुण न हों। व्याकुल। घवड़ाया हुआ।

अप्रखरः (त्रि.) प्रखरतारहित।

अप्रगुण (त्रि.) व्याकुल । प्रकृष्टगुणहोन ।

अप्रणवः (पुं.) अप्रीतिः। प्रीति का अभाव।

अप्रतर्क्यः (त्रि.) तर्क के अयोग्य। मन के अगोचर।

अप्रतिकरः (त्रि.) विश्वस्त । विश्वासपात्र ।

अप्रतिपक्षः (त्रि.) अप्रतियोगी । विपक्षशृन्य । शत्रुरहित । अप्रतिपत्तिः (स्त्री.) यथार्थं का अज्ञान ।

अप्रतिभः (त्रि.) अद्युष्ट । लिज्जित । अप्रत्युत्पत्र भक्ति । अप्रमल्म । प्रतिभाद्येन ।

अप्रतिमः (त्रि.) असदृश । असमान । जिस के तुल्य दूसरा न हो ।

अप्रतिरयम् (न.) युद्धकी यात्रा। युद्धार्थ यात्रा के

लिये किया गया मंगल। सामवेद का एक माग। जिसके समान दूसरा योधा न हो। विष्णु।

अप्रतिस्तपकथा (स्त्री.) वैसा वचन जिस का उत्तर न हो। उत्तरहीन वचन।

अप्रतिष्ठः (त्रि.) अप्रतिष्ठित । प्रतिष्ठारहित ।

अप्रतिहतः (त्रि.) आधातशून्य। विघ्नों से अभिभूत नहीं। निर्विघन।

अप्रत्यक्षम् (न.) प्रत्यक्ष भित्र । प्रत्यक्ष का अभाव । ्र इन्द्रियों के अगोचर ।

अप्रत्यवः (पुं.) अविश्वास।

अप्रधान (न.) प्रधान का अभाव। गौण।

अप्रथृष्यः (त्रि.) अविचलनीय । तिरस्कार करने के अयोग्य ।

अप्रमत्तः (त्रि.) प्रमादरहितः सावधानः।

अप्रमेथ (त्रि.) अचिन्त्य प्रभाव। यह ऐसा ही है। इस प्रकार जिसका निश्चय न किया जा सके। प्रमेयरहित।

अप्रशस्तम् (त्रि.) अश्रेष्ठ । अविहित ।

अप्रसङ्गः (पुं.) अव्यतिकर। प्रसंग का अभाव। अप्रस्तुतः (त्रि.) अनुपस्थित। प्रकरण से अप्राप्त। अप्रस्तुतप्रशंसा (स्त्री.) अर्थालंकारविशेष। अप्राकरणिक अर्थ के कहने से प्राकरणिक

अर्थ का वोध होना। अग्रहत (त्रि.) अनाहत। बिना जोती हुई भूमि।

अप्राकृतः (त्रि.) सामान्य । जनसाद्यारण ।

अप्राग्न्यम् (त्रि.) अप्रधान। मुख्य नहीं। अप्राप्तः (त्रि.) अलब्ध। नहीं पाया गया।

अग्राप्तकाल: (न.) धवड़ा कर विपरीत कहना। अग्राप्तव्यवहार: (त्रि.) व्यवहार से अनिभन्न।

अवयस्क । नावानिग ।

अप्राप्तिः (स्री.) लाभ का अभाव। न मिलना। -कुण्डली का द्वादश स्थान।

अप्रामाणिकः (त्रि.) प्रमाण न जानने वाला। वह वस्तु जो प्रमाणित न हो। अविश्वसनीय।

अप्रामाण्यम् (न.) प्रमाण का अभाव। अप्रियम् (त्रि.) अनिष्ट। अहित। कटु।

अप्सरस् (स्री.) देवांगना। उर्वशी आदि स्वर्ग की

अफलः (पुं.) झातु। (त्रि.) फलरहित वृक्ष। निष्फल। व्यर्थ।

अफलप्रेप्सुः (त्रि.) फलाभिलाषरहित।

अफला (क्री.) धीकुआर। एक प्रकार की औषधी। अफेनम् (न.) अहिफेन। अफयून। इसके चार भेद होते हैं। (९) श्वेत। (२) काला। (३) पीला। (४) मटमैला रंग।

अबद्धम् (न.) समुदायार्थशून्य वाक्यं। निरर्थक वचन । परस्पर संवन्धहीन वाक्य।

अबद्धमुख (त्रि.) दुष्टवचन बोलने वाला। दुर्वचन वक्ता। वाचाल। मुहफट।

अवध्यम् (त्रि.) वध के अयोग्य। मारने के अयोग्य। इण्ड के अयोग्य।

अबन्ध्यम् (त्रि.) सफल । निष्फल नहीं । जिसके फल न रुके।

अन्तः (पुं.) वरुण नामक वृक्ष। (त्रि.) दुर्वल। बलरहित। अबला। (स्री.) स्रीजाति।

अबादः (त्रि.) पीडाशून्य । पीडारहित ।

अबिन्धनः (पुं.) बड़वाग्नि । विद्युत् । बिजली ।

अब्ब (न.) कमल। चन्द्र। संख्याविशेष। अरब। १०००००००।

अब्जजः (पुं.) विष्णु के नामिकमल से उत्पन्न । ब्रह्मा । प्रजापति ।

अब्जभोगः (पुं.) कौड़ी। कमलकन्द।

अब्जवाहनः (पुं.) शिव। महादेव।

अब्जहस्तः (पुं.) सूर्य । दिवाकर ।

अब्जिनी (स्त्री.) निलनी । कमलिनी । कमलकी लता । पदसमूह । कुहिरी ।

अब्जिनीयंतिः (स्री.) सूर्य।

अन्दः (पुं.) मेघ। बादल। मोथा। एक पर्वत का नाम। वर्ष। सरल।

अब्धिः (पुं.) समुद्र। सागर। सिन्धु।

अब्धिकफः (पुं.) समुद्र की झाग। समुद्रफेन। एक प्रकार की औषधी।

अब्धिद्वीपा (स्त्री.) पृथिवी।

अब्धिनवनीतम् (न.) समुद्र के नवनीत (मक्खन)

समान। चन्द्रमा।

अब्धिफेन (पुं.) समुद्रफेन।

अन्यमण्डूकी (स्री.) शुक्ति। सीप।

अब्धिश्रयनः (पुं.) विष्णु। नारायण। शेषशायी भगवान्।

अब्ब्रम् (न.) मेघ। बादल। जो जल धारण करता है।

अन्धितिह (पुं.) वायु। पवन। जो मेघों को उड़ा ले जाता है। ऊंचे पर्वत, महल, वृक्ष आदि।

अन्धक (न.) जो मेघों के समान बढ़े। धातुविशेष। अबरक।

अन्यपुष्पः (पुं.) जल । वेतवृक्षः । वेतसः का पेड़ । अन्यमातंगः (पुं.) ऐराक्तः नाम का हाथी ।

अन्त्रमु (स्त्री.) इन्द्र के हाथी ऐरावत की स्त्री। पूर्व दिशा की हथिनी।

अन्यपुवल्लमः (युं.) ऐरावत हाथी।

अन्धरोहस् (पुं.) वैदूर्य नामक मणि। प्रवाल। मूंगा। अन्नद्मण्यम् (न.) अवध्योक्ति। "न माते" इस अर्ध में इस का प्रयोग नाटकों में होता है। (पुं.) ब्राह्मण भक्तिकीन।

अकासणः (पुं.) नीच ब्राह्मण। अधम ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण।

अमस्यः (त्रि.) खाने के अयोग्य। न खाने योग्य। अभदः (त्रि.) दुःख। दुष्ट। अशुप्र।

अभयम् (न.) भय का न होना। भय रहित। परमात्मा। परमात्मा का ज्ञान। (अभयं वै जनकप्राप्तोऽसि) "श्रुतिः" शास्त्र में कही हुई विधियों को बिना सन्देह अनुष्ठान करनेवाला। यात्रा का योगविशेष।

अभवडिण्डिमः (पुं.) युद्धवाद्य। रणपटह।

अभवा (स्त्री.) हरीतकी। इड़ं।

अथवः (पुं.) मोस। मुक्ति।

अथवः (त्रि.) अविनीत। अभागी।

अभावः (पुं.) मरण। असत्ता। न झेना। अदर्शन। यह चार प्रकार का होता है। प्रागभाव। प्रध्वंसाधाव। अत्यन्ताधाव और अन्योन्याभाव।

अभि (अ.) निश्चित कथन । अभिमुख्य । अभिलाष । वीप्सा । लक्षण एक उपसर्ग ।

अभिकः (त्रि.) कामुक। अभिलाषी।

अभिक्रमः (पुं.) आरम्भ । चढ्ना । तड़ाई । शत्रु का सामना करना ।

अभिख्या (स्त्री-) नाम । शोमा । यश ।

अभिग्रहः (पुं.) लूट। देखते-देखते ले लेना।

अभिषातः (पुं.) प्रहार । अभिहनन । आधात । चोट विशेष । क्रिया के द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध ।

अभिघाती (पुं.) शत्रु। प्रहार करने वाला। मारनेवाला।

अभिघारः (पुं.) होम। हवन। अगिन में घी डालना।

अभिचारः (पुं.) अथर्ववेद और तन्त्र में प्रसिद्ध। मारण, उच्चाटन, स्तम्भन आदि क्रिया। नान्त्रिक क्रिया। शत्रु नाशकारी अनुष्ठान।

अभिजन (पुं.) कुल। वंश। प्रसिद्धि।

अभिजातः (त्रि.) कुलीन। प्रसिद्ध। कुलवाला। न्याय्य। पण्डित।

अभिजित् (न.) नक्षत्रविशेष। उत्तराषाढ़ का चौथा भाग और श्रवण का पहला पन्द्रहवां भाग अभिजिल् कहा जाता है। यात्रा का मुहूर्त विशेष। विजयमुहूर्त। दिन का आठवाँ भाग। जो कुतुप नाम से प्रसिद्ध है।

अभिक्षः (त्रि.) चतुर। पण्डित। विशारद। अभिक्षा (स्त्री.) प्राथमिक ज्ञान। पहला। ज्ञान। अभिक्षानम् (न.) ज्ञानविशेष। चिन्ह। किसी वस्तु के पहचानने का साधन।

अभितन्तः (त्रि.) पीड़ित। खूब तपाया हुआ। अभितः (अ.) शीघ। समीप। सामना। दोनों ओर। अभिद्रवणम् (न.) वेग से चलना। आक्रमण। अभिद्रोहः (पुं.) आक्रोश। निन्दा। अनिष्टचिन्तन। अभिषा (स्त्री.) शब्दों के अर्थ-बोधन करने वाली शक्ति। वाचक शब्द। मीमांसक माट्ट के मत में शाब्दीभावना।

अभिधानम् (न.) नाम । संज्ञा । कथन । शब्दकोश । अभिधायक (त्रि.) वाचक । अर्थबोधक । अभिधेयम् (न.) अभिधा शक्ति द्वारा बोधित अर्थ । शब्दबोध्य अर्थ । अभिध्या (स्त्री.) ग्रहणेच्छा। दूसरे का वन तेने की इच्छा।

अभिनन्दः (पुं.) सन्तोष । प्रशंसा ।

अभिनन्दनः (पुं.) बुद्ध विशेष। जैनियों का चौथा तीर्थंकर। (न.) स्तुति। सब प्रकार के आनन्द देनेवाला। (-पत्र) एड्रेस।

अभिनयः (पुं.) हृदय के भाव को प्रकट करनेवाली क्रिया। नाटक। अनुकरण।

अभिनवः (पुं.) नव। नवीन।

अभिनवोद्भिद् (पुं.) अंकुर।

अभिनहनम् (न.)

अभिनिर्मुक्तः (पुं.) सूर्यास्त के समय सोनेवाला ब्राह्मण।

अभिनिर्याणम् (न.) जीतने की इच्छा से जाना। शत्रु के प्रति चढ़ाई करना।

अभिनिविष्ट (त्रि.) अभिनिवेश युक्त। दुराग्रही। प्रवेश करनेवाला।

अभिनिवेश (पुं.) अन्धतामिस्र। योगशास्त्र का प्रसिद्ध पाँचवाँ क्लेश। आग्रह।

अभिनिष्पत्तिः (श्ली.) सिद्धि । समाप्ति । उत्पत्ति । अभिनीतः (त्रि.) ताप्य । क्रोधन । अमर्षी । अभिनय किया हुआ ।

अभिनेता (त्रि.) नाटक का अभिनय करनेवाला। नाटक खेलने वाला। नट।

अभिपन्नः (त्रि.) अपराधी। आपत्तियुक्तः। स्वीकृतः। अभिप्रायः (पुं.) आशयः। सम्मति। इच्छाः।

अभिग्रेत (त्रि.) सम्मत । अभीष्ट । इच्छित । इरादा । अभिग्रेत (पं.) पराजय । तिरस्कार । स्वताहर ।

अभिभव (पुं.) पराजय। तिरस्कार। अनादर। अप्रतिष्ठा।

अभिभूत (त्रि.) कर्तव्यज्ञानशून्य। आक्रान्त। ज्ञानरहित। व्याकुल।

अभिमत (त्रि.) सम्मत। आदृत। अभीष्ट। अभिमन्त्रणम् (न.) निमन्त्रण। आक्षन। मन्त्रद्वारा शुद्ध करना।

अभिमन्धः (पुं.) नेत्ररोग विशेष।

अभिमन्युः (पुं.) अर्जुन का पुत्र । यह सुभद्रा के गर्भ से उत्पत्र हुआ था।

अभिमरः (पुं.) युद्ध। लड़ाई।

अभिमर्दः (पुं.) मद्यः। मदिराः। युद्धः। लड़ाई। अभिमानः (पुं.) दर्ष। अहंकार। यन आदि का अहंकार। अपने को बड़ा भारी प्रतिष्ठित समझना।

अभिमुखः (त्रि.) सम्मुख। सामना। अभिमृष्टः (त्रि.) संसृष्टः। संबंधयुक्त। मिला हुआ।

अभियुक्तः (त्रि.) रोका हुआ। तत्पर। ज्ञानी। प्रतिवादी । मुद्दाअलेह । मुलाजिम ।

अभियोक्तरं (त्रि.) अर्थी । वादी । फरवादी । मुद्दई । अभियोग (पुं.) नालिश करना। मुकदमा आग्रह। शपद्य। उद्योग। किसी से विरोध होने पर अपना पक्ष न्ययालय में प्रकट करना।

अभिराम (त्रि.) सुन्दर। प्रिय। मनोहर।

अभिरूप (पुं.) शिव। विष्णु। कामदेव। (त्रि.) बुध। पंडित। सुन्दर। मनोहर। सदृश।

अभिलंबित (त्रि.) अभीप्सित।

अभिलापः (पुं.) संकल्प। किसी काम के लिये निश्चय करण।

अभिलाबः (पुं.) इच्छा। लोभ। मनोरथ। अभिलाषुकः (त्रि.) लुब्धालोभी । इच्छा करने वाला।

अभिवादः (पुं.) प्रणाम । अभिवादन ।

अभिवादन (न.) शिष्टाचारविशेष । पैर धुकर प्रणाम करना।

अभिविधि (पुं.) व्याप्ति। मर्यादा। सीमा। अभिव्यक्त (त्रि.) प्रत्यक्ष । प्रकाशित । प्रकटित ।

अभिव्यक्ति (स्त्री.) प्रत्यक्ष । उद्भव । प्रकाश ।

अभिव्याप्तिः (स्त्री.) विस्तार। सब प्रकार का संबन्ध । फैलाव ।

अभिशयनम् (न.) अभिशाप। अनिष्टचिन्ता। अभिश्रप्तः (त्रि.) शापप्राप्त। शापित। जिस के

अनिष्ट की चिन्ता की गयी हो। अभिश्वस्तः (पुं.) नृप। अति। प्रशंसित। (त्रि.) मिथ्या अपवाद युक्त।

अभिशाप (पुं.) मिथ्या अपवाद। अनिष्ट चिन्तन।

अभिषङ्गःः (पुं.) तिरस्कार। निन्दा। अभिषदः (पुं.) अवमृथ स्नान । यज्ञ सम्बन्धी स्नान । यज्ञ। नहवाना। पीडादेना। मद्य बनाना। विन देना।

अभिषयण (न.) स्नान करना। यज्ञसंबन्धी स्नान करना। बलिदान। सोमलताका कूटना। अभिषेक (पुं.) मन्त्रपूर्वक स्नान । मार्जन । (राज्य)

राज्यतिलक होना।

अभिषिक्त (त्रि.) अभिषेक किया हुआ। मन्त्र द्वारा जिसका अभिषेक किया गया हो।

अभिषेणन (न.) सेना लेकर शत्रु पर चढ़ जाना। शत्रुपर आक्रमण करना। युद्ध यात्रा।

अभिष्दुत (त्रि.) स्तुत । प्रशंसित । स्तुति किया गया । वर्णित। जिसका वर्णन किया गया हो।

अभिस्पन्दः (पुं.) अतिवृद्धि। जल आदि तरल पदार्थौ का बहना। अक्षिरोग विशेष।

अभिसन्ताप (पुं.) दुःख। क्लेश। अधिक क्लेश। चारों ओर से क्लेश।

अभिसन्धः (पुं.) सत्य का अभिमान।

अभिसन्धान (न.) वञ्चन। प्रतारण। ठगना। अपने यत में कर लेना।

अभिसम्पात (पुं.) युद्ध । शाप देना । विरुद्ध चिन्ता न करना।

अभिसरः (त्रि.) अनुचर। सहाय। भृत्य। नौकर। अभिसर्जनम् (न.) दान। वषः। मारण।

अभिसार (पुं.) बल युद्ध। सहाय। साधन। स्त्री पुरुषों के परस्पर किये हुए संकेत स्थान को

अभिसारिका (स्त्री.) नायिका विशेष। जो संकेतस्थान पर स्वयं आये अथवा नायक को बुलावे। वह शुक्ला और कृष्णा में से दो प्रकार की होती है।

अभिसारिणी (क्री.) अभिसारिका नायिका।

अभिसृष्टः (त्रि.) त्यक्त । छोड़ा हुआ । दिया हुआ । अभिइतः (त्रि.) तड़ित। मारा हुआ।

अभिहार: (पुं.) अभियोग । जाकर आक्रमण करना । चोरी। देखते-देखते चोरी करना।

अभिहितम् (त्रि.) कथित। प्रोक्त। कहा हुआ। अभीकः (त्रि.) कामुक। चाहनेवाला। अभिलाषी।

क्रुर। निर्मय। निडर। अमीक्ष्णम् (अ.) नित्य। शश्वत्। पुनः-पुनः। बार-वार।

अमीप्सितम् (त्रि.) वाष्ठित। अभीष्ट।

अभीकः (त्रि.) निर्भय। निडर। (स्री.) शतमूली।

अभीषङ्गः (पुं.) आक्रोश । शाप ।

अभीषुः (पुं.) किरण। घोड़े की लगाम।

अमीष्टः (त्रि.) ईप्सित। प्रिय। वाञ्छित।

अभुक्त (त्रि.) उपवासी: अकृतभोजन। भूखा।
अभुक्तभूतः (पुं.) ज्येष्ठा के अन्त की वार
धड़ियों के साथ मूल की पहली चार घड़ी।
ज्येष्ठा की अन्तिम एक घड़ी और मूल की
पहली दो घड़ी। ज्येष्ठा की अन्तिम
आधी घड़ी और मूल के आदि की
आधी घड़ी। ज्येष्ठा की अन्तिम पाँच घड़ी
और मूल की पहली नौ घड़ी। मूलकी
अधिक दोषदायी घड़ियाँ।

अपूतः (त्रि.) अविद्यमान ।

अमूतामिनिवेशः (पुं.) असत्य वस्तु में सत्य क्र ज्ञान।

अभेदः (पुं.) भेद का अभाव। एकरूप। एकता। अभेद्यम् (न.) दृढ। भेदन करने अयोग्य। झैरा। जो भेदा न जा सके।

अभ्यंगः (पुं.) तैलमईन । तेल लगाना ।

अध्यञ्जनम् (न.) तैल । अध्यंग । शरीर में लगाने की स्नेहयुक्त वस्तु । उपटन ।

अध्यक्षिकः (त्रि.) सर्वोत्कृष्ट। उत्तमोत्तम। सब से बड़ा।

अध्यनु**ज्ञा** (स्री.) अनुमति। प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा। अध्यन्तरम् (न.) मध्यभाग। बीच का भाग। अन्तर्गत।

अध्यमित (त्रि.) रोगवाला। रोगी।

जन्यमित्रीण (त्रि.) वीरविशेष । वीरतापूर्वक शत्रु का सामना करने वाला ।

अभ्यर्णम् (त्रि.) समीप । निकट । पास ।

अप्यर्दितः (त्रि.) पीड़ित।

जभ्यहंणीय (त्रि.) पूजनीय। पूज्य। श्रेष्ठ माननीय। जभ्यहिंत (त्रि.) पूजित। सेवित। श्रेष्ठ। उत्तम। उचित।

अभ्यवकर्षणम् (न.) शरीर में चुमे हुए वाण आदि का निकालना। भीतर गये हुए पदार्थ का निकालना। अभ्यवस्कन्द (पुं.) शत्रु पर प्रहार करना।

अन्यवहार (पुं.) मोजन। खाना।

अभ्यसनम् (न.) अभ्यास करना। बार-बार चिन्ता करना।

अभ्यसूया (स्त्री.) दुर्गुण विशेष। गुणों में दोष निकालना।

अभ्याकाङ्क्सितम् (न.) मिथ्या अभियोग। झूठा दावा। (त्रि.) ईप्सित।

अभ्यागत (त्रि.) अतिथि। पाहुना।

अभ्यागमः (पुं.) विरोध । शत्रुता । समीप । अभिधात । भोग । स्वीकार ।

अभ्यागारिक (पुं.) कुटुम्बपालन में तत्पर। घर का काम काज करने वाला।

अभ्यादानम् (न.) आरम्म।

अञ्यामर्दः (पुं.) रण। समर। युद्ध।

अभ्याशः (पुं.) अवश्य । ऐकान्तिकः । अतिप्रयोजनीय । निकट । समीप ।

अच्यासः (पुं.) अभ्यसन। आवृत्ति। विद्या का अर्जन करना। वह पाँच प्रकार का है। सुनना। विचार करना। आवृत्ति करना। शिष्यों को पढ़ाना और स्वयं अनुशीलन करना। निशाना लगाना। सीखना। बाण चलाना सीखना। मानसिक संस्कार। (त्रि.) समीप।

अभ्यासयोगः (पु.) योगविशेष। एक आलम्बन में वित्त को स्थापित करना अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास सहित समाधि।

अध्यासादन ं (न.) शस्त्र आदि से शत्रु को हीनवीर्य करना। शत्रु का सामना करना।

अभ्याहारः (पुं.) आहार। मोजन खाना। देखते देखते चुरा लेना।

अध्याहितः (त्रि.) उपवित । वृद्ध । बढ़ा हुआ ।

अभ्युच्चयः (पुं.) अम्युदय। समूह। समूहालम्बन ज्ञान। लक्ष्मी।

अभ्युत्यानम् (न.) शिष्टाचार विशेष। गौरव दिखाने के लिये उठना। उठकर आगे से लेने जाना। अभ्युदयः (पुं.) पराक्रम। वृद्धिश्राद्ध। उत्रति। वृद्धि। अभ्युदितः (पुं.) सूर्योदय के समय सोने वाला वह

ब्रह्मचारी जिसने सूर्योदय के समय सोने के कारण प्रातःकृत्य छोड़ दिया हो। अभ्युद्धत (त्रि.) विना याचना के मिला हुआ अन्न आदि । प्रस्तुत । उद्धत ।

अध्युपगत (त्रि.) स्वीकृत। माना हुआ। अध्युपगमः (पुं.) स्वीकार। अंगीकार। समीप जाना। अध्युपगमिसद्धान्तः (पुं.) न्याय का एक सिद्धान्त-विशेष। नहीं कहे हुए को मान कर विशेण धर्म का कहना। विशेष धर्म के कहने

से सूत्रकार के अभिप्राय को जानना। अभ्युपपत्तिः (स्त्री.) अनुग्रह। हितसाघन और अहित का निवारण।

**अप्युपावः** (पुं.) स्वीकार । उपाय ।

अध्युपायनम् (न.) उपहार। भेंट।

अभ्युपैतः (पुं.) उपगत। स्वीकृत।

अध्यूहः (पुं.) तर्क। युक्ति।

अभ्यूहितः (त्रि.) ज्ञात। विदित।

अश्वम् (न.) मेघ। बादल। जिससे जल न गिरे। अश्वः (स्त्रीः) काष्टकुद्दाल। जो लकड़ी का बनता है।जिस से जहाज आदि का मैल साफ किया जाता है।

अभेषः (पुं.) औचित्य। न्याय्य। न्यायानुमोदित। अम् (घा. उभ) पीड़ा। रोग।

अमः (पुं.) वृद्धि का अमाव। रोग। बिना पका फल। अमंगलः (पुं.) एरण्डवृक्ष। (त्रि.) मंगलझैन। अशुभस्रवक।

अमतः (पुं.) मृत्यु । कात । रोग । (त्रि.) असम्पत । अविज्ञात । अतर्कित । नहीं जाना हुआ ।

अमत्रम् (न.) मोजन । माण्ड । बर्तन । मोजन करने का पात्र ।

अमनस्कः (त्रि.) जिसका मन वश में न हो (पुं.) योग के एक ग्रन्थ का नाम।

अमन्दः (त्रि.) षृष्ट । मन्द नहीं।

अममः (पुं.) होने वाले एक जैन तीर्थंकर। (त्रि.) ममताहीन। ममतारहित।

अमरः (पुं.) देवता। सुर। एक वैयाकरण। स्नुझेवृक्ष। पारद। पारा। हड्डियों का समूह। कोशकार विशेष।

अमरबार (पुं.) देवरारु वृक्ष।

अमरिद्वजः (पुं.) देवपूजक ब्राह्मण। पुजारी।

अमरा (स्री.) गुरुच। अमरावती। इन्द्रपुरी। दूव। जरायु। इन्द्रवारुणी वृक्ष। गर्म स्त्री नाड़ी। धिकुआर।

अमराद्रिः (पुं.) सुमेठ। देक्ताओं का पर्कत। अमरातवः (पुं.) स्वर्ग। देवताओं का नगर। अमरावती (स्त्री.) जिसमें देवता रहें। इन्द्रपुरी।

अमर्त्यः (पुं.) मरणहीन । देवता ।

अमर्त्वनदी (स्ती.) गंगा। देवताओं की नदी। अमर्त्वभुवनम् (न.) देवताओं का लोक। स्वर्ग। अमर्व (पुं.) कोष। क्रोघ। दूसरे का उत्कर्ष न सहना। किया हुआ अपराध। असमर्थ का देष।

अमर्षण (त्रि.) क्रोबी। क्रोध करने वाला। अमलम् (न.) अधकम् (त्रि.) निर्मत। साफ। स्वच्छ।

अमला (स्ती.) तक्ष्मी। मूम्यामलकी। नामिनाल। अमा (अ.) साथ। समीप। पास।

अमा (स्री.) अमावास्या तिथि। दर्श । साथ। समीप। अमांसम् (त्रि.) दुर्वल। बलक्षेन।

अमांसाशी (त्रि.) मांस न खाने वाला।

अमात्व (पुं.) मन्त्री। सचिव। (त्रि.) बन्<mark>यु। साथ</mark> उत्पन्न होने वाला।

अमावास्या (स्री.) अमावास्या नाम की तिथि। इस तिथि की चन्द्रमा और सूर्य दोनों साथ रहते हैं। दर्श।

अमितीजाः (त्रि.) अतिवीर्यवान् । अत्यन्त शक्तिशाली । अमित्रः (पुं.) शतु । मित्र नहीं ।

अमी (त्रि.) रोगी। रोगयुक्त।

अमुत्र (अ.) दूसरा लोक। परलोक।

अमुष्यपुत्रः (पुं.सी.) प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न । कुलीन । अमूर्तः (त्रि.) अवयवरहित । वायु । अन्तरिक्ष । मूर्तिहीन पदार्थ । आन्त्राश । काल । दिक् और

अमूलकम् (त्रि.) मूलरहित। प्रभाण शून्य। जिस में प्रमाण न हो।

अमूला (स्त्री.) अग्निशिखावृक्ष। ओषधिविशेष। अमृणालम् (न.) नतद। उश्रीर। खस। अमृतम् (न.) मोक्ष। मृक्ति। इनन शेष द्रव्य। सुद्या। पीयूष। सनिल। जन। घृत। अत्र। काञ्चन।आनन्द।रसायन।मनोहर।पारद। <mark>धन।स्वा</mark>दु द्रव्य (त्रि.) सुन्दर।मरणरहित। (स्त्री.) दूब। तुलसी। (न.) परब्रद्य।

अमृतजटा (स्त्री.) जटामासी। अमृततिलका (स्त्री.) छन्दोविशेष। वर्ण वृत्त। इसके प्रत्येक पाद में दस अक्षर होते हैं।

<mark>अमृतत्वम्</mark> (न.) मरण का अभाव। मोक्ष। मुक्ति। <mark>अमृतदीथिति (पुं.) चन्द्रमा।</mark>

अमृतफ्ला (स्री.) जिसका फल अमृत के समान मीठा हो। दाख। आँवला।

अमृतयोगः (पुं.) ज्योतिषशास्त्र का योग विशेष।

रिववार को मूल, सोमवार को श्रवण,

मगंलवार को उत्तरामाद्रपद, बुधवार को

कृत्तिका, गुरुवार को पुनर्वसु, शुक्रवार को

पूर्वाफाल्गुनी और शनिवार को स्वाती नक्षत्र

के होने से अमृतयोग होता है इसी को अमृत

भी कहते हैं।

अमृतरसा (स्त्री.) पक्वात्रविशेष । अंदरसा ।

अमृतवल्ली (स्रो.) गुरुच।

अमृतसंयावः (पुं.) पक्वात्रविशेष।

अमृतसिद्धियोगः (पुं.) योगविशेष ।

अमृतसुः (पुं.) विधु। चन्द्रमा। (स्त्री.) अदिति।

अमृतसोदरः (पुं.) घोड़ा उच्चैःश्रवा।

अमृता (स्री.) औषघविशेष। यह विरेचन में प्रशस्त है। गुरुच।

अमृतान्या (पुं.) देक्ता। जिसका अमृत ही अत्र हो।

अमृष्यमाणः (त्रि.) नहीं सहन करने वाला। अमेथाः (त्रि.) निर्बुद्धिः। बुद्धिरहितः। मूर्खः।

अभेध्य (न.) विष्ठा। मल। यज्ञ के अयोग्य। अशुद्ध। मांस आदि। (त्रि.) अपवित्र।

अमोघः (पुं.) नद विशेष। (त्रि.) सफत। अव्यर्थ। परमेश्वर। पूजा और स्तुति किये जाने पर जो समस्त फलों को दे। जिसकी कृपा निष्फल न हो।

अम्ब् (धा. पर.) जाना। पहुँचना। अम्बक (न.) नेत्र। आँख। पिता। जनक। अम्बरम् (न.) शब्द का आश्रय। आकाश। सिद्ध विद्यावर आदि के घूमने का स्थान स्वनामख्यात सुगन्धित द्रव्य विशेष। वश्च। कार्पास। केशर। अम्बरीवः (पुं.) राजाविशेष। ये राजा मान्धाता के पुत्र थे। सूर्यवंशी राजा नाभाग के पुत्र। नरकविशेष।किशोर।भास्कर।सूर्य।महादेव।

(न.) रण। युद्ध। भ्राष्ट। भंसार।
अम्बष्टः (पुं.) देशविशेष। ब्राह्मण के औरस से और
वैश्य कन्या के गर्म से उत्पन्न पुत्र इस जाति
के लोग चिकित्सा करते और वैद्य कहे जाते
हैं। हस्तिपक। महावत। कायस्थ जाति का
एक भेद।

अम्बा (ज़ी.) माता। दुर्गा। राजा पाण्डु की मौसी का नाम।

अम्बालिका (स्त्री.) माता। जननी। काशिराज की कन्या। राजा पाण्डु की माता का नाम।

अम्बिका (स्री.) माता। काशिराज की कन्या यह राजा विचित्रवीर्य की स्त्री थी और धृतराष्ट्र की माता। दुर्गा। भगवती।

अम्बु (न.) जल। कुण्डली का चौथा भवन। सस्ना नाम की लता।

अम्बुकणा (स्त्री.) जलविन्दु। पानी की बूंद। अम्बुचामरम् (न.) शैवाल।

अम्बुज (पुं.न.) कमल । चन्द्रमा । जल से पैदा होने वाला । शंख ।

अम्बुदः (पुं.) मेघ। बादत। माथा।

अम्बुधरः (पुं.) मेघ। मुस्ता। मोथा।

अम्बुधिः (पुं.) समुद्र। सागर।

अम्बुपतिः (पुं.) वरुण। समुद्र।

अम्बुपन्ना (स्ती.) उच्चटा नामक पौधा। यह जल में उत्पन्न होता है और सुगन्धित होता है।

अम्बुप्रसादनम् (न.) कतक। निर्मली नामक फल। जिससे जल साफ हो जाता है।

अम्बुप्रायम् (न.) अनूप । जल के समीप का देश । अम्बुमृत् (पुं.) मेघ । समुद्र । सागर ।

अम्बुरुह (न.) कमल। पद्र (त्रि.) जल में उत्पन्न होना वाला। जींक। अम्बुवाची (स्री.) रजस्वला भूमि। आर्दा नक्षत्र के पहले तीन दिन। इसी कारण ये तीन दिन अच्छे कामीं के लिये और अत्र आदि बोने के लिये निषिद्ध हैं।

अम्बुवाह (पुं.) अम्बुद। मेघ। मोथा।

अम्बुसर्पिणी (स्री.) जनौका। जींक। एक प्रकार का जलकृमि।

अम्बूकृत (त्रि.) थूक युक्त वचन। ऐसा बोलना जिसमें थूक निकले।

अस्यः (न.) जल । देवता । मनुष्य । पिता । असुर । लग्न से बीधी राशि ।

अम्भःसार (न.) मुक्ता। मोती।

अम्बोज (न.) अम्बुज। कमल। (पुं.) चन्द्रमा। (त्रि.) जल से उत्पत्र पदार्थ।

अम्मोजखण्डम् (न.) कमलसमूह।

अभ्मोजिनी (स्त्री.) कमलसमूह। कमल युक्त देश। पदलता।

अभ्योदः (पुं.) मेघ। बादल।

**अम्भोद्यरः** (पुं.) अम्बुद्यि। समुद्र। मेघ।

अम्भोधिः (पुं.) समुद्र। सिन्धु।

अच्मेनिषः (पुं.) अब्बि। समुद्र।

अम्भोरुहम् (न.) अम्बुन। कमल।

अम्मयम् (न.) जल का विकार। झाग। फेन आदि। अमः (पुं.) आम का वृक्ष। जिसकी गन्च दूर दूर

अभः (पु.) आम का वृक्षः। जिसकी गन्ध दूर दूर तक फैलती हो।

अम्लः (पुं.) रसविशेष। खट्टा रस। जल और अग्नि की अधिकता से यह गुण उत्पन्न होता है।

अम्लकः (पुं.) थोड़ा खट्टा। वृक्ष विशेष।

अम्लकेशरः (पुं.) बीजपूरक। चकोतरा। अम्लफ्ल (न.) तितिड़ीफल। इमली।

अम्लानः (पुं.) महासद्य। कटसरैया वृक्ष।

(त्रि.) निर्मल । ग्लानिरहित । अय (धा.आत्म.) जाना । गमन करना । गति । अय (पुं.) पूर्वजन्मकृत शुभभाग्य । सौभाग्य । अयःपानम् (न.) नरकविशेष । जहाँ तपा लोहा पीना पडता है ।

अय**ज्ञः** (पुं.) दैवादि यज्ञ से भित्र यज्ञ। (त्रि.) यज्ञरहित। यज्ञहीन। अयं**ज्ञियः** (त्रि.) जो यज्ञ के लिये उपयुक्त न हो। अयं**या** (अ.) अनुचित। अयोग्य।

अयथार्थानुभवः (पुं.) मिथ्या अनुभव। अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान। वह संशय विपर्यय और तर्क मेद से तीन प्रकार का है।

अयनम् (नः) मार्ग। रास्ता। सूर्य की दक्षिपो-त्तरगति। स्थान। आश्रय। मकर और कर्क की संक्रन्ति।

अयनांश्व (पुं.) सूर्य आदिकों के दृश्य बनाने का एक संस्कार-विशेष, जिसकी वार्षिक गति इस समय ५० पल है। गतिविशेष का शाग।

अयन्त्रितः (त्रि.) अनर्गल । अनियन्त्रितः । अश्रृंखलितः । अयश्रः (न.) अधर्मं से उत्पत्र लोकनिन्दा । अकीर्ति । अयस् (न) लोहा ।

अयस्क्रज (पुं.) लोह चुम्बक पत्थर।

अयस्कार (पुं.) लीहकार। लुहार।

अयाचितम् (न.) अयत नामक वृत्ति विशेष! (त्रि.) बिना माँगे मिली हुई वस्तु।

अयाचितव्रतम् (न.) बिना माँगे स्वयं मिले पदार्थ से जीविकानिर्वाह।

अयाज्यः (त्रि.) बात्य । पतित । नहीं यज्ञ कराने योग्य । अयि (अ.) प्रश्न । अनुनय । सम्बोधन । अनुराग । अयुग्मः (पुं.) विषम । असमान ।

अयुग्मच्छदः (पुं.) सप्तपर्ण नामक वृक्ष। जिसके विषम पत्ते हों।

अबुत (त्रि.) असंयुक्त असंबद्ध । नहीं मिला हुआ । संख्याविशेष । दस हजार । १०००० ।

अयुत्तिसिक्के (पुं.) जिन दो पदार्थों में एक दूसरे के आश्रय से रहे। यथा अवयव अवयवी। गुण गुणी। क्रिया क्रियावान्। जाति और व्यक्ति।

अपे (अ.) क्रोध। विषाद। सम्ब्रम। स्मरण। सम्बृद्धि।

अयोगः (पुं.) विद्युर। दुःख। कूट। विश्लेष। कठिन उद्यम। वमन विरेचन आदि की प्रतिकूल वृत्ति।

अयोगवः (पुं.) वर्णसकंग। जातिविशेष। शूद के औरत ओर वैश्य कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र।

अयोगवाहः (पुं.) अनुस्वार और विसर्ग।

अयोघनः (पुं.) हथौड़ा। हथौड़ी जिससे नोहा पीटा जाता है।

अयोध्या (स्त्री.) इस नाम से प्रसिद्ध नगरी। साकेतपुर। उत्तरकोशला।

अयोनिज (पुँ.) हरि। जो माता के गर्म से उत्पन्न न हुआ हो। जिसकी उत्पत्ति न हो। (स्त्री.) सीता। जानकी।

<mark>अयोमुखः</mark> (पुं.) अस्त्रविशेष। असुर विशेष। अरम् (न.) शीघ्र। चक्रांग। पहिषे की नाभि और

नेमि के बीच की लकड़ी। अरग्वच (पुं.) वृक्ष विशेष। राजवृक्ष।

आरघट्टः (पुं.) बड़ा भारी कृप। पानी निकालने का यन्त्र।

अरजाः (जी.) कन्या। जिसे मासिक धर्म न हआ हो।

अरिणः (पुं.) सूर्य। गणियारी नाम का वृक्ष। यज्ञ के लिये आग निकालने की लकडी।

अरण्यम् (न.) वन। जंगल। तपोवन। अरण्यानी (स्त्री.) वडा भारी वन।

अरितः (स्त्रीः) क्रोध। चित्तं का स्थिरं न होना। प्रेम का अभाव। धवराहट। <sub>२</sub>-ट वियोग से व्याकुलता।

अरितः (पुं.) फैलाया हुआ हाय। मुडी वंधा हुआ हाय। निमुंठ हाय। कौंहनी।

अरम् (अ.) पर्याप्त। वश।

अररम् (त्रि.) कपतः। किवाइ।

अरविन्दम् (न.) कमल। पद्र। बगला। ताँबा। नील कमल।

अरसिक (त्रि.) अरसज्ञ। मूर्ख। अविदग्ध। रस का न जानने वाला।

अराजक (त्रि.) राजशून्य देश। जिस देश का कोई राजा न हो। उपद्रवयुक्त देश।

अरातिः (पुं.) शत्रु।

अरालम् (पुँ.) सर्जे का रस। मतवारा हाथी। राल। अराला (स्त्री.) वेश्या।

अरिः (पुं.) शत्रु । लग्न से छठा स्थान । पहिया । चक्र । खैरभेद ।

अरित्रम् (न.) कान। हाली, जिससे नाव चलायी जाती है। अरिन्दम (पुं.) शत्रु को जीतने वाला। अरिमर्दः (पुं.) खाँसी को दूर करने वाला एक वृक्ष। शत्र को जीतने वाला।

अरिभेद (पुं.) वृक्षविशेष । देशविशेष ।

अरिषडष्टक (न.) ज्योतिषशास्त्र का एक योग। यह योग वर अथवा कन्या की राशि से छठा या आठवाँ घर शत्रु के होने पर होता है। यह योग विवाह में निषिद्ध माना जाता है।

अरिषड्वर्ग (पुं.) काम, क्रोध आदि छः शत्रुओं का समूह। काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, ईर्घ्या ये छः अरिषड्वर्ग हैं।

अरिष्ट (पुं.) कन्दविशेष। तशुन। नीम। सौरघर। असुरविशेष। (न.) मद्य का एक भेद। कौवा। रीठा। अशुम। अमंगत।

अरिष्टताति (पुं.) मंगल की कामना। आशीर्वाद के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वेदों में अधिकता से किया गया है।

अरिष्टसूदन (पुं.) अरिष्ट नामक असुर को मारने वाला। विष्णु। (त्रि.) अशुम को हटाने वाला। मंगलमय।

अरुचि (पुं.) जिसके कारण रुचि (इच्छा) न हो। रोग विशेष। अजीर्ण रोग। अतृप्ति। सन्तोष का अभाव।

अरुचर (त्रि.) मनोहर नहीं। अशुभ। अमंगल। अरुज (पु.) वृक्षविशेष। (त्रि.) नीरोग। रोगरहित। अरुज. (पुं.) सूर्य। सूर्य के सारिय का नाम। गुड़। सन्ध्या समय की आकाश की लाली। शब्दरहित। दैत्यविशेष। रोगविशेष। कोढ़रोग का एक भेद। (न.) लाल रंग। केसर। सिन्दूर। (श्री.) मजीठ।

अरुणलोचन (पुं.) जिसके नेत्र लाल रंग के हों। कब्रतरा कोइल।

अरुणित (त्रि.) लाल किया हुआ। लाल रंग से रंगा हुआ।

**अरुणिमा** (पु.) रक्तता। लालाई। लाल रंग। रक्तवर्ण। अरुणोदय (पुं.) काल विशेष। सूर्य के उदय होने के चार घड़ी पहले का समय।

अरुन्तुद (त्रि.) मर्मपीड़क।

अरुन्थती (स्त्री.) महर्षि वसिष्ठ की स्त्री का नाम। यह प्रजापति कर्दम मुनि की कन्या थी। इस नाम की एक तारा जो सप्तर्षिमण्डल में सब से छोटी आठवीं तारा है और वसिष्ठ के समीप रहती है।

अरुन्धतीदर्शन (देखो "न्याय")।

अरुस् (पुं.) सूर्य। रक्तखदिर। वटखदिर। (न.) मर्म। शरीर का कोमल स्थान।

अरुष्क (पुं.) एक वृक्ष का नाम, (मल्लातक)। भेलावा।

अरुसिका एक प्रकार का रोग जिसमें खोपड़ी की खाल पर फुंसियाँ हो जाती हैं और उनमें बड़ी बुरी पीड़ा होती है।

अरुडा एक वृक्ष का नाम अर्थात् भूम्यामलकी। अरुष (गु.) जो कड़ा न हो। मुलायम। नरम। अरुप (गु.) रूपरिहत। आकारशून्य। कुरूप। मदा।

अस्तवः सूर्य। एक प्रकार का सर्प।

अरे (अब्य) अपमानपूर्वक सम्बोधन अथवा कोष्ट । पूर्वक किसी को बुलाना हो तब अरे का प्रयोग किया जाता है।

अर्क तपना और स्तुति करना।

अर्कः (पुं.) सूर्य। इन्द्र। ताँबा। बिल्लीर। विष्णु। पण्डित। आकन्द वृक्ष। अकीआ। मदार।

अकंचन्दन (पूं.) लालचन्दन।

अर्कतनय (पुं.) सुग्रीव। कर्ण। (स्त्री.) यमुना।

अर्कवत (पुं.) सूर्य का व्रत । यथा माघशुक्ला सप्तमी आदि ।

अर्काश्मन् (पुं.) सूर्यकान्तमणि। आतशी शीशा। अरुणोपल।

अर्गलः (पुं.) बेड़ा, जो किवाड़ों में उन्हें बन्द करने समय अटकाया जाता है। दुर्गापाठ का एक स्तोत्रविशेष।

अर्ध (क्रि.) मोल लेना।

अर्घ (पुं.) पूजाविथि। मूल्य। दाम।

अर्घ्यं (न.) अर्घ के लिये जल।

अर्घटम् (न.) राख।

अर्च (क्रि.) पूजा करना। (गु.) चमकदार।

अर्चा (स्त्री.) प्रतिमा। मूर्ति। चित्र।

अर्चि (स्री.) आग की लएट। किरण। चमक।

अर्विष्मत् (पुं.) सूर्य। अग्नि।

अर्ज (क्रि.) उपार्जन करना। कमाना।

अर्जक (पुं.) वृक्षविशेष। बावुई वृक्ष जिस के सूतों के रस्सी बनती है। उपार्जन करने वाला। एकत्र करने वाला।

अर्जुन (पुं.) वृक्षविशेष। राजा पाण्डु का तीसरा पुत्र।कार्त्तवीर्य राजा।तृण।नेत्र।रोग।मोर। चित्ता रंग।नेत्र का एक रोग।

**अर्णव** (पुं.) समुद्र । छन्दविशेष ।

अर्णस् (न.) जल। पानी। नीर। समुद्र।

अर्तनः (न.) निन्दा। तिरस्कार। जुगुप्ता।

अर्ति (स्त्री.) पीड़ा। धनुष की नोक या सिरा।

अर्तिका (स्री.) बड़ी बहिन।

अर्तुक (गु.) लड़ाकू। अगडालू। स्पर्धक।

अर्थ (कि.) माँगना।

अर्च विषमा नाम। धन। वस्तु। निवृत्ति। इटाव। प्रकार। प्रयोजन। हेतु। अभिलाषाः उद्देश्य।

अर्थदृषण (न.) धन की चोरी। दुर्व्यसनों में जैसे जुआ वेश्यागमनादि में धन का व्यय करना।

अर्थना (श्री.) भिक्षा माँगना। प्रार्थना। विनती। अर्थपति (पुं.) राजा। कुबेर।

अर्थप्रयोग (पुं.) वृद्धि के अर्थ धनप्रदान। सूद पर रुपये लगाना।

अर्थवाद (पुं.) प्रशंस्य गुणों का कहना। प्रशंसा। अर्थव्ययज्ञ (त्रि.) कौन कैसे कहाँ कितना धन किसके लिये व्यय करना उचित है इन बातों को जाननेवाला।

अर्थशास (न.) सम्पत्तिशासा। घनसम्बन्धी नीति को बताने वाला शासा। अभिचार अर्थात् मारण आदि कर्म को प्रतिपादन करनेवाला शासा। दण्डनीति। आन्वीक्षिकी। खेती की

अर्थागम (पुं.) धन का जाना। आय। आमदनी। धनागम। अर्थान्तरन्यास (पुं.) प्रकृत अर्थ की सिद्धि के लिये अन्य अर्थ की लाना। अर्थालंकार का एक भेद।

अर्थापित (स्री.) अनकहे अर्थ का समझना। मीमांसक इसे अनुमान से भित्र बतलाते है और नैयायिक व्यतिरेक व्याप्त ज्ञान से उपजे हुए अनुमान ही को समझते हैं।

अर्थात् (अव्यः) या। अथवा। वस्तुतः।

अर्थिक (पुं.) सोये हुए बड़े धनी मनुष्यों को जगाने के लिए स्तुति करने वाला। वैतालिक। मिक्षुक। माट। मिखारी। मँगता।

अर्थिन् (त्रि.) याचक। मिक्षुक। मँगता। मिखारी। सेवक। सहायक। घनी। वादी। धनरहित। अर्थ्यं (त्रि.) न्याय्य। उचित। उचित रीति से

कमाया। पण्डित।

अर्द (कि.) मारना। अर्दन (कि.) पीड़ा पहुँचाना। मारना। कब्ट देना। अर्दनिः माँग। भिक्षा। बीमारी। अस्नि।

अर्ख (पुं.) खण्ड। दुकड़ा। आधा।

अर्द्धगंगा (स्री.) काबेरी नदी। अर्थात् वह नदी जिसमें स्नानादि करने से गंगा की अपेक्षा आधा फल हो।

अर्खन्द्र (पुं.) चन्द्रार्ख। अष्टमी का चाँद। चाँद के आकार के नख का घाव। गलहस्त। गरदनिया। सानुनासिक चिन्ह ( ैं)

अर्खनारीश्वर (पुं.) महादेव। शिव पार्वती की मूर्ति विशेष। हरगौरी रूप शिव।

अर्द्धपारावत (पुं.) जिसकी आधी देह कबूतर जैसी हो। चित्रकण्ठ। कपोत। तीतर।

अर्द्धरात्र (पुं.) आधी रात।

अर्द्धवीक्षण (न.) आधा देखना। पूरा न देखना।

अर्द्धासन (न.) आधा आसन। आसन का आधा भाग। स्नेह अथवा प्रेमप्रकाशक।

अन्दोंदय (पुं.) माघ मास। अमावस तिथि। श्रवण नक्षत्र और व्यतीपात होने पर एक थोगविशेष। अन्दोंकक (न.) पदों के नीचे तक शरीर को ढाकने वाला कपड़ा। श्रेष्ठ रमणियों के पहिनने का वस्त्र, जो अगिया जैसा होता है। लहँगा। घाँघरा। साड़ी।

अर्पण (कि.) देना। भैंट करना। सौंपना। अर्पित (त्रि.) दिया गया। सौंपा हुआ। भैंट किया हुआ।

अर्पिस (पुं.) हृदय। हृदय का मांस। अर्ब (कि.) मारना। एक ओर जाना।

अर्नुब (न.) रोगविशेष। दस करोड़ की संख्या। (पुं.) पर्वतविशेष तो भारतवर्ष के पश्चिम

में है।

अर्भक (पुं.) बालक। मूर्ख। दुबला। लटा। निर्बल। अशक्त। थोड़ा। यथा-

"श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भकः।"

अर्घन (गु.) युवा। जवान। (इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है।)

अर्मः आँख का एक रोग।

अर्मक (गु.) संक्रीर्ण। पतला। अर्मण तौलविशेष। द्रोण।

अर्थ (त्रि.) स्वामी। सर्वोत्तम। प्रतिष्ठित। अनुरक्त। सत्य।

अर्थामन् (पुं.) सूर्य। पितरों के अधिपति। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी देवता। अर्क नामक पौषा। द्वादश आदित्यों में से एक। परम प्रिय मित्र। साथ खेलने वाला।

अयंग्य सूर्य। प्राणीपम मित्र।

अर्व (कि.) मारना।

अर्वटम् (न.) राख। रवे।

अर्वन् (पुं.) धोड़ा। इन्द्र (गु.) नीच। अयोग्य।

अर्वश (गु.) फुर्तीला। तेज।

अविच् (अव्य.) पूर्व। पर। निकट। पहिले। पीछे। समीप।

अविके (गु.) समीप। निकट।

अर्वाचीन (त्रि) प्रतिकृत । विरुद्ध । वर्तमान समय का उत्पन्न । नृतन । नया ।

अर्वुक एक जाति के लोगों का नाम जिनके विषय में महामारत में लिखा है कि सहदेव ने जीता था।

अर्श्नस् (न.) रोगविशेष । बवासीर । अश्लील । चोट ।

अर्षण (गु.) जंगम । चलनेवाला ।

अर्ह (गु.) योग्य। पूज्य। इन्द्र। ईश्वर।

अर्ड (क्रि.) पूजा करना।

अर्हणः (पुं.) पूजा का साधन। पूज्य। बुद्ध।

अर्हत (पुं.) बौद्धों में सब से उच्च पद। जैनियों के एक पूज्य देवता।

अल् (क्रि.) सजाना। योग्य होना। रोकना।

अलम् (अव्य.) भूषण । पर्याप्ति । वारण । निवारण । शक्ति ।

अलक (पुं.) कुन्तल । घुँघराले बाल । उन्मत्त कुत्ता । अलका (स्री.) आठ से लेकर दस वर्ष की अवस्था वाली लड़की । कुबेर की राजधानी का नाम ।

अलकम् व्यर्थ। निरर्थक।

अलक्क (पुं.) लाक्षारसः लाख का रंग। वृक्ष का रस विशेष।

अलक्षण (त्रि.) जिसका अनुमान न हो सके। अच्छे चिन्ह से शून्य।

अतंकार (पुं.) भूषण । साहित्य शास्त्र का एक अंग । काव्य के गुण दोष को क्तलाने वाला शास्त्र । गहना ।

अलं**बुष** (पुं.) वमन, छर्दि, हथेली। रावण का मंत्री प्रहस्त। एक राक्षस जिसे घटोत्कच ने मारा था।

अलंबुसा एक देश का नाम।

अलर्क (पुं.) पागल कुता। श्वेतार्क। एक राजा का नाम।

अलपस् (सं.) गुण।

अलवालं (सं.) पेंड़ की जड़ का खोड़ुआ जिसमें जल भरा जाता है।

अलस् (गु.) चमकरहित। मन्दा।

अलस (त्रि.) निरुद्योग। सुस्त। (ज्ञी.) इंसपदी लता (पुं.) सुस्त। पैर का रोग।

अलाण्डु: (सं.) एक विषैले कीड़े अथवा जन्तु का नाम।

. <mark>अलात (पु.न.) अघजली लकड़ी। अंगार।</mark> क्रेयला।

अलावु-चू (स्री.) तुम्बी। कद्दू। लता विशेष। अलार (सं.) द्वार। अलास (पुं.) जिस्र के नीचे की सूजन या फुड़िया। रोगविशेष।

अति (पुं.) प्रमर। कौवा। कोइल। मदिरा। विच्छू। अतिन् (पुं.) विच्छू।

अलिक (न.) मत्या। झूठ। माषा में अलिक की जगह "अलीक" शब्द का प्रयोग होता है।

अलिक्लवः (पुं.) एक प्रकार का पक्षी। अलिगर्बः (पुं.) एक प्रकार का साँप।

अलिब्जर (पुं.) पानी का घड़ा।

अिलन (गु.) तपोभिरति वृद्ध। अिलन्द (पुं.) घर के द्वार के सामने का चबूतरा। अिलपकः (पुं.) कोइल। शहद की मक्खी। कुता। अलीक (गु.) अप्रसन्नकर। अठिवकर। मिथ्या।

अबुः (पुं.) छोटा पानी का बरतन।

अलुक (गु.) कोमल। नम्र।

अलौकिक (त्रि.) जिसे लोग न देख सकते हों। जिसका इस संसार से सम्बन्ध न हो। लोक से बाहिर। चमत्कारी। आश्चर्ययुत।

अल्कः (पुं.) एक वृक्ष। शरीर का एक अंग।

अल्प (त्रि.) थोड़ा। जरा सा।

अल्ला (क्री.) माता। माँ। देवी। अव् (क्रि.) बंचाना। जाना। चाहना। तृप्त होना।

सुनना। फैलना। मिलना। माँगना। प्रवेश करना। झेना। बढ़ना। लेना। मारना। करना।

अवकर (पुं.) झाडू से उड़ती हुई गर्द अथवा धूलि। अवका (सं.) शैवाल। सिवार।

अवस्त्रश्च (पुं.) भीतर का स्थान । अवसर । फुरस्त । अवसीर्ण (त्रि.) फैलाया हुआ । पीसा हुआ । विक्षिप्त ।

अवकीर्णिन् (त्रि.) धर्मभ्रष्ट । अपने धर्म से च्युत ! अवसेप (पुं.) निन्दा ।

अवगणित (त्रि.) तिरस्कृत। असम्पानित किया हुआ। जिसकी कुछ गिनती न हो।

अवगत (त्रि.) झात। जाना हुआ। नीचे गया। अवगाद (सं.) काठ का बना एक छोटा बरतम

जिससे नाव का पानी उलीचा जाता है।

अवगाढ़ (त्रि.) नद्यया हुआ। गाढ़ा। अवगाढ (पुं.) स्नान। स्नानगृढ। नद्यना। नद्यने का कमरा। अवगीत (त्रि.) दुष्ट । कलंकित । निन्छ । (सं.) जनापवाद । निन्दा । अभिशाप ।

अवगुण्ठ (गु.) बका हुआ। (सं.) कफन। मुर्दा लपेटने का कपड़ा। शवपरिधान।

**अवगुण्डित**ः (गु.) पिसा हुआ।

अवगुम्फितः (गु.) बुना हुआ।

अवगुरू (क्रि.) धमकाना। मारने को अस्र उठाना।

अवगुण (पुं.) दोष।

अवगुण्ठन (क्रि.) घूँघट निकालना। मुँह ढापना। (सां.) घूँघट।

अवज्ञा (पुं.) वर्षा का रुकना। बाधा। रोक। स्वभाव। आदत।

अप्रवषद्ध (स.) पृथिवी का छेद। गुफा। गुहा। वक्की। गड़ारी।

<mark>अवघात (पुं.) अपमृत्यु। धान आदि का कूटना।</mark> अवच (गु.) नीचे का।

अवचं (पुं.) सञ्चय। फल अथवा फूल का तोड़ना।

अवचनीय (गु.) न कहने योग्य। अश्लील अथवा अनुचित।

अवचि (क्रि.) पूजा करना। सम्पान करना।

अवचूड (सं.) झण्डे पर वेंधा हुआ वस्त्र।

अवचूलक (न.) मयूरचामर। चवँर। चौरी। मोरछल।

अवच्छ्र (क्रि.) ढाँकना। बिछाना। छिपाना। अन्यकार में डाल देना।

**अवच्छदः (**पुं.) खोल । गिलाफ । डक्कन ।

अवच्छिद् (कि.) काटना। पृथक् करना। दुकड़े दुकड़े करना। पहचानना। परिमाषा करना। सीमाबद्ध करना। काटना। बाधा डालना।

अवच्छित्र (त्रि.) सस्कुँचित। सिस्तुड़ा हुआ। मिला हुआ। विशिष्ट। न्याय शास्त्र में "अवच्छेदकतानिरूपक" उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु में उसके विशेष गुणों के कारण अन्य समस्त वस्तुओं से भेद प्रकाश किया जाय। कटा हुआ। पृथक् किया हुआ।

अवच्छेदक (त्रि.) काटने वाला। विशेषण। औरों से पृथक् करने वाला। गुण। रूप। शब्द। अवच्कुरित (गु.) मिला हुआ। मिश्रित। अवजि (कि.) बिगाड़ना। जीतना। जीत कर ले

लेना- "अवजित्य च तद्धनम्"।

अवजितिः (सं.) जय। वियज।

अवज्ञा (स्त्री.) अनादर।

अवट-टी (पुं.) गर्त । गढ़ा । कुहकजीवी । बाजीगर । इन्द्रजाल से जीविका करने वाला ।

अवटीट (त्रि.) अवंनता नासिका। चपटी नाक वाला।

अवदु (सं.) पृथिवी का छेद। कूप। गरदन का पिछला भाग। एक प्रकार का वृक्ष।

अवडंग-कः (सं.) एक कुँआ। हौज। कुण्ड।

अवतंस (पुं.न.) कान का भूषण। मुकुट। ताज।

अवतमस (न.) धन अन्धकार।

अवतरणम् (न.) पानी में स्नान के लिये धसना। अवतरिणका (स्त्री.) ग्रन्थारम्भ में संक्षिप्त। उपोद्धात। भूमिका।

अवतरणी (सं.) देखो अवतरणिका।

अवतार (पुं.) पार होना। भगवान् का शरीर बारण करना अवतार कहलाता है।

अवतीर्ण (क्रि.) उतरा हुआ।

अवदातः (पुं.) सफेद । पीना । सुनदर । चितरंगा । अवदानः (न.) देवता को वितदान । टुकड़े टुकड़े करना । अच्छा काम ।

अववारणः (न.) कुदाल।

अववोहः (पुं.) दुहना। दूध।

अवद्य (गु.) निन्दा के योग्य। दोषपूर्ण।

अवधान (न.) मनोयोग।

अवधारण (न.) निश्चयकरण। पक्काइत करना। अवधि (पूं.) सीमा। हद। काल। गर्त।

अवसान । अन्त ।

अवधूत (त्रि.) त्याग किया। त्यक्त। तिरस्कार किया हुआ। वर्णाश्रम धर्म को त्यागने वाला। संन्यासी।

अवनः (न.) प्रीणन। दमदिलासा। रक्षण। प्रीति। अवनतः (त्रि.) नग्न। झुका हुआ।

अवनन्त (त्रि.) बँधा हुआ। मृदंगादि बाजा (न.) कपड़े और गहनों का पहनना। अवनि-नी (स्ती.) भूमि। घरती। पृथिवी। अवन्तिका (स्त्री.) उज्जैन। मालवा प्रान्त की राजधानी।

अवपात (पुं.) वितः। (क्रि.) नीचे गिरना। अवप्तुत (त्रि.) चारों ओर से सींचा गया।

अवभास (पुं.) प्रकाश । माया ।

अविभद् (क्रि.) तोड़ डालना। हिला डालना।

अवगुज् (कि.) झुका देना। टेढ़ा कर डालना।

अवभृष (पुं.) प्रधान यज्ञ की न्यूनाधिक शान्ति के लिये कर्त्तव्य होम। यज्ञान्त स्नान।

अवग्नः (पुं.) उड़ान। लोपकरण।

अवभ (गु.) पापी। दुम्ट। नीच।

अवमतः (त्रि.) असम्मानित किया हुआ।

अवमर्द (पुं.) पीड़न। कन्ट।

अवमृत्र (क्रि.) विचारना ! सोचना ।

अवमर्श (क्रि.) छूना। विचारना।

अवयज् (कि) पाप दूर करने के लिये प्रायश्चित करना। भागना। दूर करना।

अवर्यवः (पुं.) शरीर का एक अंग। एक दुकड़ा। एक माग।

अवया (क्रि.) नीचे जाना। हट जाना। मुड़ जाना। जानना। समझना। रोकना। हटाना।

अदर (त्रि.) छोटा। चरम। अन्तिम। नीच। (पुं.) पिछले देश व समय में होने वाला। (न.) हाथी की जंघा का पिछला भाग। पिछला (समय व देश का)

अवरति (स्ती.) ठहरना। विराम । अन्त । हटना।

अवरहस (गु.) वियावान । निर्जन । वीरान ।

अवस्रम्ण (गु.) टूटा। फटा। रोगी। बीमार।

अवरुद्ध (त्रि.) रुका हुआ। आच्छादित। बाँका हुआ। बाँघा हुआ। (स्त्री.) अन्तःपुर में रहने वाली दासी रानी।

अवरूढ (त्रि.) अवतीर्ण। उतरा हुआ। अपने स्थान से उठा।

अवरोध (पुं.) निरोध। रोक। रनिवास। (स्त्री.) रानी।

अवरोपित (त्रि.) उत्पाटित । उखाड़ा हुआ । अवरोह (पुं.) अवतरण । उत्तरना । आरोह । चढ़ना । लता जो वृक्ष की जड़ से ऊपर को निपटती है। स्वर्ग।

अवलक्ष (त्रि.) सफेद रंग। विता रंग। मूर्ख। इसी अर्थ में "वलक्ष" भी आता है।

अवलग्न (पुं.) देह का मध्य भाग। कमर। (त्रि.) लगा हुआ।

अवलम्बम (पुं.) आश्रय। शरण। पकड़ने का साधन। दण्ड आदि।

अवलिप (क्रि.) तेल लगाना। चिकनाना।

अविलप्त (त्रि.) घमण्डी । अहंकारी । क्रेबी । लेपित । अवलीढ (त्रि.) खाया हुआ । भक्षित । चाटा हुआ । चखा । हुआ ।

अवलीला (औ.) अनायास। अनादर। खेल। आसानी।

अवलेप (न.) अहंकार।लेपन।दूषण।सम्बन्ध। अवलेपन (न.) मलना। संकल्प। चन्दन आदि। अवलेब्दः (पु.) जीम से चाटना। चटनी। रस। अवलोकन (न.) दर्शन। देखना। ढूँढ़ना। आलोक! नेत्र।

अवल्गुली (सं.) एक विषैला कीड़ा।

अवश (त्रि.) पराधीन । परवशः। बेबसः। कामादि से पराधीन ।

अवशिष्ट (त्रि.) अतिरिक्त । मित्र पृथक् । परिशिष्ट । शेष । अधिक ।

अवश्व (अव्य.) सर्वया। जरूर।

अवश्याय (पुं.) शिशिर। पाला। पुन्द। अभिनान। अवष्क्रयणी (स्री.) गौ जो बहुत दिनौं बाद व्याती है।

अवष्टब्स (त्रि.) समीप। निकट। पिरा हुआ। हका हुआ। बँगा हुआ।

अवष्टम्भ् (कि.) सहारा लेना। रोकनाः (पुं.) सोना। खम्मा। प्रारम्म।

अवस् (सं.) साहाय्य। रक्षा। यशः। नेत्रीर्तः भोजनः। धनः। गमनः। सन्तोषः। इच्छाः। संकल्पः। अभिलाषः।

अवसय (पुं.) निलय। घर। कुटिया। ग्राम।

अवसर (पुं.) प्रस्ताव। प्रसंग। मौका।

अवसर्प (पुं.) दूत। राजप्रतिनिधि। एलची।

अवसव्य (गु.) अपराव्य । वायाँ नहीं । अवसुज (क्रि.) फेकना । डालना । खोलना । ढीला करना । भेजना । बनाना । रखना । छोड़ना । त्यागना ।

**अवसार** (पुं.) अवनाश। विषाद। **अवसान** (न.) विराम। समाप्ति। अन्त। सीमा। मृत्यु।

अवसित (त्रि.) समाप्त। ज्ञात। जाना गया। अवस्कन्द (पुं.) शिविर। छावनी। आक्रमण। अवस्कन्दन (न.) तोड़ना।छीनना। जाना। उत्तरना। अवस्कर (पुं.) बुडारी से उड़े हुए कंकर मिट्टी आदि। विष्टा। गू। गुद्ध। लिंग।

अवस्कद (गु.) विषैला। हानिकारक। अवस्तार (पुं.) जवनिका। परदा। कनात। दरी। अवस्था (स्त्री.) दशा। आयु। अवस्थान (न.) स्थित। रहायश। स्थान।

अवस्यन्दन (न.) भारना। हिंसा करना। अवस्रांसन (न.) अयःपतन। नीचे गिरना। अवहेल (न.स्री.) अनादर। असम्मान।

अवाक्शिरस् (त्रि.) अधोमुख। नीचा मुख। अवाक्शिरस् (त्रि.) अधोमुख। नीचा मुख। अवाक्मुख (त्रि.) अधोमुख।

अवाच् (त्रि.) नीचे की ओर छोटा देश (स्त्री.) दक्षिण दिशा। गुँगा। पिछला समय।

अवाच्य (न.) न कहने योग्य।

अवान् (क्रि.) सांस लेना।

अवान (क्रि.) सुखा।

अवान्तर (त्रि.) भीतरी। बीच का सम्मिलित। अधीन। अतिरिक्त।

अवारपार (पुं.) दोनों तटवाला। महोदिधि। समुद्र। अवारपारीण (ब्रि.) दूसरे पार जाने वाला। अवासस् (ब्रि.) नंगा। (स्त्री.) रजस्वला। बुद्ध का

अवि (पुं.) सूर्य। वकरा। पर्वत। स्वामी। पति। कम्बल। दुशाला। (स्वी.) रजस्वला स्त्री। मेड़। अविकल (गु.) नितान्त। सम्पूर्ण। ज्यों का त्यों। अविज्ञ (गु.) न जानने वाला। अशिक्षित। अवितय (न.) सत्य। सच्चा। अवित्त (गु.) अप्रसिद्ध। अज्ञात। निर्धन। अविवित (गु.) अज्ञात।

अविद्या (स्त्री.) विद्या का अभाव। अज्ञान, जो अहंकार का कारण है। माया।

अविनाभाव (पुं.) जो बिना व्यापक अर्थात् कारण के न रह सके। व्याप्ति।

अविरत (त्रि.) विराम । शून्य । लगातार ।

अविरत्त (त्रि.) मिला हुआ। घन। निविड। सघन। अविवेक (पुं.) अज्ञानता।

अविस्पष्ट (न.) जो स्पष्ट अर्थात् साफ-साफ न हो।

अवीचि (पुं.) नरकविशेष।

अवीर (त्रि.) पतिपुत्ररहित। बलहीन।

अवेखण (न.) देखना। मन लगाना। विचारना।

अव्यक्तः (पुं.) विष्णु। कामदेव। शिव। मूर्ख। प्रधान। आत्मा। परमात्मा। सूक्ष्म शरीर।

अव्यक्तराग (पुं.) थोड़ा ताल। अरुणवर्ण। अव्यव्यन (पुं.) बिना सींग का पशु। शुभ तक्षण

अव्यञ्जन (पु.) विना सींग का पशु। शुष्प लक्षण शून्य। विह रहित।

अव्यय (पुं.) साँप। पीड़ारहित।

अव्यथिन् (पुं.) घोड़ा। जो बहुत चलने पर भी व्यथित न हो।

**अव्यभिचारिन्** (त्रि.) कैसा भी प्रतिकृत कारण क्यों न हो पर जो हटे नहीं। न हटने वाला। न रुकने वाला। न्यायपतानुसार। शुद्ध हेतु।

अव्यय (पुं.) सब विभक्तियों और वचनों में एकसा रहने वाला।शिव।विष्णु।आदि अन्त रहित। विकारशृन्य।

अव्ययीमाव (पुं.) व्याकरण का एक समास विशेष। अव्यर्थ (गु.) जो व्यर्थ न जाय। अचूक। लामकर। प्रमावोत्पादक।

अव्यवस्था (स्त्री.) अविधि। नियम के विरुद्ध व्यवस्था "किमव्यवस्थां चिनतोऽपि केशवः।"

अव्यवस्थित (गु.) जो व्यवस्थित न हो। वञ्चल। अस्थिर। जो नियमानुकूल न चलता हो।

अव्यवहार्य (त्रि.) जो व्यवहार करने योग्य न हो। जो अपने धर्म से गिर गया हो।

अव्यवस्ति (त्रि.) साथ। लगा हुआ।

अव्याकृत (त्रि.) वेदान्त मत में बीजरूप जगत्

का कारण अर्थात् अज्ञान। सांख्य में प्रधान।

अव्याप्यवृत्ति (त्रि.) जो अपने आश्रम में न हो। अश्रू (क्रि.) भीतर घुसना। व्याप्त होना। पहुँचना। पाना। अनुभव करना। खाना।

अञ्चन (पुं.) पीला साल वृक्ष। पीषा। व्याप्ति। फैलना। भोजन। (न.) अन्न।

अश्वनाया (स्त्री.) अतिलोभ के वशवर्ती हो जो खोना चाहे।

अशनायित (त्रि.) भूखा। शुधातुर।

अशनि (पुं.) वज्र। बिजली।

अशास्त्र (न.) नास्तिक दर्शन।

अशितम् (त्रि.) खाया हुआ। भिष्तत।

अतितंगवीन (त्रि.) गौओं के चरने का स्थानं। अशितम्भव (त्रि.) अत्र। खाने का पदार्थ। जिनसे

तृप्ति हो।

अशिश्वी (स्त्री.) सन्तानहीन स्त्री।

अशीति (स्त्री.) अस्सी की संख्या = ८०।

अशुभः (न.) अमंगल।

अशेष (त्रि.) अन्तरहित । शेषहीन । सम्पूर्ण ।

अशोक (पुं.) अशोक वृक्ष। बक्तुल वृक्ष। पारा। कडुकवृक्ष। एक राजा का नाम। (स्त्री.) शोकरहित।

अशोच्य (न.) जो शोक करने योग्य न हो।

अशौच (न.) अशुद्ध। शुचिरहित। सूतक।

अश्मः (सं.) पहाड़। बादल। पत्थर।

अश्मगर्म (पुं.) मरकतमणि। पत्रा।

अश्मध्न (युं.) पाषाण फोड़ने वाला वृक्ष।

अश्मन् (पुं.) पर्वतः। मेघ। पत्थरः। (न.) लोहा। अश्मन्तकः (पुं न.) चुल्ला। एक प्रकार का तृण

विशेष। अम्लोट नामक वृक्ष।

अश्मषाल (न.) लोहे का इमामदस्ता। खल और लोहा।

अश्मरी (स्त्री.) पथरी का रोग।

अश्मरीघ्न (पुं.) वरुण वृक्ष। पथरी रोग को हटाने वाला।

अश्मसार (पुं.न.) लोहा।

अश्रयास (न.) नेत्रजल। आँसू। लोहू।

अश्वान्त (त्रि.) सन्तत। सदैव। निरन्तर। लगातार। अश्विनश्री (स्ती.) अस्त्रादि का अग्रभाग। धार। श्रीक्षेन। शोभारहित।

अश्रु-सु (पुं.) आँसू।

अनुत (त्रि.) अनसुना।

अश्लील (न.) लजाने वाली गँवारू बोली । घृणा । गाली-गलीज । अपशब्द ।

अञ्लेषा (स्त्री.) एक नक्षत्र का नाम । यह नवां नक्षत्र है। अनमिल।

अश्लोन (गु.) जो तंगड़ा न हो।

अश्व (पुं.) घोड़ा। तुरंग। घोटक।

अश्वकर्ण (पुं.) सालवृक्ष। घोड़े का कान अथवा जिसका कान घोड़े के कान जैसा हो।

अश्वखरज (पुं.) खच्चर।

अभ्वखुर (पुं.) अपराजिता लता।

अभ्वध्न (पुं.) करवीर का पेड़। इसे यदि घोड़ा खाय तो वह मर जाय। कनैन।

अभ्वतर (पुं.) टटुटा। छोआ घोड़ा। खच्चर। इस नाम का एक नाग भी हो गया है।

अश्वत्य (पुं.) पीपल। गर्धमाण्डक वृक्ष।

अश्वत्यामन् (पुं) द्रोणाचार्य का पुत्र यह भी बड़ा वीर था और इसने भी युद्ध में वड़ी वीरता दिखलाई थी।

अश्वपाल (पुं.) साईस। घोड़ों का पालने वाला।

अञ्चबाल (पुं.) घोड़े के केश।

अश्वमुख (पुं.) किञर। देक्ता विशेष।

अश्वमेष (पुं.) यज्ञ जिसमें घोड़े का विनदान किया जाता है।

**अश्वरोधक** (पुं.) करवीर वृक्ष। घोड़े को रोकने वाला।

अश्ववार (पुं.) घोड़े को रोकने अथवा स्वीकार करने वाला। घुड़सवार। चावुक। सवार।

अश्वस्तन (ब्रि.) एक दिन के निर्वाह के निये अत्रादि।

अश्वाभिधानि (स्त्री.) जिससे घोड़ा पकड़ा जाय। घोड़ा बाँधने की रस्सी। घोड़े की आगे पिछाड़ी की रस्सी।

अश्वारिः (पुं.) महिष। भैंसा। घोड़े का शत्रु।

अश्वारोह (पुं.) घुड़सवार। (अश्वगन्धा)। अश्विन् (पुं.) जिनके घोड़े हों। स्वर्गवासी। वैद्य।

अश्विनीकुमार ।

अश्विनीकुमारः (पुं.) सूर्य की घोड़ी रूपिणी स्त्री। घोड़ेरूपी सूर्य से उत्पन्न हुए यमज पुत्रों का नाम अश्विनीकुमार है।

अश्वोरस (न.) अच्छा घोड़ा!

अव् (क्रि.) चमकना। लेना। जाना। हिलना।

अषद्भीण (त्रि.) छः आँखों से नहीं देखा गया अथवा केवल दो ही पुरुषों की मन्त्रणा या विचार।

अषाद (पुं.) वर्षाऋतु का प्रथम मास।

**अषा-शा-ढ़ा-ड़ा** (स्त्री.) पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ दोनों नक्षत्र। मासविशेष।

अष्टक (न.) पाणिनिरचित अष्टाध्यायी व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ। आठ अष्ट्यायों का ऋग्वेद का प्रत्येक भाग। ऋग्वेद में ऐसे आठ भाग हैं।

अध्दका (स्त्री.) पौष, माघ और फाल्गुन की कृष्णाष्टमी।

अष्टन् (त्रि.) आठ संख्या।

अष्टषा (अव्य.) आठ प्रकार से।

अष्टवातु (न.) आठ धातुर्वे; अर्थात् १ सोना। २ चादी। ३ ताँवा। ४ पीतल। ४ काँसा। ६ जस्ता। ७ राँगा और ८ लोहा।

अष्टपाद (पुं.) आठ पैर वाला। मृगविशेष। मकड़ी का जाला। शरम।

अष्टमंगल (पुं.) आठ मांगलिक द्रव्यों का समूह। अर्थात् १ ब्राह्मण । २ गौ । ३ अग्नि । ४ सोना । १ घौ । ६ सूर्य । ७ जल । ८ राजा । मतान्तरे सिंह । बैल । हाथी । कलसा । पंखा । माला । नगाड़ा और दीपक । शुभ घोड़ा जिसके आठ अंग सफेंद्र हों-अर्थात् चारों खुर । छाती । पूंछ । मुख और पीठ ।

अष्टमान्। (न.) तौलविशेष। आठ मुद्री भर। वत्तीस तोले भर।

अष्टमी (श्ली.) आठों को पूर्ण करने वाली। पन्दह कलावाले चन्द्रमा की आठवीं कला की क्रिया। तिथि आठें। अष्टमूर्ति (पुं.) पृथिवी आदि आठ मूर्ति वाले शिव। अष्टलीहरू (न.) आठ धातुओं का समुदाय।

अष्टाकपाल (पुं.) आठ मट्टी के पात्रों में शुद्ध किया गया चरु । इसी चरु के द्वारा यज्ञ किया जाता है। यज्ञ। सरयूपारी ब्राह्मणों का एक भेद।

अभ्टांग (पुं.) आठ अंगवाला। योगविशेष। यम।
नियम। आसन। प्राणायाम। प्रत्याहार। ध्यान।
धारणा और समाधि-ये आठ योग के अंग
हैं। जानु। पैर। हाथ। छाती। बुद्धि। शिर।
वचन और दृष्टि से किया गया प्रणाम। जल।
दूध। कुशाख्र। दही। धी। चाँचल। जौ और
सिद्धार्थक से बनाया हुआ। पूजन
का अर्घ।

अष्टादशन् (त्रि.) अठारह। अठारहवां।

अध्यदशांग (पुं.) अठारह अंग वाला।

अष्टादश्व-पुराण (पुं.) अठारह पुराण। अर्थात् १. ब्राह्म। २. पद्म। ३. विष्णु। ४. शिव। ५. भागवत्। ६. नारदीय। ७. मार्कण्डेय ८. अग्नि। ६. भविष्य। १०. ब्रह्मवैवर्त्त। १९. लिंग। १२. वाराह। १३. स्कन्द। १४. वामन। १५. कीर्म। १६. मत्स्य। १७. गरुड। १८ ब्रह्माण्ड।

अष्टावक (पुं.) एक प्रसिद्ध पौराणिक ऋषि जो कहोड़ के पुत्र थे।

अष्टिः (स्त्री.) खेलने का पांसा। एक वर्णिक छन्द जिसमें चौंसठ वर्ण हों। सोलह। बीज।

अष्ट्रा (स.) गोरू हाँकने की कीलदार छड़ी। चाबुक। रथ के पहिये का एक भाग।

अष्ठिः (स्त्री.) पत्थर। बीज। गरी। गूदा।

अष्ठीला (स्त्री.) गोल पत्थर। एक प्रकार की बीमारी जिसमें नाथि के नीचे गोलाकार सूजन हो जाती है। मूत्र सम्बन्धी रोग। चोट का नीला चिद्व। बीज।

अष्ठीलिका (स्त्री.) एक प्रकार की फुड़िया। कंकड़ी। असु (क्रि.) लेना और जाना। होना।

असंस्कृत (त्रि.) गर्भाषान संस्कारों से रहित। व्याकरण के संस्कार से शून्य। अपशब्द। बिगड़ा हुआ। शब्द। असकृतु (अव्य.) बार बार।

असक्त (त्रि.) फलाभिलाष से रहित। जो किसी में सक्त न हो।

असङ्कुल (त्रि.) जो परस्पर विरुद्ध न हो। ग्रामादि का प्रशस्त मार्ग। चौड़ा मार्ग।

असङ्क्रान्त (पुं.) जिस चान्द्र मास में सूर्य्य दूसरी राशि पर नहीं जाता। मतमास। लोंद का महीना।

असंख्यः (त्रि.) जिसकी गिनती न हो सके। अनन्त संख्यावाला।

असंग (पुं.) परमात्मा। महादेव। पुत्र। धन। लोभवासनात्यक्त वैराग्य। संगविवर्जित।

असंगत<sup>.</sup> (त्रि.) जो किसी से मिला जुला न हो। अयुक्त। विरुद्ध। अनुचित। गँवार। अशिष्ट।

असंगति (श्वी.) संगतिविहीन। मेल का न होना। असत् (त्रि.) असाधु। विश्वास छोड़ कर किया हुआ होमानुष्ठानादि। व्यभिचारिणी श्वी जिसका अस्तित्व न हो। मिथ्या। अनुचित। अशुद्ध अवैष्णव।

असद्ग्रहः (पुं.) न होने वाले काम में हठ । बालहठ । दृष्टग्रह ।

असम्ब (त्रि.) जो सम्य अर्थात् शिक्षित तथा शिष्ट न हो। जो किसी सभा में बैठने की योग्यता न रखता हो। खल। क्षुद्र। नीच। बर्बर।

असमञ्जसः (न.) जो युक्तियुक्त न हो। जो ठीक न हो। असंगत। अनुचित। जो बोधगम्य न हो। वाहियात।

असमयः (पुं.) दुष्ट काल । अप्राप्त काल । कुअवसर । विपरीतकाल । प्रतिकृतः समय ।

असमर्थं (गु.) अशक्तः। निर्वतः। दुर्वतः।

असमवायिन् (गु.) जो सम्बन्धयुक्त अथवा परम्परागत न हो। आकस्मिक पृथक् होने योग्य।

असमाति (गु.) बेजोड़। समानता रहित असमान। असमाप्त: (गु.) असम्पूर्ण। अपूर्ण। जो पूरा न किया गया हो। जो अधूरा छोड़ दिया गया हो।

असमावृत्तः-कः (पुं.) ब्रह्मचारी जिसका विद्याध्ययन काल पूर्ण नहीं हुआ है।

असमाहारः (गु.) अनमिल। जो मिला हुआ नहीं है।

असमीक्ष्य बिना विचारा हुआ। असमीक्ष्यकारिन् (त्रि.) बिना विचारे काम करने वाला। मूर्ख।

असम्प्रज्ञात (गु.) अच्छे प्रकार न देखा हुआ या पहचाना हुआ। एक की समाधि। निर्विकरूप समाधि।

असम्बद्ध (गु.) जो परस्पर सम्बन्ध युक्त न हो। बेमेल। जो अर्थ को न बतलाता हो। सम्बन्ध-रहित वाक्य।

असम्बाध (गु.) जो संकीर्ण न हो। प्रशस्त लोगों की भीड़ भाड़ से रहित।एकान्त। खुला हुआ। पीड़ारहित।

असम्भवम (गु.) जो सम्भव न हो। जो न हो सके। असम्मतम (गु.) अनिभमत। प्रतिकूत।

असहनः (पु.) शत्रु। (न.) क्षमाशून्य। न सहने वाला।

असहाय (गु.) सहायक रहित। जिसका कोई मित्र न हो।

असाधारण (गु.) जो साधारण न हो। अपूर्व। विलक्षण। न्याय में सपक्ष और विपक्ष। दोनों में न रहने वाला दुष्ट हेतु।

असाधु (गु.) बुरा। जो साधु न हो। असच्चरित्र। अपम्रशः। अशुद्धः।

असाध्य (गु.) जो साध्य न हो। जिस पर वश न चले। सिद्ध न होने योग्य।

असामयिक (गु.) कुसमय का। बेअवसर का।

असामान्य (त्रि.) असाधारण । विलक्षण । असाम्प्रतम् (अन्य.) अयुक्तः अनुचित । कालान्तर ।

असार (त्रि.) सारहीन। रेड़ी का रुख। असि (पुं.) खडुग। तलवार।

असिक (सं.) नीचे के होठ और ठोड़ी के बीच का भाग।

असिक्नी (स्त्री.) अन्तःपुरचारिणी दासी। रात। पञ्जाब की एक नदी का नाम।

असिगण्ड (पुं.) जहाँ कपोल रखा जाय। गाल का सिहाना।

असित (त्रि.) काला । (सं.) शनिग्रह । कृष्णपक्ष मुनि विशेष । असिद्धः (स्त्री.) असम्पूर्ण। असमाप्त। फलक्विविर्जित। न्याय शास्त्र में आश्रयसिद्धि प्रमृति हेतु के तीन दोष।

असिर (सं.) किरन। तीर। चटखनी। असिष्टेनुका (स्त्री.) छरी।

असिपत्रक (पुं.) इसु। गन्ना। तलवार की म्यान। एक नरक का नाम।

असी (ब्री.) एक नदी का नाम।

असु (पुं.) स्वांस । आध्यात्मिक जीवन । जल । गर्म्मी । प्राणादि पाँच वायु ।

अमुख (न.) दुःख। असुधारण (न.) जीवन।

असुर (पुं.) सूर्य। सूरज। देवों के विरोधी दैत्य। रात।

असुररिषुः (पुं.) विष्णु।

असूयक (त्रि.) गुणों में दोष बतलाने वाला। असूया (क्री.) गुणों में दोष लगाना। ईर्घ्या। दूसरों

को सुख में देख कर जलना।

असूर्यम्पश्या (स्ती.) राजप्रासाद की स्त्रियाँ। रनवासे की नारियाँ, जिन्हें सूरज तक के दर्शन मिलने दुष्कर हैं।

असूज् (न.) जिसे नाड़ियां इषर उषर फेंकती हैं अर्थात् रक्त। लोहू। कुंकुम। केसर। मंगल प्रह। सत्ताइस योगों में से सोलहवां योग। असेवनक (त्र.) अस्यन्त प्रिय। जिसे नेकर नेकर

असेचनक (त्रि.) अत्यन्त प्रिय। जिसे देखते देखते मन न भरे।

अस्खितित (त्रि.) स्थिर।जो न हिले।दृढ़।स्थायी। अस्त (पुं.) पश्चिमाचल। अस्ताचल। (गु.) फॅक गया। समाप्त हुआ। (त्रि.) मृत्यु। लग्न क्र सातवां स्थान।

अस्तम् (अव्य.) अन्तर्द्धान । ष्ठिप जाना । नष्ट होना । अस्तमन (न.) सूर्य आदि का न दिखना ।

अस्ताघ (त्रि.) बहुत गहरा।

अस्ताचल (पुं.) पश्चिमाचल। वह पर्वत जिस पर सूर्य अस्त होते हैं।

अस्ति (अव्यः.) है। स्थिति। विद्यमानता। रहना। अस्तु (अव्यः.) अनुज्ञा। ऐसा हो। ऐसा ही सही। पीड़ा। असूया। अकीर्ति। अस्त्वान (न.) मर्त्सन करना। दोषी ठहराना। (त्रि.) एकत्र न हुआ।

अस्म (न.) फेंकने योग्य बाण आदि हथियार। अस्म+आगारम् (न.) अस्म रखने का स्थान। अस्मभाण्डार।

अस्रविकित्सा (स्त्री.) जर्राही।

अख-विद्या-शास्त्र (छी.न.) अस्त्र चलाने की विद्या।

अिंबन् (त्रि.) धनुष उठाने वाला। किसी प्रकार का अस्त्र उठाने वाला।

अस्य (न.) इही। हाड़।

अस्थिबन्दन् (पुं.) शिव। महादेव।

अस्थिपव्चर (पुं.) हिंहुयों का पिञ्जर। ठठरी।

अस्थिमालिन् (पुं.) शिव। महादेव।

अस्नाविर (त्रि.) शिरा रहित। बेनस दाला।

अस्निष्६ (पुं.) रुखा। जो चिकना न हो। अस्मद् (सर्व.) आत्मवाची सर्वनाम अर्थात् मैं। हम।

देहाभिमानी जीव।

अस्मदीय (त्रि.) हमारा।

अस्माकं (सर्व.) हमारा।

अस्मि (अव्य.) मैं।

अस्मिता (क्री.) अहंकार। दृष्टा और दर्शन को एक रूप समझना।

असः (न.) कोना। सिर के केश। आँसू। रक्त। असज् (न.) मांस।

अस्वैरिन् (पुं.) यस्तंत्र । पराधीन ।

अड् (क्रि.) मिल कर गाना। बनाना। संकलन। करना। जाना। वमकना।

अह (अब्य.) प्रशंसा। फॅकना। रोकना।

अहंबु (त्रि.) अहंकारी।

अहंकार (पुं.) अभिमान्। धमण्ड।

अहत (न.) नया वस्त्र । अनाहत । बिना चीट के।

अहत् (न.) जो सदा घूमता रहता है। दिन। अहं (सर्व.) मैं। आत्मसम्बन्धी। अभिमान। अहंकार।

**अहमहमिका** (स्त्री.) अन्योन्यात्मस्तुति । आत्मश्लाघा । आत्मप्रशंसा । अहंपूर्विका (स्त्री.) आगे बढ़-बढ़ कर लड़ना अथवा पहले लड़ने के लिए परस्पर झगड़ना।

अहंम्मितः (श्री.) अविद्या। अन्य मैं अन्य के धर्म को दिखाने वाला। अज्ञान।

अहर्गण (पुं.) दिनों का समूह। तीस दिन का मास। अहर्दिद (न.) प्रतिदिन। नित्य।

अहर्मुख (पुं.) दिन का पहला भाग। प्रातः- काल। सबेरा। भोर।

अहस्कर अहस्पति (पुं.) सूर्य। दिवाकर। दिनमणि। मदार का पौचा।

अहर (अव्य) सम्बोधन । विस्मय । खेद ।

आहार्य (पुं.) पर्वत । पहाड़ । जो चुराया न जाय । जो तोड़ा न जाय । (त्रि.)

आहि (पुं.) साँप। वृत्र नामक दैत्य। सूर्य। सीसक। राहु। योगी। नीच। अञ्लेषा नक्षत्र। दुष्ट मनुष्य। जल। पृथिवी। दुधारू गौ। नामि। बादल।

अहिक (पुं.) श्रुव। अन्या सर्प। जो निर्दिष्ट संख्यक दिनों तक रहे।

अहिका (स्त्री.) शाल्मली वृक्ष।

अहिंता (स्त्री.) चीनी। शक्कर। मेषश्रृंगी। पौधा। अहिंसा (त्रि.) मन, वच, कर्म से प्राणि को पीड़ा न देना। शास्त्रविरुद्ध जीवों को पीड़ा न देना।

अहिजित (पुं.) विष्णु। इन्द्र।

अहित (पुं.) शत्रु। वो हितैषी न हो। अपथ्य। अमंगल।

अहितुण्डिक (पुं.) सर्प पकड़ने वाला।

अहिविद्विष (पुँ.) गरुड़। इन्द्र। मोर। नेवला। विष्णु।

अहिफेन (न.पुं.) जो साँप के झाग के समान हो। अफीम।

अहिर्बुड्य (पुं.) शिव। चन्द्रमा स्द्र विशेष। उत्तरामाद्रपद नक्षत्र।

अहिमुज् (पुं.) साँप खाने वाला। गरुड़। मोर। नेवला।

अहिलता (स्त्री.) पान की बेल।

अहीर (पुं.) ग्वाला।

अहीरणि (सं.) कृचलैंड । दुमुखा साँप, इसको

देखकर और साँप भाग जाते हैं। पर इसमें विष नहीं होता।

अ**रीशुत** (पुं.) शत्रु। वैरी। अहु (पुं.) संस्रीर्ण। व्याप्त।

अहुत (पुं.) जहाँ हवन नहीं किया गया। धर्म का साधन होने पर भी होमरहित। वेदपाठ। ध् यानयोग। ब्रह्मयज्ञ। अनाहृत।

अहैतुक (त्रि.) बिना हेतु के : बिना किसी कारण के। फल की इच्छा से रहिता छल बिना।

**अहो** (अव्य.) शोक। करुणा। धिक्कार। विषाद। सम्बोधन। निन्दा। दया। विस्मय। प्रशंसा। असूया। वितर्क। तिरस्कार।

अहोबत (अन्य.) दया। श्रम। कृपा। थकावट। शोक-प्रकट करने वाला सम्बोधन।

अहोरात्र (न.) दिन रात।

अन्द्रावः (अव्य.) शीघ्र । तुरन्त ।

अहर अहराणः (गु.) निर्लञ्ज। अभिमानी। अहि (त्रि.) मोटा। विषयी। बुद्धिमान्। कवि।

अ**झेक** (पुं.) एक बौद्ध सन्यासी।

## आ

आ (अव्य.) (१) वर्णमाला का द्वितीय अक्षर तथा स्वर है।

(२) जब केवल. "आ" का प्रयोग किया जाता है तब इसका अर्थ होता है-अनुमित। हाँ। सचमुच। यह अक्षर अनुकम्पा, दया, वाक्य, समुच्वय, घोड़ा, सीमा, व्याप्ति, अविध से और तक के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। किन्तु जब "आ" किया अथवा संज्ञावाचक शब्दों के पूर्व लगाया जाता है, तब यह -समीप, सम्मुख। चारों ओर से आदि अर्थ को व्यक्त करता है। "आ" वैदिक साहित्य में सप्तम्यन्त शब्द के पहले-में और आदि अर्थव्यञ्जक होता है।

आ (पुं.) महादेव। लक्ष्मी।

आकरपनं (कि.) बड़ाई बघारना। डींग हाँकना। आकस्पित (त्रि.) कम्पयुक्त, काँपता हुआ। लोम को प्राप्त। थोड़ा कम्प युक्त। **आकत्यं** (क्रि.) किसी वस्तु को अपवित्र कर डालना । **आकर्ण** (क्रि.) सुनना । कान देना ।

आकरः (पुं.) समूह। श्रेष्ठ। अच्छा। रत्नादि के निकलने का स्थान। खान।

आकल् (क्रि.) पकड़ना। धरना। विचारना। देखना। बाँधना। रोकना। समर्पण करना। नापना। गिनना।

आकर्ष (पुं.) भूषण। शृंगार। परिच्छद। बीमारी। वृद्धि। बढ़ती।

आकल्प (पुं.) बीमारी। रोग।

आक्ष (पुं.) कसौटी। चकमक पत्थर। पारस। जुआं। इन्द्रिय।

आकषक (पुं.) काटना। घिसना। कसौटी पर रखना।

आकर्षणी (स्री.) ऊँचाई पर स्थित फूल, फल, पत्ती तोड़ने की लकड़ी। डण्डी।

आकर्षिकः (पुं.) चुम्बक नाम अयस्कान्त पत्थर। खींचने वाला।

आकरिमकः (अव्य.) अकस्मात्। सहसा हुआ। पहिले जो न सोचा विचारा अथवा देखा गया हो।

आकांक्षा (स्त्री.) अभिलाषा। चाह। सम्बन्ध। अभिलाष।

आकाषः (पुं.) निवास। घर। श्मशान का अग्नि। आकार (पुं.) मूर्ति। स्वरूप। मन का अभिप्राय। आकारगुप्ती (क्षी.) अपने मन के माव को गुप्त रखना। स्वरूप को छिपाना।

आकारण (क्रि.) बुलाना।

आकाल ठीक समय। वेठीक समय।

आकालिक (त्रि.) बे फसल की वस्तु। शीघ्र नष्ट होने वाली। (स्त्री.) बिजली।

, आकाश (पुं.न.) अकास। गगन। आसमान। पोला स्थान पञ्चभूतों अथवा तत्वों में से एक तत्व। सूर्य, चन्द्र ताराओं के देदीप्यमान होने का स्थान बढा। छिद्र। शून्य।

आकाशदीप (पुं.) आकाशदीपक अर्थात् वह दीपक जो विष्णु भगवान की प्रीति के लिए कार्तिक मास में एक बल्ली पर आकाश में रात के समय जटकाया जाता है। आकाशवल्ली (स्री.) अमरबेल।

आकाशवाणी (स्त्री.) देवता की बोली। आकाशवाणी, वह वाणी जिसका बोलने वाला न दीख पड़े।

आकिन्चनं आकिन्चन्यं (न.) धनहीनता। गरीवी। निर्धनता।

आकीर्णः (त्रि.) व्याप्त। फैला हुआ।

आकुञ्चन (न.) सिकोड़ना। समेटना। फैले हुए को एकत्र करना।

आकुल (त्रि.) व्याकुल। घबड़ाया हुआ। व्यग्र। आकृत (न.) अभिप्राय। आशय। १

आकृ (क्रि.) समीप लाना। नीचे ताना। सम्पूर्ण प्रस्तुत करना। बुलाना। चिनौती देना। उत्पत्र करना। किसी से कोई वस्तु माँगना।

आकृति (स्वी.) आकार। जाति। रूप। देह। बानगी। आकृतिष्ठवा (स्वी.) धोषा नाम की एक लता। आकेकरा (स्वी.) दृष्टि विशेष। आधी खुली, आधी गुँदी।

आकेनिप (अव्य.) समीपवर्ती । बुद्धिमान् ।

आक्रन्य (कि.) रोना। दहाड़ मार कर रोना। चीख मारना। चिल्लाना। गरजना। (सं.) शब्द। युद्ध का शब्दविशेष। मित्र। त्राता। भाई। घोर युद्ध। रोने का स्थान। राजा जो अपने मित्र राजा को दूसरे की सहायता देने से रोकता है।

आक्रम (पुं.) चढ़ाई करना। धावा करना। समीप जाना। अधिकृत कर लेना। ढक लेना।

आक्रमण (न.) थावा। चढ़ाई।

आक्रीड. (पुं.) खेल की जगह या मैदान।

आक्रोश (पुं.) निन्दा। वीख। चिल्लाहट। हल्लागुल्ला। कोलाहल। शपय। किरिया। गाली गलीज।

आसधूतिक (न.) पांसे के खेल में उत्पन्न विरोध या वैर।

आसपणं (न.) व्रत । उपवास । छोड़ा वारी ।

आक्षपारिकः (पुं.) पांसे का खेल देखने वाला। न्यायकर्ता। शासक।

आसपाद (पुं.) अक्षपाद या गौतम का सिखलाया हुआ। न्यायशास्त्र का अनुयायी।

आसर् (क्रि.) गाली देना। झूटा दोष लगाना। आसार (पुं.) व्यभिचार अथवा लम्पटता सम्बन्धी पुरुष वास्त्री का दोष। पर पुरुष अथवास्त्री के साथ सम्भोग करने का दोष। आश्रि (कि.) रहना। उहरना। बास करना। स्थितशील नेना। अधिकार करना।

आसीवः (पुं.) मत्ता मतवाला। मस्ता

आक्षेप (पुं.) धुड़कना। कलंक लगाना। खेंचना। धनादि की अमानत रखना। अर्थालंकारभेद।

आसोट-ड अखरोट का वृक्ष।

आखं (पुं.) कुदाली। फावड़ा।

आखण (न.) कड़ा। सस्त।

आसण्डल (पुं.) पर्वतों को तड़काने या फाड़ने वाला। इन्द्र।

आस्त्रनिकः (पुं.) चौर। सुअर। मूँसा। चूहा। स्रोदने वाला।

आखर. (पुं.) कुदाली। फावड़ा। कुल्हाड़ी। तबेला या किसी भी जानवर के रहने का घर।

आखत्म (न.) अपने आप वना हुआ जलाशय। खाड़ी।

आखुः (पुं.) मूँसा। चोर। सुम। सुअर।

आखुकर्णी (स्त्री.) मूँसे के कान जैसे पत्ते वाली उन्दरकारणी नामक एक बेल।

आखुगः (पुं.) चूहावाहन । गणपति । गणेश ।

आखुभुज् (पुं.) बिल्ला। बिलौटा।

आखुविषका (स्त्री.) देक्ताड़ वृक्ष जो मूँसे के विष को दूर करता है। देवताली लता। वनस्पति विशेष।

आखोटः (षुं.) मृगया । शिकार । अहेर ।

आखेटिक (पुं.) शिकारी। आखेट करने वाला। भयानक। इराने वाला।

आखोट (पुं.) अखरोट का वृक्ष।

आख्या (स्त्री.) संज्ञा। नाम। जिससे प्रसिद्ध हो। आख्यातृः (त्रि.) कहने वाला। पढ़ाने वाला। उपदेशक।

आख्यानम् (न.) उपाख्यान । कथा । सच्ची कहानी । प्रसिद्ध इतिहास । बोलना । समझना ।

आख्यायका (स्त्री.) प्रसिद्ध कहानी। गद्यपद्यमयी रचना। जैसे "हर्षचरित" या, "कादम्बरी।" आगत (त्रि.) आया हुआ। उपस्थित। विद्यमान।

आगन्तुं (त्रि.) अतिथि। आगमनशील। <mark>अनियमित</mark> रहने वाला। आया हुआ।

आगम- (न. पुं.) तन्त्रशासा। वेदादि शासा। आना। सन्दिग्ध अर्थ का सिन्द्र करने वाला। व्यवहार। शिवजी के मुख से आया, पार्वती के कान में गया, और जिसे विष्णु ने माना अतः आगम हुआ। यथा

"आगतं शिववक्त्रेच्यो गतञ्च गिरिजासुजे। मतञ्च वासुदेवस्य तस्मादागममु<del>ञ्जते।।"</del>

आगरः (पुं.) अमावास्या।

आगतित (त्रि.) सुस्त। उदास। दुःखी। मिलन। आगतीन (त्रि.) वह मनुष्य जो गोधूलि के समय तक कार्य में संलग्न रहे।

आगस् (न.) अपराध। चूक। पाप। भूत। दण्ड।

आगस्ती (स्त्री.) दक्षिण दिशा।

आगाष (गु.) बहुत गहरा। अथाह।

आगार (न.) घर। छिपा हुआ स्थान।

आगुर् (क्रि.) स्वीकार गरना । सम्पत होना । प्रतिज्ञा करना ।

आगू (स्री.) यह अवश्य कर्त्तव्य है-इसको अंगीकार करना। प्रतिज्ञा।

आगै (कि.) संगीत द्वारा पाना।

आग्नापीष्म (गु.) अग्नि और पूषा सम्बन्धी।

आग्नीश (पुं.) होम करने वाले का ऋह। मनु वंशोदमय महाराज प्रियत्नल का ज्वेष्ठ पुत्र।

आग्नेष (न.) अग्नि देवता वाला। जिसका अग्नि देवता हो। सुवर्ण। सोना। धी। लाल रंग। अग्नि पुराण। आग वाला। एक नगर। अगस्य मुनि।

आग्नेयी (स्त्री.) पूर्व और दक्षिण के बीच वाली विदिशा। अग्नि की पत्नी स्वाहा। प्रतिपदा तिथि। अग्निदेव का मंत्र।

आग्न्याचानिकी (स्त्री.) दक्षिणा विशेष। जो ब्राह्मण को दी जाती है।

आग्रयणः (न.) एक प्रकार का यज्ञ जो नया अत्र अथवा नये फल आदि खाने के पूर्व किया जाता है। अग्नि का स्वरूप। नया अत्र।

आग्रहायिणकः (पुं.) मार्गशिर का मास। पूर्णमासी वाला महीना। आग्रहायणी (स्त्री.) मृगश्चिर नक्षत्र वाली पूर्णिमा। मार्गशीर्थ महीने की पूर्णमासी।

आग्रहारिक (पुं.) नियम से पहला भाग पाने वाला। प्रथम भाग पाने योग्य ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण। उत्तम व्राह्मण।

आघट्ट (पुं.) लाल रंग। अपामार्ग अथवा अञ्जाझारे का कुस (कि.) मारना। छूना।

आधात (पुं.) आहनन । चोट । मारने का स्थान । वधस्थान । कसाईखाना ।

आधार (पुं.) धी। गंत्र विशेष से किसी विशेष देव को एत प्रदान।

आधूर्णित (त्रि.) हिलाया डुलाया हुआ।

आधृ (क्रि.) उड़ेलना। छड़कना।

आधृषि (त्रि.) गर्मी से चमकने वाला । प्रकाशमान । अधिक वन वाला । सूर्य ।

आधा (कि.) सूँघना।

आधातण (त्रि.) सूँघा हुआ। घुआ हुआ। दबाया हुआ। ताँघा हुआ।

आङ्किक (त्रि.) भावों को प्रकाश करने वाला। भौ का चढ़ाव उतार। मृदंग बाजा। शरीर सम्वन्धी।

**आङ्गिरस** (पुं.) ओंगरा के पुत्र वृहस्पति।

आङ्ग्य (पुं.) प्रशंसाः। स्तवः।

आच्यू (कि.) बोलना। कहना। शिक्षा देना।

आचमन (न.) अभिमॉनेत जल पान । मुख आदि का धोना । उपोषण । विकित कर्म के पूर्व देहशुद्धि के अर्थ तीन बार दक्षिण हथेली पर स्ख कर जल पाना ।

आजमनकः (न.) आवमन का जल। पीकदान। उमानदान।

आचमनीय (न.) मुँह धोने या कुल्ला करने योग्य जल।

आचारः (पुं.) एकव करना। (सं.) ढेर। राशि। आचर (क्रि.) व्यवहार करना। आचरण करना। अध्यास करना। समीप आना। घूमना। फिरना। व्यवहार रखना। मक्षण कर जाना।

आचार (पुं.) चरित्र । आचरण । मनु आदि महर्षियों द्वारा बतलाया हुआ स्नानादि व्यवहार । कर्त्तव्य कर्म ।

आचार्य (पुं.) आचार्य संज्ञा उस पुरुष की है जो अपने शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प और उपनिषद सहित वेदाध्ययन करावे। जो किसी सम्प्रदाय को स्थापन करते हैं वे भी आचार्य कहलाते हैं जैसे शंकराचार्य। श्रीरामानुजाचार्य प्रभृति। आचार्य की स्थी "आचार्यानी" कहलाती है।

आचार्यक (पुं.) आचार्य पना। आचार्य के करने योग्य काम।

आचि (क्रि.) एकत्र करना। बटोरना। ढेर लगाना। जमा करना। संग्रह करना। लादना। ढकना।

आचितः (पुं.) संगृष्टीतः। एकत्रः किया हुआः। फैला हुआः।(सं.) वाक्यः। वचनः। एक रथः का वजन अर्थातु पच्चीसः मनः।

आच्छत्र (त्रि.) उक्त हुआ। मुँदा हुआ। रखा हुआ। आच्छार (पुं.) वस्त्र। करड़ा।

आस्कादनः (न.) कपड़ा। परदा। गिलाफ। उड़ोना। बॉंगा।

आच्छित्र (त्रि.) बलपूर्वक पकड़ा गया। काटा गया। खोया हुआ।

आच्छुरित (न.) जोर से हँसना। खिलखिला कर हँसना। नखों का घिसना।

आच्छोटन (क्रि.) उंगलियाँ चटकाना।

आच्छोदन (न.) आखैट। शिकार।

आजि: (जी.) हॉकने की लकड़ी। आज (क्रि.) आना। बकरे से उत्पत्र या बकरे से सम्बन्ध युक्त। फॅकना।

आजकं (न.) बकरियों का गल्ला। झुण्ड।

आजकारः (पुं.) शिवजी का नाँदिया।

आजमवं (न.) शिवधनुष या शिवधनुष के समान सुदृढ़ धनुष।

आजन् (क्रि.) उत्पन्न होना। जन्म ग्रहण करना। आजवनं (न.) हमला करना। आक्रमण करना।

आजानुः (न.) घुटनौ तक।

आजि (स्री.) समरभूमि। रणस्थली। लड़ाई। की जगह। गाली। झिड़की। (क्रि.) जीतना। पाना। अधिकृत करना।

आजिरः (न.) आँगन के पास वाला।

आजीव (पुं.) आजीविका। जीने का साधन। आजीविका (भी.) (देखो आजीव ।)

आजू-आजुर (स्त्री.) बिना वेतन के काम करने वाला। नरकगामी।

आज्ञा (स्त्री.) अनुमति। हुक्म। निर्देश। आदेश। ज्योतिष। प्रसिद्ध लग्न से १० वां स्थान। (क्रि.) जानना। समझना। सीखना। बात किसी कां ज्ञान प्राप्त करना। खोज करना। देखना।

आर्ज्यं (न.) घी। घृत।

आज्यभाग (पुं.) आज्य का भाग। होम। आहुति के लिये भी।

आञ्जनेय (पुं.) अञ्जनीगर्मसम्पूत श्री हनुमानजी। आटिकः (न.) वनरखा। बनैला।

आटोप (पुं.) अहंकार। आडम्बर। वेग। वायु से उत्पन्न उदररोग।

आडम्बर (पुं.) धमण्ड। अहंकार। बाजे की आवाज। आरम्म। दिखावट। क्रोध। हर्ष। हाथियों की चिध्याड़। बालक की गरज। फ्लक। युद्ध भेरी। युद्ध चीत्कार।

आदक (पुं.न.) चारों ओर से दस अंगुल का नाप। चार प्रस्थ परिमाण। चार सेर। अनाज का पात्र।

आढ़की (ज़ी.) अहरनामी शमी का धान । अरहर की दाल । गन्धमय मिट्टी ।

आठम (त्रि.) युक्तः। मिश्रितः। मिला हुआः। बड़ाधनीः।

आणक (पुं.) नीच। छोटा। दुष्ट।

आणि: (पुं.) रथ के पहिये की आगे की कील। नोंक। सीमा। कोना।

आण्ड (त्रि.) अण्डे से उत्पन्न। अण्डकोष।

आत (त्रि.) फैला हुआ।

आतंक (पुं.) रोग।सन्ताप।सन्देह। ढोल का शब्द। भय। डर। ज्वर। पीड़ा।

आतन्वनः (न.) वेग भस्म करना। फेंकना। (सं.) नाश। उपद्रव। कठिनाई। संकट।

आततायिन् (पुं.) महापापी। शक्त उठाकर वध करने को उद्यत। आततायी छः प्रकार के पापी होते हैं:- 9. आग लगाने वाला। २. विष खिलाने वाला ३. शस्त्र लिये हुए। ४. धन का चोर। ५. खेत का चोर और ६. स्त्री चोर।

आतप (पुं.) पीड़ा का कारण। सूर्य्य अथवा अग्नि की गर्मी। धूप। प्रकाश।

आतपत्र (त्र.) जो धूप से बचावे अर्थात् छाता। आतर (पुं.) नदी आदि की उत्तराई या भाड़ा। आतापि (पुं.) एक दैत्य जिसे अगस्त्य जी निगल गये थे।

आतापिन् (त्रि.) खच्चर। चील।

आतायिन (पुं.) चील पक्षी।

आतिथेय (न.) अतिथि का पूजन । वतुर । कुशन । आतिथ्य (न.) अतिथिसेवा ।

आतिवाहक (त्रि.) परलोक में पहुँचाने का काम करनेवाला। अचिंरादि स्थान में रहने वाला।

आतुर (पुं.) पीड़ित। रोगी। दुखिया। विकल। आतीघ (न.) वीणा आदि चार प्रकार का बाजा। सब प्रकार के बाजे।

आत्तगन्ब (त्रि.) शत्रु ने जिसके अहंकार को दबा लिया। शत्रु से दबाया गया। काम।

आत्मगुप्ता (त्रि.) लता विशेष।

आत्मधातिन् (त्रि.) जो वृथा ही जल में डुव कर अथवा अग्नि में जल कर अपने प्राण गँवावे। आत्मधाती। अपनी हत्या करने वाला।

आत्मधोष (पुं.) स्वयं अपने को बुलाने वालाः। कीवा। कुक्कुर।

आत्मज (पुं.) स्वयं उत्पन्न होने वाला अथवा अपने से उत्पन्न वाला अर्थात् पुत्र । वया- "आत्मा वै जायते पुत्रः।" आत्मजन्मा क्ष्म प्रयोग भी इसी अर्थ में होता है। लकड़ी। कन्या। मन से उत्पन्न हुई बुद्धि।

आत्मदर्श (पुं.) दर्पण। शीशा। आरसी। वट्टा। आत्मन् (पुं.) आत्मा।प्राण।परमात्मा।मन।बुद्धि। मनन शक्ति।मूर्ति।पुत्र "आत्मा वै पुत्रनामासि"। स्वरूप।यत्न।देह।वृत्ति।सूर्य।अग्नि।वायु। जीव। ब्रह्म। आत्मबान्धव (पुं.) अपने माई वन्धु। मौसी के लड़के, बुआ के लड़के, ममेरे भाई-ये सब अपने बन्धु हैं।

आत्मभू (युं.) जो मन से अथवा देह से उत्पन्न होता है। व्रह्मा। कामदेव।

आत्मनीन (त्रि.) अपना। पुत्र। साला। विदूषक। अपना हित चाहने वाला। स्वहितकारी।

आत्मनेपद (न.) अपने लिये पद। संस्कृत व्याकरण में दो पद वाली धातुएँ होती हैं-एक आत्मनेपद की दूसरी परस्मैपद की।

आत्मस्वरि (बि.) पेटू। अपना ही पेट भरने वाला। स्वार्थी। लोभी। लालची। अपना ही पालन करने वाला।

आत्मयोनि (पुं.) विष्णु। शिव। ब्रह्मा। कामदेव। आत्मरक्षा (ह्यो.) निज रक्षा। अपनी रक्षा।

आत्महन् (पुं.) अपने को मारने वाला। आत्मा न तो कर्ता है, न भोक्ता है और न स्वयं प्रमु है, किन्तु जो इसे कर्ता भोक्ता आदि माने। जिसे यथार्य आत्मज्ञान नहीं हैं। मूर्ख। अज्ञानी। आत्मज्ञाती। अपने को मारने वाला मनुष्य।

आत्माधीन (पुं.) अपने वशा अपने अधीन। पुत्र। साला। प्राणाश्रय।

आत्माश्वर्ष (पुं.) अपना आश्रय लेने वाला। तर्क का एक दोष अर्थात् जिसे अपनी अपेक्षा आप ही हो।

आत्मसात् (अव्य.) अपने वश में। (क्रि.) हड़प जाना। दूसरे का धन विना धनी की अनुमति के अपने काम में ले आना।

आत्मीय (त्रि.) अपना अपना सम्वन्धी।

आत्म्य (त्रि.) अपना। व्यक्तिगत। निज का।

आत्यन्तिक (त्रि.) अनन्त । अविरत । स्थायी । अविनाशी । बहुत । अतिशय ।

आत्यिक (त्रि.) नाशकारी। उपदवी। अमागा। कष्टदायी। श्रीघ्र नाशशील। विलम्ब न सहने वाला। असाधारण। विशेष।

आत्रेय (पुं.) अत्रि मुनि का सन्तान। शरीर सम्बन्धी रस धातु। अत्रि वंशोद्भव। शिव जी का नाम। एक नदी का नाम जो उत्तर में है। आत्रेषी (स्त्री.) रजस्वला स्त्री। ऋतुमती स्त्री। तिष्टा नाम की एक नदी। अत्रि मुनि की भाव्यां। आधवर्ण (पुं.) वेद जो अथर्व मुनि को मिला। जो अथर्ववेद को जानता हो। अथर्व- वेदविहित अभिचार आदि धर्म। अथर्ववेद के अनुसार क्रिया करने वाला पुरोहित।

आदर (पुं.) सम्मान । प्रतिष्ठा ।

आवर्श (पुं.) दर्पण। बङ्घा। टीका। प्रतिरूप। बानगी। पुस्तक।

आदानम् (न.) ग्रहण करना। लेना। घोड़े के गहने। आदि (पुं.) प्रथम। कारण। निकट। प्रकार। भाग। प्रधान।

आदिकवि (पुं.) ब्रह्मा और वाल्मीकि मुनि।

आदितेष (पुं.) अदिति के सन्तान अर्थात् देवता। आदित्व (पुं.) सूर्या। देवता। आक का बृक्ष। सूर्यमण्डल में रहने वाले सूर्य। आदित्य बारह हैं। युनर्वसु नक्षत्र।

आदित्यसूनु (पुं.) सूर्य का पुत्र, सुग्रीव। यमराज। अनि। सावर्णिनामक मनु। वैवस्वत मनु। कर्ण नामक राजा।

आदिदेव (पुं.) प्रथम क्रीड़ा करने वाला। आप ही प्रकाशमान। नारायण।

आदिपुरुष (पुं.) पहले शरीर में रहने वांला। सारे जगत् को आप ही पूर्ण करने वाला। हिरण्यगर्भ। नारायण।

आदिम (त्रि.) पहले हुआ। आदि का। पहला। आदिवाराह (पुं.) विष्णु। इन्होंने सब से पहले वाराहरूप में अवतार धारण किया था।

आदिष्ट (न.) आज्ञा। हुक्म। अनुमति।

आदीनव (पुं.) दोष । अवगुण । दुःख । दुर्दम । जिसे वश में लाना कठिन है।

आदृत (गु.) आदर किया हुआ। पूजा हुआ।

आदेश (पुं.) निर्देश। आजा। हुक्म।

आरेष्ट (पुं.) यजमान जो अपने पुरोहित से कहता है कि "मेरा इष्ट सम्पादन सम्बन्धी कर्म कीजिये।"

आख (त्रि.) पहले हुआ। प्रथम जात।

आधून (त्रि.) आदि शून्य। जिसका आरम्भ न हो। पेटू। मरभुखा। बुमुक्षित। आद्योतः (पुं.) प्रकाश । चमक ।

आद्रिसार (पुं.) लोहे का बना हुआ।

आधमन (न.) बन्धक। हुण्डी। धरोहर।

आधमण्यं ऋणी। कर्जदार।

आयर्मिक (त्रि.) अन्यायी। न्याय न करने बाला।

धर्म न करने वाला।

आधर्षित (त्रि.) अन्याय से आक्रमण किया गया। जिसका अपराध देख लिया गया हो। अन्यायपूर्वक दवाया गया हो।

आधान (न.) धरोहर। मंत्र द्वारा अग्नि स्थापन। गर्भाधान।

आधार आश्रय। आसरा। अधिकरण। आड़। वृक्ष। का खोडुआ। पुत।

**आधि** (पुं.) मन की पीड़ा। बड़ी आशा। आश्रय धरोहर। व्यसन। एँड़ी। शाप।

आधिक्य (न.) बहुतायत । अधिक ।

आधिज्ञ (त्रि.) वक्र। टेव्रा। कष्ट दिया गया । पीड़ा अनुभव करने वाला।

आधिदैविक (त्रि.) अधिदैव सम्बन्धी। सुश्रुत के अनुसार कष्ट तीन प्रकार के होते हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि-वैविक। १. आध्यात्मिक पीड़ा अर्थात् ज्वरादि रोग। २. आधिभौतिक पीड़ा। अर्थात् सर्पादि दुष्ट जन्तुओं से क्लेश। ३. आधिदैविक पीड़ा अर्थात् मन आदि इन्द्रियों के क्लेश। प्रारब्ध से उत्पन्न।

आधिपत्य (न.) स्वामी होना। शक्ति। अधिकार प्राप्ति। राजा के कर्त्तव्य कर्म।

आधिभौतिक (त्रि.) क्लेश जो सर्पादिदुष्ट जन्तुओं से उत्पन्न हुए हीं। प्राणि सम्बन्धी। तत्त्वीं से उत्पन्न।

**आधिराज्य** (न.) राजकीय । आधिपत्य । **सर्वश्रेष्ठ** शासन ।

आधिवेदनिक (न.) सम्पत्ति। वह धन जिसे पुरुष अपनी प्रथम श्री को, अपना दूसरा विवाह करते समय देता है।

आधु (क्रि.) हिलाना। आन्दोलन करना। आधुनिक (त्रि.) अब का। नवीन। इदानीन्तन। आषृ (क्रि.) धरना । एकड्ना । रखना । सहारा देना । लाना । देना ।

आधेष (त्रि.) आश्रित। एक वस्तु में दूसरी वस्तु, जैसे लोटे में दूध। यहाँ दूध आधेय और लोटा आधार है।

आयोरण (पुं.) हाथी के चलाने की विद्या में पटु। महावत। हस्तिपक।

आम्मात (त्रि.) फूँकना। फूँक कर फुलाना। हवा या फूँक से मारना। शब्द।

आध्मान (पुं.) लुहार की धौंकनी। फूलना। बढ़ना। वायु की बीमारी।

आध्यात्मिक (त्रि.) मोह। ज्वरादि शारीरिक क्लेश। शोक। दुःख।

आध्यान (न.) चिन्ता। सोच। फिक्र। उत्कण्ठा। सोत्कण्ठ। स्मरण। बड़ी उत्कण्ठा। के साथ किसी को स्मरण करना।

आध्वनिक (त्रि.) यात्री। यात्रा करने वाला। यात्रा करने में चतुर।

आध्वनिक (त्रि.) यज्ञ कराना जानने वाला। पुरोहित। सोमयज्ञ का विधान बतलाने वाला ग्रन्थ।

आध्वर्यंव यज्ञ में अध्वर्यु का करने वाला। यजुर्वेव जानने वाला।

आन (पुं.) मुख। मुँह। नाक। भीतर के वायु का नाक से होकर बाहिर निकलना। स्वांस लेना।

आ तक (पुं.) मारू बाजा। लड़ाई का वाजा। बड़ा ढोल। मृदंग गरजने वाला बादल। उत्साही।

**आनकदुन्दुभि** (पुं.) वसुदेव का नाम । श्रीकृष्ण के पिता । बड़ा ढोल ।

आनत् (त्रि.) प्रणाम करने वाला। निम्न मुख। विनम्र। टिढ़ाई।

आनित (स्री.) सन्तोष । नम्रता । (क्रि.) झुकना । नीचा होना । आतिथ्य करना । सम्पान करना ।

आनद्ध (न.) चर्माच्छादित बाजा। चाम से मढ़ा हुआ बाजा। अर्थात् मृदंग। नगाड़ा। तवला। ढोलक। (क्रि.) केशों को सँवारना। गुँथा हुआ। फैला हुआ। बँघा हुआ। परिच्छद धारण करना। वस्त्रों पर गहनों का डालना। आनन (न.) मुँह। मुख भाग। अध्याय। परिच्छेद ग्रन्थः।

आनन्तर्यं (न.) बाहुल्य। बहुतायत। असंख्यत्व। अनगिनती। अनन्तत्व। असीमत्व। अमरत्व। परलोक। स्वर्ग। भावी सुख।

आनन्द (पुं.) प्रसन्नता। हर्ष। सुख। ब्रह्म। आनन्द वाला। शिव। विष्णु। बुद्धदेव के एक चचेरे माई और उनके एक अनुयायी का नाम जिसने सूत्रों का संग्रह किया था।

आनन्दन (न.) आने जाने के समय कुशल पूंछ कर, आनन्द उत्पन्न करना। आते जाते समय मित्रों से मिलना। प्रसन्न करने वाला। आनन्द उपजाने वाला।

आनन्दमय (पुं.) वेदान्तानुसार सुषुप्ति का साक्षी प्राज्ञ जीव। सुख से पूर्ण। शरीर के पाँच कोषों में से एक कोष।

आनन्दार्णव (पुं.) आनन्द का समुद्र। अर्थात् परमात्मा। ज्योतिष में यात्रा समय का लग्न विशेष।

आनन्दिन् (पुं.) हर्ष, कौतुक, प्रसन्नता, आश्चर्य से युक्त।

आनपत्यं (सं.) असन्तानत्व । अपुत्रत्व ।

आनम् (कि.) झुकना। प्रणाम करना। नवना।

आनर्त (पुं.) नावघर। नृत्यशाला। रस। जल। द्वारका के समीप का प्रान्त अर्थात् काठियावाड़। युद्ध। लड़ाई। सूर्यवंशी। एक राजा का नाम।

आनाय (पुं.) जाल। यङ्गोपवीत। संस्कार। जनेऊ धारण करना।

आनव (पुं.) मानवी। दयानु। मानव। विदेशी जन।

आनस (पुं.) गाड़ी या छकड़े का। पिता सम्बन्धी।

आनाह (पुं.) अर्ज। कपड़े की चौड़ाई। मलमूत्र अवरोध रोग विशेष। दस्त पेशाब को रोकने वाली बीमारी। दस्त न होने की बीमारी। कोष्ठबद्धता।

आनिल (पुं.) वायु से उत्पन्न। बातल। जिस पर वायु का आधिपत्य हो। हनुमान जी अथवा भीम का नाम। आनी (क्रि.) लाना । उत्पन्न करना । संमिश्रण करना । फेरना ।

आनीति (श्वी.) पास लाना। समीप लाना। आनुकूल्यः (न.) अनुकूलता। आपस में मिल कर रहना। आपस में दया दिखाना।

आनुगत्य (न.) जान-पहचान । हेलमेल ।

आनुगण्यः (न.) समानता। बराबरी। दयालु होना। कृपा करना।

आनुपूर्वी (स्री.) शैली।परिपाटी।क्रम।रीति।आदि से क्रम। यथार्थ जाति क्रम। मूल से लेकर क्रम।

आनुमानिक (न.) केवल अनुमान पर निर्धर। अटकलपच्चू। अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने वाला। सांख्य शास्त्र में कहा गया प्रधान।

आनुयात्रिक (पुं.) अनुयायी। पिछलगा। आनुरक्ति (स्त्री.) प्रीति। अनुराग।

आनुलोमिक (त्रि.) कमानुयायी। क्रम से और नियमपूर्वक काम करनेवाला। अनुकूल। उपयुक्त।

आनुविधित्सा (स्री.) कृतघ्नता।

आनुवेश्व (स्त्री.) पड़ोसी जो अपने घर के पास वाले पड़ोसी के घर के पास रहता हो।

**आनुशासनिक** (पुं.) निर्देश सम्बन्धी।

आनुश्विक (पुं.) वेद में विषान किया हुआ। स्वर्गप्राप्ति का साधन होने से वैदिक कर्मानुष्ठान।

आनृत (पुं.) सदैव मिथ्या बोलने वाला। झूठा। झूठ बोलने वाला।

आनृत्रांस्य (न.) दयातु । कृपातु । नम्रता । दयातुता । अन्तर (न.) मध्यवर्ती । भीतरी । छिपा हुआ ।

आन्तरतम्ब (न.) सादृश्य। समानता। आन्तिका (स्त्री.) बड़ी बहिन।

आन्त्र (न.) नखसम्बन्धी। (सं.) कोष्ठ। आँत। अन्त्रीस् (क्रि.) इषर उषर हिलना। हिलना। कापना।

आन्दोलन (न.) बार बार हिलना। झूलना। बूँढना।

**जान्यसिक** (पुं.) रसोइया। पाचक। अत्र रींवने कला। आन्ध्य (न.) अन्धापन। अँधेरा! आन्विषक (त्रि.) कुलीन! अच्छे कुल में उत्पन्न! आन्विषक (त्रि.) निम्य कर्म।नित्यहोने वाले काम। आन्वीक्षिकी (स्री.) तर्कविद्या। न्याय शास्त्र। अध्यात्मविद्या। आत्मविद्या।

आन्वीपिकः (पुं.) अनुकुल।

आप् (कि.) पाना। प्राप्त करना। पहुँचना। पकड़ना। मिलना। भेंट करना। अधिकार करना। परवानगी देना। बराबर करना। अष्ट वस्तुओं में से एक। आकाश।

आएगा (स्त्री.) नदी।

आपणिक (पुं.) व्यापारी जो लेवे और बेचे। आपज्र (त्रि.) प्राप्त। पाया हुआ। सकंट मैं फँसा हुआ।

आपन्नसत्वा (स्री.) गर्भवती स्त्री!

आपरान्हिक (त्रि.) अपरान्ह सम्बन्धी । दोपहर के बाद के कर्म श्राद्धादि ।

आपस् (न.) जल। पाप। एक धर्म्मानुष्ठान।

आपस्कार (पुं.) वृक्ष या शरीर का धड़।

आपस्तम्म (पुं.) धर्मशास्त्र सम्बन्धी सूत्रों के रचियता एक भूनि।

आपस्तिष्यनी (ज्ञी.) पानी को रोकने वाली। लिंगिनी नाम की एक लता।

आपातः (पुं.) अवा। तन्दूर। रास्ता। (कि.) सहसा गिरना।

आपातत (अव्य,) अधुना। अभी। झट। बिना। शीघ।

आपान (न.) वह स्थान जहाँ लोग एकत्र हो मदिरा पान करें। चक्र। मधर्पो की मण्डली।

आपिब्जर (न.) थोड़ा थोड़ा लाल सोना।

आपीड (न.) सीसफूल। सिर का भूषण। (क्रि.) दबाना। निचोड़ना। तंग करना।

आपीत (न.) कुष्ठ-कुष्ठ पीला। थोड़ा-थोड़ा पीया हुआ। सोनामक्खी।

आपीन (न.) कूप। कुआ। इनारा। थोड़ा। मोटा। आपूपिक (पुं) पूआ या मीठी पूड़ी बनाने वाला। पूआ खाने का आदी। पूआ बेचने वाला। खमीर।

आपूर्य (पुं.) सत्त। भिगोया हुआ आटा। जिससे पुआ बनाये जाये।

आपोक्लिम (न.) लग्न से तीसरी, छठवी, नवमी और बारहवीं राशि।

आपृच्छा (स्री.) आलाप। वातचीत। विदाई। विलक्षणता।

आप्तं (त्रि.) विश्वस्तः। विश्वासं के योग्यः। प्राप्तः। सत्यः। रोगद्वेषांदिशून्यः। सत्योपदेशः करने वालाः। भ्रमादिरहितः। सत्य ज्ञाताः।

आप्तकाम (र्ति.) अपनी इच्छा पूरी करने वाला। अपना मनोरथ सिद्ध करने वाला। सन्देहयुक्त विषय का निर्णय करने के अर्थ। किसी सिद्धान्ती का वचन। यथार्थ जानने वाले का वचन।

आप्यायन (न.) तृप्ति। ग्रीति। तसल्ली। खुशी। प्रसत्र करना।

आप्रदिवं (अब्य.) सदैव।

आप्रपरं (अन्य.) पाँव तक। एक प्रकार की पोशाक जो पैर तक लम्बी हो। पाँव तक पहुँचने वाला।

आप्रपदीन (त्रि.) पाँवों तक लटकने वाला वस्त । "अप्रपदिन" भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है।

आप्त (क्रि.) कूदना। नाचना। उछलना। नहाना। बोना। डुबकी मारना। पानी के डूबे में डूब जाना।

आप्तुत (त्रि.) स्नान किया हुआ। नहाया हुआ। आप्तुतत (पुं.) वेद पढ़ा हुआ। ब्रह्मचारी भेद जो गृहस्थात्रम में नहीं है। स्नातक ब्रत को पूरा कर के घर में आया हुआ। ब्राह्मण।

आप्वन् (पुं.) पवन । वायु

आप्वा (स्री.) गरदन।

आपूर्कं (सं.) अफीय। अहिफेन।

आर्बंध (क्रि.) बाँधना । बनाना । विषटाना । मजबूती से पकडना ।

आबस्बं (सं.) निर्वलता। कमजोरी।

आबाष् (क्रि.) रोकना । वाषा डालना । विढ़ाना ।

आबाब (पुं.) दुःख। चीट। कन्ट। हानि।

आबिसः (मु.) गँदीला। मैला।

जानुद (न.) जानना । समझना । प्रेम । अनुराग । भूषण । वैधा हुआ । ठका हुआ ।

आबिनः (नु.) वार्षिक। सालाना।

**आजरणम्** (न.) मूबण। गहना।

आका (सी.) चमकना। दमकना। दिखलाई पड़ना। प्रकाश। चमक दमक। रंग।स्वरूप।सुन्दरता। समानता। कान्ति। दीपित। शोमा। उपमान। वायु-जन्य एक रोग विशेष।

ना ना (सं.) एक प्रचलित कहावत या लोकोक्ति।

आभाष् (क्रि.) सम्बोधन करना। बातचीत करना। नाम लेना। जोर से बोलना।

आभाषणः (न.) बातचीत । परस्पर कथोपकथन । आभाषः (पुं.) चमकना । दीखना । असत्य प्रतीत होना । (सी.) चमक । दीप्ति । प्रमा । प्रतिबिम्ब । ग्रन्थारम्भ की प्रस्तादना । भूमिका । सादृश्य । समानता ।

आमास्वर (पुं.) चौंसठ वा बारह देवगण।

**आभिजन** (पुं.) जन्म सम्बन्धी । जन्मकाल में किया गया सम्बन्धी । कुलीन ।

आभिजात्व (न.) कीलीन्य। पाण्डित्य। चतुराई। अच्छी समझ।

आभिक्की (स्त्री.) शब्द । नाम । वर्ण ।

आभीरण्य (नः) बार बार होना। पुनः पुनः। आभीर (पुं.) गोप। ग्वाला। देश मेद (बी.) गोपी। अहीरन। ब्राह्मण पिता और अम्बच्छा जाति की स्री से उत्पन्न जाति।

आमीरपल्ली (स्री.) अहीरों के गाँव।

आभीस (न.) भयानक। भयंकर। इरावना। चोट। शारीरिक कलेश।

आशोन (पुं.) मोड़। टिक़ाई। गोलाई। परिपूर्णता। गान की समाप्ति।

आण्युदिषक (त्रि.) चूड़ा आदि। शुभ कर्मों की वृद्धि के लिय श्राद्ध। धन देने वाला। आनन्द का अवसर।

आम (त्रि.) कच्चाः अपक्कः। दुर्वच नामक रोगः।

आमगन्ति (न.) कच्चे मांस जैसी गन्धिवाला। चिता के खुरं की गन्धि। आमनस्य (न.) बुरे मन कला । दुःख । श्लोक । पीड़ा । आमंत्रकः (न.) अभिनन्दन । न्योता । बुलाया । आहन । आमय (पुं.) रोग । जिससे रोग उत्पन्न हो ।

आमयाविन् (पुं.) रोगयुक्त। रोगी।

आमर्शन (न.) छूनाः स्पर्शकरनाः विचारनाः आमर्थ (पूं.) क्रोधः रोषः।

आमलक -की (पुं.) वासक वृष्ट । आँवला । आँवले का पेड़ । आँवले का फल ।

आमाशक (पुं.) नाभि और स्तनों के मध्य का भाग। अपाक स्थान। न पकने का स्थान। कच्ची जगह।

आमिक्स (स्त्री.) फटा हुआ दूध। छाना।

आमिष - (न.पुं.) मांस। छाने। पीने और पहनने की वस्तु। घूंस। सुन्दरता। अति लोभ। लाभ। कामदेव का गुण। भोजन। विषय। निबन्ध। जम्बीर वृक्ष का फल।

आमुक्त (त्रि.) छोड़ा गया। पहिने हुए। सजा हुआ। कवच धारण किये हुए पुरुष।

आमुख (न.) प्रारम्भ। नाटकीय प्रस्तावना। नटी। सुत्रवार। विदृषक और पारिपार्श्वक की परस्पर वह वातचीत जिसमें संक्षिप्त नाटकीय कथा आ जाय।

आमुष्मिक (त्रि.) परलोक में होने वाली बात। अगले जन्म की घटना।

आमुष्यायण (त्रि.) अच्छे वंश के कारण अथवा अच्छे कमौ द्वारा प्रसिद्धिप्राप्त पुरुष का सन्तान। सद्वंशोद्धव का पुत्र।

आमोद (पुं.) गन्धमात्र । हर्ष प्रसन्नता ।

आमोदिन् (त्रि.) चित्त प्रसन्न करने वाले कर्पूरादि पदार्थ। सुगन्ध।

आम्नाय (पुं.) वेद । आगम । निगम । गुरुपरम्परा से प्राप्त उपदेश । कुल की रीति भाँति । जातीय चाल या व्यवहार ।

आम्बिकेय (पुं.) धृतराष्ट्र और कार्तिकेय का नाम । आम्बस (पुं.) पनीला । रसीला । पतला ।

आम्बसिक (पुं.) मछली।

आम (पुं.) आम का पेड़। आम का वृक्ष।

आप्रकृटः (पूं.) एक पर्वत का नाम ।

आमातक. (पुं.) आमड़े का वृक्ष। आमडे का फल । भिलावा ।

आप्रेड् (क्रि.) दुहराना।

आमेडित (त्रि.) उन्मत्त की तरह एक वाल को वार-बार कहना। पुनः पुनः कहा गया। व्याकरण की एक संज्ञा।

आम्ला (स्री.) बड़े खट्टे रस वाला। फल। इमली का वस।

आय (पुं.) आमदनी । प्राप्ति । घनागम । कुण्डली का एकादश घर । स्त्रियों के घर की रखवाली करने वाला। पहरुआ।

आयत (त्रि.) लम्बा। खींचा हुआ। उद्योगी। चौड़ा। आयतन (न.) देवालय। मन्दिर। आश्रम। बैठक। विश्रामस्थान । यजस्थान ।

आयतीगवम् (न.) गौओं के लौटने का समय। गोधूली।

आयति-ती (स्री.) आने वाला समय। भावी काल। उत्तरकाल । प्रभाव । फल देने का समय । मेल । लम्बाई। एहुँचना।

आयत्त (त्रि.) अधीन। पराधीन। अवलम्बित। वश में।

आयित (स्त्री.) स्नेह। प्रीति। सामर्थ्य। बल। सीमा। मर्य्यादा । दिन । शयन । बिस्तरा ।

आयस् (न.) लोहे का बना पात्र। लोह। लोहे से

आयस्तः (त्रि.) फेंका गया। दुःख दिया गया। मारा गया। तेज किया गया।

आयाम (पुं.) लम्बाई। रोकना।

आयास (पुं.) मिहनत। बड़ा। यत्न दुःख। उद्यम। क्लेश। चिन्ता।

आयु (पुं. न.) उम्र। जीवनकाल। उमर। घी पवन। पुत्र । वंशज । सन्तान । पुरूरवा और उर्वशी के पुत्रगण।

आयुज् (क्रि.) जोड़ना। बाँधना। जुआँ रखना। नियुक्त करना। बनाना।

आयुत (त्रि.) मिला हुआ।

आयुष् (क्रि.) लड़ना। आक्रमण करना। सामना करना ! (न.) इथियार । ढाल । आयुद्य तीन | आरणं (न.) गहराई । खाल ।

प्रकार के होते हैं। यथा १. प्रहरण, जैसे तलवार २. इस्तमुक्त, जैसे चक्र ३. यंत्रमुक्त, जैसे तीर बरतन।

आयुध्धर्मिणी (स्त्री.) जयन्ती वृक्ष।

आयोधनम् (न.) लड़ाई। युद्ध। रणस्थल। वद्य करना । मारना ।

आयस (सं.) जीवन। जीवनकाल। भोजन। दीर्घजीवी होने के लिये आयुष्टोम नामक अनुष्ठान।

आयुष्पत् (न.) दीर्घजीवी। बहुत दिनों तक जीनेवाला। (पूं.) विषकुम्भ आदि योगों में से तीसरा योग।

आयुष्य (त्रि.) बड़ी उम्र करने वाला। पथ्य। हितकारी। अच्छा।

आयोग (पुं.) गन्धमाल्योपहार। काम, फूल चन्दन आदि चढाने की सामग्री। तट। किनारा।

आयोगव (पुं.) शूद्र का पुत्र जो वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। बढ़ई प्रतिलोम बर्णसंकर से उत्पन्न एक जातिविशेष।

आयोजन (न.) उद्योग। आहरण। इकट्ठा करना या लेना। लगाना। जोडना।

आयोधन (न.) लड़ाई की जगह। युद्धस्थान। (क्र.) लड्ना। मारना। युद्ध। वध।

आर (पुं.) पीतल। मंगलग्रह। शनिग्रह। मधुराम्रफल। खटमिट्टा फल। वृक्षमेद। अन्तर। फासला। प्रान्तभाग। सन्तरे का पेड़। चाकू। आरा

आरकूट (पुं.न.) पीतल का बना भूषण। पीतल का गहना।

आरक्षक (पुं.) सन्तरी। चौकीदार।

आरट (पुं.) नट। नाटक का एक पात्र।

आरड (पुं.) एक देश का नाम जो पञ्जाब के उत्तर-पूर्व में है और जो घोड़ों के लिये प्रसिद्ध है। गुजरात के लोग अब भी इस प्रान्त को हैरात या ऐरात देश कहते हैं। इस देश के लोग या घोडे।

आरणिः (पुं.) भैवर । चक्कर ।

आरण्य (न.) जंगली, बनैला। वन। एक प्रकार का अनाज जो विना बोये अपने आप उत्पन्न होता है। राशि विशेष। गोबर। महाभारत के पर्वों में से एक का नाम।

आरण्यक (पुं.) बनैला या जगंली मार्ग। अध्याय। न्याय। विहारस्थान। हाथी। वेद का एक अंशविशेष।

आरतिः (स्त्री.) उपरम । हटना । निवृत्ति । ठहराव । आरय (पुं.) रच जिसमें एक वैल अथवा एक घोड़ा जोता जाता है।

आरब्ब (त्रि.) आरम्म किया गया।

आरमटी (स्त्री.) नटों की कलावाजी। एक प्रकार की रचना। खेल। नाच।

आरम्भ (पुं.) त्वरा। उद्यम। यत्न। वष। मारना। अहंकार प्रस्तावना।

आर-रा (पुं.) शब्दमात्र । हर प्रकार का शब्द । आरा (स्त्री.) चमड़ा चीरने का लोखर । लोहे का एक औजार ।

आरात् (अव्यः) दूर। समीप। पास। तुरन्त। सीधा।

आराति (पुं.) शत्रु। वैरी।

आराजिक (न.) प्रकाश दिखाना या आरती जो राजि के समय प्रतिमाविशेष के सन्मुख की जाती है। आरती। नीराजन कर्म।

आराषन (न.) उपासना । पूजन । प्रसन्न करना । प्राप्ति । सेवाकरना । पकाना ।

आराम (पुं.) उपवन। वाटिका। क्रीड़ार्य वनाया गया बगीचा।

आरालिक जो टेढ़ा बरताव करे। मातके गुण। आरिच् (क्रि.) रीता करना। खाली करना।

आरू (पुं.) केकड़ा। सूअर। एक प्रकार का वृक्ष। आरुच् (कि.) चुनना। पसन्द करना।

आरुष् (क्रि.) रोकना। बन्द करना।

आरुषी (स्त्री.) मनु की पुत्री और और्व की माता। आराइ (क्रि.) चढ़ना।

आरु (पुं.) साँवतें अथवा धीरे रंग का। धीरा या साँवता रंग। सूअर। हिमालय पर उत्पन्न होने वाली एक वनस्पति का नाम। **आरूढ़** चढ़ा हुआ। बैठा हुआ। सवार। आरा**द्** दूर। अन्तर। पास। समीप।

आरेहण चाटना। चूमना।

आरोग्ब : (न.) रोग का अभाव। रोग से छुटकारा। आरोप: (पुं.) अन्य धर्म में अन्य धर्म का प्रतीत होना (जैसे रस्सी में सर्प का)। संस्थापन। कल्पना। मान जेना। धुनष झुकाना।

आरोह (पुं.) चढ़ना। लम्बाई। उत्तम स्त्रियों का नितम्ब देश या चूतड़। ऊँचाई। परिमाण विशेष।

आर्जव (पुं.) सरलता। सीवापन।

आर्तः (त्रि.) अस्वस्य । पीड़ित । कृष्ट प्राप्त ।

आर्चंक (न.) ऋतु वाला। स्त्रीधर्म या रज जो प्रतिमास स्त्रियों को होता है।

आर्तिन्स (न.) ऋत्विग के करने योग्य काम। आर्थिकः (त्रि.) अर्थग्राही। पण्डित। दाना। अर्थ से आया हुआ। निशान। धनी। धनवान्। सच्चा। यथार्थ।

अपर्ज (त्रि.) गीला (।) (स्त्री.) आर्द्धा नामक छठवां नक्षत्र।

आर्द्रक<sub>ः</sub> (न.) अरदक। आदी। आर्द्री नक्षत्र में उत्पत्र।

आर्ष्यं (त्रि.) स्वामी। गुरु। सुहृद। मित्र। श्रेष्ठ। वृद्ध।योग्य।कुलीन।पूज्य।मान्य।उदारव्यरित। शान्त चित्तवाला। नाटकों में यह सम्बोधन प्रायः श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्रयुक्त होता है।

आर्वपुत्र (पुं.) ससुर का बेटा। यति। गुरु का पुत्र। भर्ता मानिक।

आर्यिम (त्रि.) श्रेष्ठ। मानने के योग्य।

आर्यावर्त्त (पुं.) पवित्र भूमि। विन्ध्यावल और हिमालय के बीच की भूमि। आर्यों के वसने का स्थान।पूर्व सागर से आरम्भ कर पश्चिम सागर के मध्य का भूखण्ड।

आर्थ (त्रि.) ऋषिसम्बन्धी। ऋषिप्रणीत शास्त्र। आर्थविवाह (सं.) विवाह विशेष। जिसमें दो गी लेकर कन्या दी जाती है।

आर्हतः (पुं.) जैन सम्प्रदाय का।

आ**ल** (न.) सजाना। (सं.) विश्व। फरफन्द। पीत संखिया। अलगर्द (पुं.) पनिहा साँप।

आलम् (क्रि.) स्पर्श करना। छूना। पाना। मार डालना। पकड़ना। थामना। जीत लेना। आरम्भ करना।

आलम्बः (पुं.) अवलम्ब । आश्रय ।

आलम्मः (न.) पकड़ना। स्पर्श करना। यज्ञ में बलि के लिये पशु का हनन करना। यथा "अश्वालम्भं गवालम्भम्।"

आलब ्(पुं.) घर। गृह। (अव्य.) मृत्यु तक। यथा "पिबत भागवतं रसमालयम्।"

आलयविज्ञान (न.) लय तक रहने वाला विज्ञान। बीद्ध दर्शनानुसार अहंकार का स्थान विज्ञान।

आलवाल (न.) जो चारों ओर से जल को ग्रहण करता है। खोडुआ। वृक्षमूल के चारों ओर जल भरने का स्थान।

आलस्य । (न.) आलस। शक्ति होने पर भी अवश्य कर्तव्य में उत्साह न करना।

आलान (न.) हाथी के बाँधने का थम्मा। रस्सा। बंधन।

आलाप (पुं.) बातचीत । कथोपकथन । बोलचाल । सम्भाषण । संगीत के सप्तस्वर ।

आलि-ली (स्री.) व्यर्थ, निरर्थक । सुस्त । अर्थशून्य । विच्छू । मधुमक्षी । सखी । पंक्ति । अवली । पुत । भ्रमर । भौरा ।

आलिंगन (न.) प्रीतिपूर्वक परस्पर मिलना।

आलिब्जर (पुं.) मटका। डहर। कूँड़ा। नाँद।

आलिम्पन (न.) मंगलार्थ लेपन। दीवालीं को सफेदी से पोतना। अष्टा।

आलीढ चाटा। खाया। आहत किया। घायल किया। बन्द।

आलीनक (न.) ऐसा केमल जो आग देखते ही पिघल जाय।

आलेख्य (न.) चित्रपट। लेख। मूर्ति। शीशा। नक्शा। (क्रि.) लिखना।

आतुड् (क्रि.) आन्दोलन कराना। हिलवाना। भलीमाँति जांच पड़ताल करना।

आतुः (न.) उल्लू। घुग्यू। काली आबनूस की लकड़ी। आलुल (पुं.) हिलने डुलने वाला। निर्वल।

आलोक (पुं.) देखना। पहचानना। विचारना। सोचना। वधाई देना।

आलोचन (क्रि.) किसी काम को कार्यरूप में परिणत करने का निश्चय करना। विचार। सोचना। सांख्य दर्शन के अनुसार निर्विकल्पक शुद्ध विषयक प्रथम उत्पन्न ज्ञान।

आलोल (पुं.) मन्द मन्द हिलता हुआ। हिला हुआ। आन्दोलित।

आवत् (अव्य.) सामीप्य। निकटत्व।

आवनेय (पुं.) पृथिवीपुत्र । मगंल का एक नाम । आवपन (न.) थान रखने का पत्र । थाली । परात । आवरक (न.) छिपाना । ढाकना । ढाकने वाला कपड़ा आदि ।

आवरणः (न.) ढाल । परदा। छिपाना। लुकाना। ज्ञान का परदा।

आवर्त्त (पुं.) चक्र का गोलाकार हो कर चक्कर खाना। भँवर। एक देश का नाम। आप्तचिह। चिन्ता। मासिक धातु।

आवर्त्तन (न.) दूध आदि का मधना। विलोना। आवश्यक (त्रि.) नित्य कृत्य। जसरी काम।

आवसय (पुं.) रहने का स्थान। घर। कुटी। एक विशेष वृत्त।

आवाप (पुं.) खोडुआ। कियारी। बोना। फेंक्ना। अन्य के राज्य की चिन्ता। नीची ऊँची भूमि। ऊबड़ खाबड़ भूमि। प्रधान होना।

आवास (पुं.) वासस्थान। घर आदि।

आवाहनः (न.) देवताओं को निकट वुलाना। पास ताना। वुलाना।

आविक (न.) भेड़ के वालों का वना। उन्नी। (सं.) कम्बल। लोई।

आविष्न (पुं.) उद्धिग्न । घचराया हुआ । वृक्ष विशेष । आविद् (क्रि.) जतलाना, जतलाना । प्रकट करना । घोषणा करना (पुं.) एक फलदार वृक्ष का नाम ।

आविन्छ (त्रि.) बेघा गया। देवा। हराया गया। फेंका गया। दनाया गया। मूर्ख।

आवित (पुं.) गँदला। कुत्सित। मैला।

आविस् (अव्य.) प्रकाश। प्रकट।

आविश् (क्रि.) प्रवेश करना । घुसना । भीतर जाना । अधिकार जताना। समीप जाना।

आवी (स्त्री.) रजस्वला स्त्री । गर्भिणी स्त्री । प्रसंवपीड़ा ।

आवुक (पुं.) (नाट्योक्ति में) पिता। जनक।

**आवुत्तः** (पुं.) बहनोई । भगिनीपति ।

आवृत (न.) उकना । छिपाना । भरना । चुनना । पसन्द करना। घेरना। रोकना। बन्द करना।

आवृत्त (त्रि.) हटा हुआ। निवृत्त। लौटा हुआ। अभ्यस्त।

आवृत्ति (स्री.) वेर बेर पाठ करना या गुणन करना।

आवेश (पुं.) अहङ्कार। रोष। अभिनिवेश। हठ। प्रवेश होना। ग्रहपीड़ा। भूत प्रेतादि का डर।

आवेग (पुं.) घवड़ाहट । चिन्ता । अस्वस्थता । शोक । दुःख। भय। त्वरा। । = वृद्धदारक का पेड़। जिसको "विधारा" कहते हैं।

आवेशिक (त्रि.) घर वाला। निज सम्बन्धी। अतिथि। मेहमान। पूज्य। आदरणीय।

आवेष्टक (पूं.) ढक्कन । ढाँपने वाला । वेड़ा ।

आश (क्रि.) खाना। भोजन करना। आशंसा (स्त्री.) अभिलापा। आशा। (विशेष- कर ऐसी वस्तु के जो प्राप्त नहीं हो सकती।)

आशंसु (स्त्री.) इच्छा वाला। अभिलिषत वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। कहने वाला । आशावानु ।

आशंका (स्त्री.) भय। त्रास। डर। सङ्कोचा सन्देह। संशय।

आशय (पुं.) अभिप्राय। अभिप्रेत। आसरा। ऐश्वर्य । धन । पनस का वृक्ष । अजीर्ण स्थान । कर्म से उत्पन्न वासनारूप संस्कार। धर्माधर्म रूप अदृष्ट । शयन । सोना । स्थान ।

आशा (स्त्री.) आस। दिशा। आकांक्षा बड़ी इच्छा। लालसा । चाह ।

आशित (त्रि.) भुक्त। खाया। मोजन द्वारा तृप्त। आशीर्वाद (पूं.) भलाई की प्रार्थना। शुभेच्छा। आशीर्वाद ।

**आश्रीविष** (पुं.) जहरीली दाढ़ वाला। सर्प। साँप।

आशुग (पुं.) वायु। हवा। पवन। वाण। सूर्य। शीघ्र चलने वाला।

आशुतोष (त्रि.) शीद्य प्रसन्न होने वाला। महादेव। शिव।

आशुशुक्षणि (पुं.) अग्नि। आग्। पवन। वायु। आशु (अव्य.) तेज। शीघ।

आशेकुरिन् (पुं.) पहाड़। पर्वत।

आशीच (न.) वैदिक कर्म के अयोग्य दशा। अशुद्धि । सृतक । "दशाहं शावमाशीचं ब्राह्मणस्य विधीयते" मनु।

आश्यान (त्रि.) किञ्चित् एकत्र हुआ। सूखा हुआ। आश्रम् (अव्य,)) आस्।

आश्रम (पुं.) ब्रह्मचर्यादि चार आश्रम, अर्थात् अवस्था। मुनियों के रहने का स्थान। कुटी। मठ । विद्यार्थियों के रहने की जगह । तपोवन । विष्णु का नाम।

आश्रय (पुं) आसरा। समीप। समीपी। आधार । घर । प्रवल । वलवानु शत्रु का सहारा लेना। सन्धि आदि छः में एक गुण।

आश्रयाश (पुं.) जो अपने आश्रय को खा डाले। अर्थात् अग्नि, आग।

आश्रव (पुं.) नदी। नाला। दोष। अपराध। आज्ञाकारी ।

आश्रित (त्रि.) शरणागत। शरण में आ पड़ने वाला। अधीन। आसरे पर रहने वाला। चाकर । भृत्य । नौकर । अनुयायी रहने वाला ।

आश्रि: (स्री.) तलवार की धार। खड्ग की बाढ़। आश्रु (क्रि.) सुनना। प्रतिज्ञा करना। वचन देना। स्वीकार करना। खींचना। जपना।

आश्रुत (त्रि.) सुना। प्रतिज्ञात। स्वीकृत।

आश्लिष् (क्रि.) आलिङ्गन करना। गले लगाना। चिपकना।

आश्लेष (gं.) एक ओर से जुड़ा हुआ। (ī) नवा नक्षत्र।

आश्र (न.) घोड़ों का समूह। घोड़ों का रथ या गाड़ी।

आश्वयुज (पुं.) महीना जिसमें अश्विनी नक्षत्रयुक्त पृणिमा हो, अर्थात् आश्विन या क्वार का मास।

आश्वलायन (पुं.) एक सृत्रकार : जिनका ग्रन्थ आश्वलायन सूत्रों के नाम से प्रसिद्ध है। आश्वास (पुं.) आश्रयहीन । श्रयशीत का श्रय दूर करने के लिये ढाढस वैंधाना ।

करने के लिये ढाढ़स बंधाना।
आश्विन (पुं.) आसोज। क्वार का मास।
आश्विनेय (पुं.) देवताओं के चिकित्सक नकुल और सहदेव। घोडे की एक दिन की मञ्जिल। सूर्यपत्नी संज्ञा के पुत्र। अश्विनी कुमार। आश्वीन (पुं.) घोड़े की एक दिन की मञ्जिल। आषाढ़ (पुं.) वर्षा ऋतु का प्रथम मास। आषाढ़ मास। प्लाश वृक्ष का दण्ड जो संन्यासियों के

आषाढ़ (पु.) वर्षा ऋतु का प्रथम मास। आषाढ़ मास। पलाश वृक्ष का दण्ड जो संन्यासियों के पास रहता है। ब्राह्मण को यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रह्मवर्य का चिह्न दिया जाता है।

आस् (क्रि.) बैठना ! तेटना । आराम करना । अस् (अव्य.) स्मरण । दूर करना । कोप । सन्ताय । गर्व से घुड़कना ।

आसक्तः (त्रि.) फँसा हुआ। अनुरक्तः। निरत। सब धन्धा छोड़कर एक में अनुरक्त होना। निरन्तर। नित्य।

आसङ्ग (न.) अभिनिवेश। एक बात का हठ। भीग की अभिलाषा। कोई काम करने का अभिमान। बचाना। सङ्ग।

आसितः (स्तीः) संसर्ग। मेन। लाम। समीप। न्यायशास्त्र में दो अन्वय योग्य। दोनों पदार्थों को बिना फरक बोलना।

आसन (न.) उपवेशन। बैठना। (सं.) चौकी। हाथी का स्कन्ध। राजाओं के छः गुणों में एक। शत्रु। आराम करना। जीरक का पेड़। आसन्न (त्रि.) समीपस्थ। उपस्थित। निकट का।

आसवः (पुं.) हर प्रकार की मदिरा। अपक्व इसु रस।

आसादन (न.) रख देना। आक्रमण करना। !मेलना। सम्मुख जाना। पाना। पूर्ण करना। आसार (पुं.) धमाधम बरसना। मूसलाबार वर्षा।

फैलना। सेनाओं का चारों ओर फैलना। मित्र का बल।

आसुति (छी.) मद्य निकालना। प्रसव। उत्तेजन। आसुर (पुं.) असुर सम्वन्धी। दैत्य। यज्ञ न करने

वाला। आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का विवाह, जिसमें वर कन्या-पिता वा उसके सम्बन्धियों को धन देकर वधू लेता है।

आसुरि: (पुं.) कपिल के एक शिष्य का नाम। आसेव (क्रि.) अभ्यास करना। प्रसन्नता में मग्न होना।

आसेचन (त्रि.) छिड़काव। सींचना। जहाँ मन न तमे। बहुत सुन्दर दर्शन।

आसेष (पुं.) राजाज्ञा से अन्यत्र जाने का निषेध । बन्दी ।

आसेवा (क्री.) अभिलाषा सहित किसी कार्य को बारवार करने की प्रवृत्ति। किसी कार्य को वारवार करना। बारवार अच्छी प्रकार सेवा करना।

आस्कन्यन (न.) अनादर करना। आक्रमण करना। चढ़ना। गाली देना। घोड़े की चाल। युद्ध।

आस्तर (पुं.) बिछीना। हाथी की पीठ का झूत। आस्तिक (त्रि.) को परलोक को मानता हो। जो वेदशास्त्र और ईश्वर को माने। पवित्र। सच्चा। एक मुनि का नाम, देखो आस्तीक शब्द।

आस्तीक (पुं.) जरत्कारु ऋषि के पुत्र का नाम जिसने जनमेजय का सर्पयक्त बन्द करवा कर नागों की रक्षा की थी। आस्तिक ऋषि।

आस्तीर्ण (त्रि.) कैला हुआ। विस्तीर्ण।

आस्या (की.) ध्यानं। आदरः। आशाः। सहाराः। विश्वासः। भरोसाः। स्थिति। यत्नः।

आस्यान (न.) जहाँ बैठते हैं। समा। सहारा। चढना। बत्न। विश्वाम स्थान।

आस्थित (त्रि.) निवास किया। ठहरा। रहा। चढ़ा। पहुँचा। मान गया। बड़े यत्न से किसी काम में संलग्न झेना। धिरा हुआ। फैता हुआ।

आस्पद (न.) स्थान। जगह। आधार। प्रतिष्ठा। पद। स्थान। कृत्य। क्रम। प्रभुत्व। बङ्ग्पन। कमरा। लग्न से दसवाँ स्थान।

आस्पर्घा (स्त्री.) प्रतिद्वन्द्विता। ईर्घ्या। बदाबदी। होड़ाहोड़ी। आस्फबन (न.) रगड़ना। मलना। चलना। दबाना। पछाड़ना। गर्व। अभिमान।

**आस्फुनित्** (पुं.) शुक्र ग्रह का नाम।

आस्फोट (पुं.) मदार का पेड़। ताल मारना या ठोंकना। पहलवानों का मुजाओं पर ताल ठोंकना। ताल। कम्पन। नलमल्लिका का वृक्ष।

आस्व (न.) मुख सम्बन्धी।

आस्यपत्र (न.) पद्य । कमल । पङ्कत्र । जिसकः मुख ही पत्र हो ।

आस्या (बी.) स्थिति। आसन्। ठहरना। निवास। आस्यासव (पुं.) थुका खखारा लार।

**आवव** (पुं.) पीड़ा। दुःख। क्लेश। बहना। मागना। निकास। अधराध।

आस्वार (पुं.) रस। स्वाद। चखना।

आह (अन्य.) यह कम्टसूचक अन्यय है।

आरक (पुं.) एक विलक्षण नाक का रोग।

आहन् (क्रि.) मारना। पीटना।

आहर्त (त्रि.) ताड़न किया गया। चुटीला। ज्ञात। जाना हुआ। डक्का। बाजा। (पुं.) पुराना या नया कपडा।

आस्व (न.) स्थान जहाँ शत्रु बुलाये जायँ। लड़ाई। युद्ध। यज्ञ। होम।

आह्वनीय (पुं.) गृहस्थी के अग्नि से लेकर होम के लिये संस्कार किया हुआ अग्नि। हवन के योग्य।

आसर (पुं.) साना। हर साना। किसी वस्तु को गले के नीचे करना। भोजन। अन्नादि।

आसर्य (ति.) आहरणीय। घोजन के योग्य। ताने योग्य। आगन्तुक। अतिथि। नेपथ्य। रङ्गधूमि। कृत्रिम। बनावटी। रसादि को प्रकाश करने वाले आमूबणादि।

आसव (पुं.) कुरों की मेंड़ के पास गी आदि के पानी के लिये पक्की चरी। हौद या छोटा कुण्ड। चोहबच्चा। लड़ाई। बुलाना। आसन।

आहित (त्रि.) रखा गया। स्थापित। टिकाया गया। डाला हुआ। किया हुआ। संस्कारित।

आहितुष्टिक (त्रि.) मदारी। सपेरा। आहुति (स्त्री.) देवता के उद्देश्य से मंत्र पढ़ कर अग्नि में घी डालना। देवता के लिये होम में घी प्रदान करना।

आहुकः (पुं.) श्रीकृष्ण के बाबा का नाम।

आहुल्यं (न.) तगर। तरवट नामक वनस्पति।

आहेब (त्रि.) साँपं का विष। विष।

आहो (अन्य.) प्रश्न । विकल्प । विचार । सन्देह । आहोपुरुषिका (क्री.) अहंकार से उत्पन्न अपने महत्व का विचार । दर्पजन्य आत्मोत्कर्ष । सम्भावना ।

आहोस्वित् (अन्य.) विकल्प । सन्देह । प्रश्न । जानने की इच्छा । दैनिक ।

आहिक (त्रि.) नित्य का काम। स्नान, सन्ध्या तर्पणादि। मोजन। (न.) समूह। ग्रन्थ का माग। सदैव करने का काम।

आह्लार (पुं.) जानन्द। हर्ष। प्रसन्नता। आह्य (पुं.) नाम। जुआ।

आह्न (न.) आहुति। बुलाना।

## इ

इ देवनागरी वर्णमाला का तीसरा अक्षर। कामदेव का नाम। क्रोधावेश में कहा हुआ वचन। तिरस्कार। दया। खेद। विस्मय। निन्दा। कुरसा। सम्बोधन। (क्रि.) जाना। गिरना। प्राप्त करना।

इक्ट् (प्रत्यः) याद करना। स्मरण करना। इकटा (स्नीः) चटाई बुनने की एक प्रकार की घास। इक्कटाल (पुं.) ज्योतिष में वर्षफल के सोलह योगों में से एक योग सौभाग्य। सम्पत्ति।

इशु (पुं.) गत्रा। ऊख। पौड़ा। कोकिला नामक दूसरा एक वृक्ष। इच्छा। अभिलाष।

इसुकण्ड (पुं.) काँस और मूँज तृण। काह्य। गन्ना। इसुदर्भा (स्त्री.) एक प्रकार की घास।

इसुपत्र (पुं.) धास जिसका पत्ता गत्रा जैसा हो। जुआर। अत्र भेद।

इसुमती (क्षी.) गत्रे जैसे रसवानी। एक नदी का नाम।

इसुमेह (पुं.) महुमेह रोग।

इसुर (पुं.) तालमखाना। क्रोकिल वृक्ष।

इसुसार (पुं.) गुड़। गन्ने का सत्व।

इस्वाकु (पुं.) कटूतुम्बी। वैवस्तव मनु का वेटा सूर्यवंश का प्रथम राजा।

इस्वालिका (ब्री.) कांस। काही।

इख् (कि.) जाना। डोलना।

इन् (क्रि.) जाना। हिलना। डोलना।

इक् (क्रि.) पढ़ना। अद्मुत।

इक्: (पुं.) सङ्केत । ज्ञान ।

इंक्नित (न.) सङ्केत। यन के भाव को प्रकाश करने वाली शारीरिक किया। मनोभिप्राय। आशय। इशारा।

इकः (पुं.) एक प्रकार का रोग।

इद्भुद -दी (पुं.स्ती.) इंद्भुत हिंगोट। तापसतरु। तपस्वियों का वृक्ष, आहार में इसका फल काम आता है।

इचिक्ति (पुं.) कच्या तालाव। कीचड़।

इच्छा (स्त्री.) अभिलाष। सुख और उसका साधन । आत्मा का धर्म । चाह ।

इच्छकः (पुं.) वृक्ष विशेष।

इच्छतः (पुं.) छोटा वृक्ष जो जल के समीप उगता है। हिज्जल।

इन्ब (पुं.) बृहस्पति। सुरगुरु। नारायण। परमात्मा । पूज्य ।

इन्या (स्रो.) यज्ञ। दान। मिलन। प्रतिमा। गै। कुटिनी। भेंट। पुरस्कार।

इञ्चाक (पुं.) जलवृश्चिक। पनबीछी।

इट् (क्रि.) जाना।

इटः (पुं.) एक प्रकार की घास। चटाई।

इट्चरः (पुं.) साँड़ या हिरन जो स्वतंत्र छोड़ दिया जाय।

इड् (स्ती.) (वैदिक प्रयोग) इत्, बलि। प्रार्थना। बाराप्रवाह वक्ता। पृथिवी। भोजन सामग्री। वर्षा ऋतु। पञ्च प्रयोगों में से तीसरा प्रयोग (इडोजयति) प्रजा।

इडस्पति (पुं.) विष्णु का नाम।

इंड: (पुं.) अग्नि का नाम।

इंडाला (स्त्री.) पृथिवी। वाणी। वितप्रदान। गौ। स्वर्ग। बुध की पत्नी। शरीर के दाहिने भाग की टेढ़ी नाड़ी। एक देवी। मनुकी पुत्री। इसका दूसरा नाम मैत्रावारुणी भी है। इसी के गर्म से पुरुरवा का जन्म हुआ था। दुर्गा का नाम।

इहाचिका (स्ती.) वर्र। वर्रया।

इंडिका (स्त्री.) घरती। पृथिवी।

इणु (क्रि.) जाना।

इत (त्रि.) गया। स्मरण किया हुआ। गत। प्राप्त।

इतर (त्रि.) नीच। पामर। निम्न श्रेणी का। दूसरा। पित्र।

इतरघा (अव्यः) अन्यथा। अन्य रीति से। और तरह से। और प्रकार से।

इतरेतर (त्रि.) अन्योन्य। परस्पर। आपस में। इतस् (अव्य.) यहाँ से। मुझ से। यहाँ। इस ओर। इचर। इसमें। अबसे।

इतरेषुः दूसरे दिन। अन्य दिवस।

इतस्ततः (अन्य.) इषर उधर। इसमें उसमें।

इति (अव्य.) समाप्ति । हेतु । निदर्शन । निकटता । मत्। प्रत्यक्ष। अवधारण। व्यवस्था। मान। परामर्श । शब्द के यथार्थ रूप को प्रकट करने वाला। वाक्य के अर्थ का प्रकाशक।

इतिकर्तव्यता (स्त्री.) अवश्य करने योग्य काम करने का कम। जिसके अनुसार एक काम के अनन्तर दूसरा काम किया जाय।

इतिमध्ये (अव्य.) इतने में।

इतिह (अव्य.) उपदेशपरम्परा। देर से सुना जाने वाला। उपदेश। सुना सुनाया अच्छा वचन।

इतिहास (पुं.) ग्रन्थ जिसमें धर्म अर्थ और काम मोक्ष का उपदेश प्राचीन कथानकों से युक्त हो। पुरावृत्तान्त का प्रकाशक। संस्कृत यें पुराने इतिहास प्रन्य दो ही हैं। अर्थात् महामारत और वाल्मीकीय रामायण।

इत्थम् (अव्य.) इस तरह। इस प्रकार। ऐसे। इत्यशालः (पुं.) ज्योतिष में वर्षफल के तीसरे योग

का नाम। इत्वर (त्रि.) निष्ठुर कर्म करने वाला। कूर कर्म।

नीच। पथिक। बटोही।

इत्वरी (स्री.) अभिसारिका। अपने प्रणयी द्वारा निश्चित स्थान पर अपने प्रणयी से जो मिलने जाय । व्यभिचारिणी । कुलटा स्त्री ।

इत्स (त्रि.) प्राप्य। पहुँचने के योग्य। जाने योग्य।

इद् (क्रि.) ऐश्वर्य होना।

इदम् (त्रि.) किसी ऐसी वस्तु को वतलाने वाला जो कहने वाले के समीप हो। वह। यहाँ।

इदानीम् (अव्य.) सम्प्रति। अव। इस समय। अभी।

(न.) धूप। धाम। आतप। दीप्ति। प्रकाश। आश्चर्य। बूढ़ा। निर्मल। साफ।

इष्म (न.) समिध्। समिधा। काष्ठ। तकड़ी।

इनः (पुं.) योग्य । सृदृढ़ । बलवान् । साहसी । प्रतापी । सूर्य । प्रभु । नृप विशेष । राजा ।

इनकाति (कि.) पहुँचने का यल करना। पाने की वेष्टा करना।

इन्दिरा (स्ती.) लक्ष्मी। कमला। धन की आधिष्ठात्री देवी। विष्णु की स्ती।

इन्दिबर . (न.) लक्ष्मी का प्रिय । नीलोत्पन । नीला कमल । इन्दीवर ।

(पुं.) चन्द्रमा। मृगशिर नक्षत्र। एक संख्या। स्मृरः। बाँदनी से पृथिवी को गीला करने वाला।

इन्दुकतिका (खी.) केतकी । निवाड़ी केवड़े का फून । इन्दुकान्त (पुं.) चन्द्रकान्तमणि । यह मणि चन्द्रमा

के सामने पिघलती है।

इन्युवनक (पुं.) बाँद को पैदा करने वाला समुद्र। अधिऋषि (इनके नेत्र से भी धन्द्र की उत्पत्ति किसी कल्प में डोती है।)

इन्दुजा (सी.) वन्द्र से निकली नर्मदा नदी। चाँदनी।

इन्दुषुत्र (युं.) बन्द्रपुत्र अर्थात् वुध।

इन्दुभृत (पुं.) शिव। शङ्कर। महादेव।

इन्दुमती (स्त्री.) पृणिमा। राजा अज की स्त्री।

इन्दुरत्न (पुं.) मुक्ता। मोती।

इन्दुलेखा (जी.) चाँद की कला। सोमलता। अमृतलता।

इन्दुवासर (सं.) चन्द्रमा का वार। सोमवार।

इन्द्र (पुं.) देवताओं का स्वामी। परमेश्वर। ज्येष्ठा नक्षत्र। द्वादश सूर्यों में से एक। चौदह की संख्या।

इन्द्रक (न.) सभाभवन । क्लेटी घर ।

इन्द्रकील (पुं.) मन्दर पर्वत।

इन्द्रगोप (पुं.) पटबीजनः। वर्षाती लाल रङ्ग का कीडा।

इन्द्रजालिक (त्रि.) मदारी। जादूगर। छलिया। इन्द्रजित् (पुं.) इन्द्र को जीतने वाला। मेघनाद। रावण का पुत्र।

इन्द्रधनुष (न.) सूर्य की किरणें जो घनुषाकार बादतों पर पड़ कर विचित्र रङ्ग बारण करती हैं।

इन्द्रनील (पुं.) मरकत मणि। नीलम।

इन्द्रनेत्र (न.) एक हजार की गिनती।

इन्द्रपर्वत (पुं.) महेन्द्र पर्वत।

इन्द्रपुरोहित (पुं.) वृहस्पति।

इन्द्रप्रस्थ (न.) दिल्ली नगर।

इन्द्रभेषज् साँठ। शुण्ठी।

इन्द्रवंशा (की.) जिसके प्रति पाद में बारह अक्षर हों-वह छन्द।

इन्द्रवज़ा (स्त्री.) ग्यारह प्रक्षरों के पाद वाना छन्दविशेष।

इन्द्रशत्रु (पुं.) वृत्रासुर।

इन्द्राणी (स्त्री.) शची। सिन्धुवार वृक्ष। बड़ी। इनायची। बोडशमातृकाओं में से प्रथम माता। नता विशेष।

इन्द्रायुध (न.) अन । इन्द्र-धनुष ।

इन्द्रिक (न.) ईश्वर-प्रणीत ज्ञान और कर्म के साधन अर्थात् हाथ, पैर, कान, नाक आदि।

इन्द्रियार्थ (पुं.) इन्द्रियों के विषय। यथा-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्थ।

इन्द्रिवायतन (न.) शरीर।

इन्ध (क्रि.) जलना। वमकना। आग का जलना। इन्धन ' (न.) लंकड़ी। इन्धन।

इम (पुं.) हायी। निर्मीक। शक्ति। नौकर। अधीनस्थ। आठ की गिनती।

इभकणा (भ्री.) बड़ी पीपल। गजपिप्पली।

इमनिमिलिका (स्त्री.) वनस्पति विशेष जिसके सेवन से हायी भी सो जाय। माङ्गः। विजया। बूटी।

इभपालक (पुं.) इस्पितक। पीलवान। महावत। इभपोटा (ज्ञी.) युवा दृथिनी। इमपोतः (पुं.) हाथी का बच्चा।

इभगावल (पुं.) शेर। केशरी।

इभया (स्त्री.) स्वर्णक्षीरी।

इम्य (त्रि.) बड़ा धनी। धनवानु मालिक।

इम्या (स्त्री.) हथिनी। हस्तिनी।

इष्यक (पुं.) धनी।

इयत् (त्रि.) इतना। एतावत्।

इयता (स्त्री.) सीमा। माप। गिनती।

इरम्पद (पुं.) बिजली। बज्राग्नि। समुद्र की आग। बड़वानल।

इरा (स्त्री.) घरती। शूमि। वाणी। सुरा। मद्य। जल। अन्न! कश्यप की स्त्री।

इरावती (स्त्री.) एक नदी का नाम। यह नदी पञ्जाब में है और इसका प्रसिद्ध नाम रावी है। दुर्ग।

इरिण (न.) उत्सर भूमि। आश्रयशून्य। सूना।

**इरेश** (पुं.) वरुण। वृहस्पति। राजा। विष्णु।

इवास-सु (स्री) कर्कटी। आलू।

इल् (क्रि.) धोना। फेंकना।

इलिवला (स्त्री.) कुबेरजननी। पुलस्त्य की स्त्री। माता का नाम इलविला होने से कुबेर का नाम ऐलविल है।

इला (स्त्री.) भूमि। पृथिवी। गौ। वाणी। जम्बूद्वीप के नव वर्षों में से एक। वैवस्थत मनु की कन्या। नुष की स्त्री।

इलावृत (न.) जम्बूद्धीप के नव वर्षों में से एक। चार सीमा वाला देश। जगत् के नव खण्डों में से एक।

इली (स्त्री.) छोटा खड्ग। छुरी। करवालिक।

इलीविल (पुं.) एक दैत्य जिसे इन्द्र ने परास्त किया था।

इल्वल (पुं.) अति चञ्चल। एक प्रकार का मच्छ। एक दैत्य जो अगस्त्य द्वारा मारा गया था।

इद् (क्रि.) फैलना। (अव्य.) जैसा। थोड़ा। मार्नो। बराबरी। थोड़ा। वाक्यालंकार।

इष् (क्रि.) चाहना। पसन्द करना। चुनना। गाँगना। प्रार्थना करना। सरकना। जाना।

इष (पुं.) आश्विन मास । जिस मास में जय की इच्छा करने वाले यात्रा करते हैं।

इषु (पुं.) बाण । तीर । पाँच की संख्या ।

इषुधिः (पुं.) तरकस। वाण रखने का स्थान।

इष्ट (त्रि.) आदर किया गया। पूज्य। अभिलिषत। चाहा गया। प्रिय। यज्ञादि कर्म। रेड़ी का पेड़। (पुं.) संस्कार (न.) चाह। धर्म कार्य।

इंष्टका (स्त्री.) मिट्टी आदि का वना हुआ एक प्रकार का मिट्टी का खण्ड अर्थात् ईंट। खपरैल।

इष्टा (स्त्री.) शमी वृक्ष।

इष्टापूर्तम् (न.) अग्निहोत्र तप । सत्य । यज्ञ । दान । वेदरक्षा । आदित्य । वैश्वदेव । ध्यानादि कर्म । बावली । कुँआ । तालाब । देवालय । अत्रदान । वाटिका रोपना आदि इष्टों की पूर्ति ।

इष्टि (स्त्री.) यज्ञ। दर्श पौर्णमास यज्ञभेद। अभिलाषा। इच्छा। चाह।

इष्वासन (युं.) धनुष।

इड (अव्य.) यहाँ। इस समय। इस देश में। इस जगत में। अब।

इंडलः (पुं.) चेदि देश का नाम।

इडामुज (अन्य.) यहाँ वहाँ। इस लोक और परलोक में।

# ई

ई (स्त्री.) लक्ष्मी तथा कामदेव का नाम । अनुत्साह । पीड़ा । शोक । क्रोध । अनुकम्पा । कृपा । श्रत्यक्ष । पुकारना ।

ई (कि.) जाना। चमकना। फैलना। इच्छा करना। फैंकना। माँगना। गर्भ भारण करना।

**र्वस्** (क्रि.) देखना । ताकना । जानना ।विचार करना । **दंसण** (न.) देखना । दृष्टि । आँख ।

क्षिणिक (त्रि.) मनुष्य के शारीरिक चिह्नों अथवा जन्मकुण्डली को देख कर शुभाशुभ फल बतलाने वाला। दैवज्ञ। सामुद्रक जानने वाला। सगुनोतिया। सगुन उठाने वाला। ज्योतिषी।

इंसा (स्त्री.) दर्शन। देखना।

**ईरव्** (क्रि.) डोलना। झूलना। हिलना।

ईज् (क्रि.) जाना। भर्त्सना करना। दोषारोपण करना।

ईड् (क्रि.) स्तुति करना। सराहना।

ईंडा (खी.) स्तुति। प्रशंसा। सराहना।

हैंप्मत् (पुं.) जिसका कोई स्वामी या प्रमु हो। हैति (स्त्री.) उत्पन्न हुआ। खेती सम्बन्धी छः प्रकार के उपद्रव यथा-१. अतिवृष्टि।२. अनावृष्टि। ३. मकड़ी।४. चूहे।४. तोता। ओर ६. राजाओं का दौरा। यात्रा करना। कष्ट।

**ईंदृक्ष** (त्रि.) इसके समान। ऐसा। इसके बराबर। इसके सदृश।

इंप्सित (त्रि.) अपेक्षित। चाहा हुआ। इष्ट। इंदु (क्रि.) जाना।

ईर्म्म् (न.) व्रण। घाव। फ्रोड़ा। जखम।

ईर्ष्य (क्रि.) डाह करना। होड़ करना।

ईर्ष्या (स्त्री.) डाह। दूसरे की बढ़ती की देख कर जलना। बैर।

ईला (स्त्री.) पृथिवी। वाणी। गौ। स्तुति।

इंति:-ली (स्त्री.) हथियार। धुरी। करवालिका। इंदत् (अव्य.) इतना लम्बा। ऐसा भड़कदार।

ईश् (क्रि.) शासन करना। शक्तिमान् होना। स्वामी के समान बर्ताव करना। परवानगी देना।

ईशान (पुं.) महादेव। परमेश्वर। बनी। प्रमु। आर्द्रा नक्षत्र। शिव की अष्ट मूर्तियों में सूर्य की मूर्ति। शमी वृक्ष। विष्णु। दुर्गा।

इंशिता (स्त्री.) अष्ट ऋद्धियों पर प्रभुत्व।

ईश्वर (पुं.) महादेव। कामदेव। वैतन्य आत्मा। परमेश्वर। पातञ्जल के मतानुसार क्लेश कर्मविपाकाशयों से अस्पृश्य पुरुष विशेष। पहिला। स्वामी। लतामेद।

**ईष** (पुं.) स्वामी । मालिक । महादेव । परमेश्वर । **ईषत्** (अव्य,) अल्प । थोड़ा । **मूछ** ।

**ईपत्कर** (पुं.) लेशमात्र, थोड़े से यत्न या प्रयास से सिद्ध हो जाने वाला।

इंबरुष्ण (पुं.) गुनगुना। कुछ कुछ गर्थ। मन्दोष्ण। इंबर (स्त्री.) इलदण्ड। इल की नोंक। इल की फाल। इंक्किस (स्त्री.) हाथी की आँख की पुतली। चित्रकार की कुँची। तीर। अस्त्र।

**ईंह** (क्रि.) अभिलाषा करना। चाहना। वस्तु पाने के लिये प्रयत्नशील होना।

इंडा (क्षी.) चेष्टा। उद्योग। प्रयत्न। वाञ्छा। इंडित (त्रि.) ढूँड़ा हुआ। खोजा हुआ। प्रार्थित। (सं.) अभिनाषा। चाह। इच्छा किया हुआ। उ

उ हिन्दी वर्णमाला का पाँचवाँ अक्षर।

उ (क्रि.) शब्द करना। कोलाहल मचाना। घोंकना। गरजना। माँगना। तगादा करना।

उः (सं.) शिव का नाम। ब्रह्म का नाम। चन्द्र का विम्व। सम्बोधन का शब्द। क्रोध। दया। अनुकम्पा। आज्ञा। विस्मय। हैरानी।

उकानहः (सं.) लाल और पीले रङ्ग का घोड़ा।

उकुणः (पुं.)खटमल। खटकीरा।

उक्त (त्रि.) कथित। कहा गया। कथन। कहना। एक अक्षर के पाद का चिह्न।

उक्ति (स्त्री.) कहना। कथन।

उक्ष (न.) नव प्रकार के सामवेद का एक भाग। सामवेद का प्रधान अ**ङ्ग**। महाव्रताख्य यज्ञ। प्राण। कथन। वाक्य। स्तोत्र। प्रशंसा।

उस् (क्रि.) छिड़कना। सींचना। भिंगोना। नम करना। उड़ेलना। फैलाना। साफ करना।

उक्षतर (पुं.) तीसरी अवस्था को पहुँचा हुआ बैल। बड़ा बैल।

उसन् (पुं.) बड़ा। सोम। महत। अग्नि। ऋषभौषधि।

उसाल (पुं.) तेज। भयानक। ऊँचा। बड़ा। सर्वोत्तम। बन्दर।

उख् (क्रि.) जाना। हिलना। डोलना।

उख (पुं.) पाकपात्र । किसी वस्तु को उबालने का पात्र । बटलोई । भगीना । तसला । वेदी । शरीर का अक्ष ।

उग्र (त्रि.) भयानक। निष्तुर। बनैला। बली। दृढ़। तीक्ष्म। तेज। कुद्ध। सत्रिय पिता और शूदा माता के गर्भ से उत्पन्न सन्तान। वायु की मूर्ति धारण करने वाले शिव। विष विशेष। नक्षन्न-समूह।

उग्रकाण्ड (पुं.) करेला। कारवेल्ल अर्थात् करेला का वृक्ष।

उग्रगन्य (त्रि.) तेज गन्धवाला। चम्पा। चमेली। अर्जक वृक्ष। लशुन। हींग। उप्रयन्तन् (त्रि.) जिसका धनुष बड़ा तेज हो। महादेव। इन्द्र।

उप्रश्रवस् (पुं.) रोमहर्षण का पुत्र । सुनी हुई बात को तुरन्त अवधारण करने वाला ।

उब्रसेन (पुं.) कंस का पिता। यह यदुवंश था और इसका दूसरा नाम आहुक था। घृतराष्ट्र का पुत्र।

उच् (क्रि.) एकत्र करना। योग्य होना।

उचित (त्रि.) योग्य। मुनासिब।

उच्चः (त्रि.) ऊँचा। उत्रतः।

उच्चत्र (पुं.) नारियल का वृक्ष।

उच्चसुस् (पुं.) आँख उठाए हुए।

उच्चादन (न.) उत्पाटन। उखाड़ना। अपनी जगह से अलग करना। किसी मन्त्र-प्रयोग से पागल कर देना।

उँच्यण्डः (पुं.) बड़ा उप्र। बलवान्।

उच्चारः (पुं.) उच्चारण। कहना। विष्ठा। मल। उच्चावच (त्रि.) बड़े-छोटे। ऊँचे-नीचे।

उच्चूलन (पुं.) ऊँची चोटी वाला। झण्डे के ऊपर वाला। भूषण। झण्डा।

उच्चै:श्रवस (पुं.) ऊँचे कान वाला। इन्द्र का घोड़ा। उच्चैपुंष्ट (न.) ढण्डोरा। डौँड़ी। मुनादी।

उच्चैस् (अव्य.) ऊँचा। बड़ा। सम्बा।

उच्छित्र (त्रि.) आगे से ऊँचा। चोटी उठी हुई।

उच्छिति (स्री.) उच्छेद। नाश। विनाश। उच्छिष्ट (त्रि.) जूठा। भोजन करने से बचा हुआ।

छोड़ा हुआ। उच्छीषंक (न.) तकिया। बालिश।

उच्युष्क (न.) सूखा हुआ।

उच्छून (त्रि.) फूला हुआ। बढ़ा हुआ।

उच्छूह्वल (त्रि.) विनयरहित। निरातङ्कः वेकावू। वेलगाम।

उच्छेनु (gj.) नष्ट करने वाला।

उच्छेद (क्रि.) छेदन करना। तोड़ना। उच्छोद (पुं.) सूजन।

उच्छोषण (त्रि.) सुखाने वाला। सन्तापक।

उच्छ्वसन (न.) सुस्त पड़ जाना। उच्छ्वासन (न.) साँस लेना। प्राण। उच्छार (पुं.) उँचाई।

उच्चित (त्रि.) ऊँचा। बढ़ा हुआ।

उच्छ्वास (पुं.) भीतर आने बाली श्वास। आख्यायिका का अध्याय। प्राण।

उष्ट् (क्रि.) दानों का बटोरना। बाँचना। समाप्त करना।

उज्जियनी (स्त्री.) उज्जैन नगरी। अवन्ती पुरी। विक्रमादित्य की राजधानी।

उञ्जायर (पुं.) मड़का हुआ। उत्तेजित। उञ्जासन (न.) मारण। मारना।

उञ्जित (भी.) जीत।

उञ्जृष्ण (पुं.) खिलना। फूटना। विकास। जमुहाई। उञ्ज्वल (पुं.) चमकदार। चमकीला। दमकता

हुआ। शृक्कार।

उन्म (क्रि.) छोड़ना। भूतना।

उन्छन (पुं.न.) हाट आदि में गिरे हुए अनाज के बचे और जमीन पर पड़े दानों को बीनना।

उटजः (पुं.न.) पत्रकुटी। पर्णशाला।

उड् (कि.) इकझ करना।

उड (भी.न.) तास। नक्षत्र। जल।

उडप (पु.न.) चन्द्र। चाँद्र। चन्द्रमा।

उडपति (पुं.) तारों का पति। वन्द्रमा। जल का स्वामी। वरुण।

उद्घामर (त्रि.) अतिप्रचण्ड। बड़े जोर **का। सब** से ऊँचा।

उद्भयन ् (न.) उड़ान।

उत (अव्य.) विकल्प। और। भी। क्या। अथवा। या तो। प्रश्ना अत्यर्थ।

उतस्य (gi.) अङ्गिरा से श्रन्द्धा में उत्पन्न। वृहस्पति के बड़े माई का नाम।

उताहो (अन्यः) विकल्पः। सन्देहः। प्रश्नः। ऐसा गः ऐसाः। विचारः।

उत्क (त्रि.) अन्यमनस्क। उत्क्रिष्ठत।

उत्कन्तुक (पुं.) चोली का बन्द। कुर्ता आदि पहने हुए।

उत्कट (पुं.) अत्यधिक। अतीव। वहुत। तेज। (सं.) बाण। दारचीनी। मृत इस्ती।

उत्कण्टकित (पुं.) काँटे वा बालदार।

उत्कष्ठ (पुं.) उठी हुई गर्दन वाला।

उत्कण्ठा (स्त्री.) चाही हुई वस्तु को जल्दी पाने की चिन्ता।फिकिर।दुःख।विकलता।किसी प्रिय वस्तु को पाने की इच्छा।

उत्करः (पुं.) धानादि का एकत्र करना। फैलाना। हाथ फाँव पसारना। घास का विखेरना। टीला।

उत्कर्ण (न.) कान छेदना।

उत्कर्ण (पुं.) अतिशय। अत्यधिक। बहुत अधिक। उज्ञति।

उत्कास (पुं.) उड़ीसा प्रदेश । शिकारी । भारवाहक । बोझ ढोने वाला । ब्राइग्गें की एक जाति ।

उत्कलिका (सी.) उत्कण्ठा। कली। सहर।

उल्लार (पुं.) बानों को एकत्र करना और ऊपर उछालना। फेंकना।

उत्कर (पुं.) गुफना की तरह पुगाना।

उत्सीर्ण (त्रि.) फैलाया गया। फेंका गया। वेचा गया। गढ़ा गया। उत्लिखित।

उत्कीलित (न.) खुता हुआ।

उत्कुण (पुं.) जूँ। चील्हर। केशों में उत्पन्न होने वाले कीड़े।

उत्कुख (युं.) पतित।

उत्कूर्दन (न.) फलाङ्ग। छलाङ्ग।

उत्कूल (त्रि.) किनारे तक भरा हुआ।

उत्कृति (सी.) एक छन्द विशेष।

उत्कृष्ट (धुं.) श्रेष्ठतर।

उत्कोच (पुं.) पूँस। रिश्वत।

उत्कर्मः (पुं.) उत्तरा क्रमः। विदाः। नियम विरुद्धः। उप्रतनाः।

उक्रोश (पुं.) कूंग। चिल्लाहट। कुररी पक्षी।

उत्सिप्ति (पुं.) उछात। फेंक। तुकान।

उत्खात (त्रि.) उत्पाटित। उखाड़ा हुआ।

उत्तंस (पुं.) कान में पहनने का गहना। कलगी। शिरोमुषण। हार।

उत्तप्त (त्रि.) सन्तप्त। तपा हुआ। यरम। स्नान किया हुआ। सूखा मांस।

उत्तम (पुं.) बहुत अच्छा।

उत्तमर्ण (पुं.) महाजन । ऋणदाता ।

उत्तमाङ्ग (न.) मस्तक। सब से अच्छा अङ्ग। उत्तम्भ (क्रि.) ठहरना। एकड़ना। रोकना। भरोसा देना। कुरसा से हटना। आराम करना।

उत्तर (न.) जवाव। उत्तर नाम की दिशा। उदीची। विराटराज के पुत्र का नाम। पीछे। योग्य। ऊँचा। अच्छा। अन्तिम।

उत्तरकोश्रला (स्री.) अयोध्या नगरी।

उत्तरकाब (पुं.) शरीर का ऊपरी मोग।

उत्तरङ्ग (युं.) ऊँची लहरों वाला। दरवाजे के ऊपर की लकड़ी।

उत्तरच्छद (पुं.) ढकना। बिछीने की चादर। अँगोछा।

उत्तरमीमांसा (स्त्री.) अगला विचार। फैसले की बात। वेदान्त दर्शन।

उत्तरा (स्त्री-) सपिण्डीकरण के अनन्तर क्षे क्रियार । उत्तर दिशा। काल देश। राजा परीक्षित की माता।

उत्तरातू (अव्य.) उत्तर दिशा। उत्तर की और। उत्तर कात।

उत्तराधिकारिन् (त्रि.) एक स्वत्वाधिकारी के अनन्तर जो दूसरा स्वत्वाधिकारी हो सकता है, वह उत्तराधिकारी कहलाता है। पीछे का अधिकारी। वारिस।

उत्तरामास (पुं.) दुष्ट उत्तर। बुरा जवाब। उत्तरावण (न.) उत्तरी मार्ग। वह संमय जब सूर्य उत्तर की ओर झुकते हैं। मकर संक्रान्ति से ले कर मिथुन तक छः मझैने मकर संक्रमण का दिन।

उत्तरीय (न.) ऊपर का कपड़ा। दुपड़ा। अङ्गा। चुगा।

उत्तरेण (अव्य.) उत्तर। उत्तर की ओर।

उत्तानः (त्रि.) विस्ताररहित । ऊपर की ओर मुँह किये हुए ।

उत्तानश्रव (त्रि.) ऊपर को मुँह कर के सोने वाला। छोटा बच्चा। शिशु।

उत्ताप (पुं.) उष्णता। गरमी। दुःख। सन्ताप। उत्तार (त्रि.) तारा। बहुत ऊँचा। अच्छे तारे वाला। उतार। उत्ताल (त्रि.) प्रतिष्ठित। प्याला। ऊँचा। भयङ्कर। बन्दर। अत्युत्तम।

उत्तीर्णः (त्रि.) मुक्तः। सफलीमृतः। पार हुआः। छूट गया।

उत्तक (पूं.) बड़ा ऊँचा।

उत्तुष (पुं.) बान की खीलें।

उत्तेजना (स्त्री) प्रेरणा। तेज करना। घबराना। चमकाना। उत्साहित करना। पैना करना। उत्थान (कि.) उठ खड़े होना। उद्यम। तड़ाई।

मन्दिर। बेड़ा। सेना। मैदान।

उत्पत (पुं.) पक्षी। चिड़िया।

उत्पत्ति (स्त्री) जन्म। उद्भव। जीव का शरीर से संयोग । आविर्माव ।

उत्पत्त (न.) नीला कमल । दुर्वल । मांसरहित । कुट रोग की दवा।

उत्पाटन (न.) उन्मूतन। उखाड़ना।

**अत्पात** (पुं.) उपदव।

उत्पादक (पुं.) पैदा करने वाला।

उत्पादश्रद (पुं.) ऊपर को पैर कर के सोने वाला। टिट्टिमपस्री। टिटहरा।

उठ्यास (पूं.) हसना। उपहास।

उद्येक्स (स्री.) समानता। अर्थालङ्कार भेद जिसमें मुख्य विषय को छोड़ कर अन्यके साथ एक ही होने का विचार किया जाय।

उत्प्तवन (न.) फलाङ्गना। कूद जाना। छलाङ्ग भरना।

उत्सवा (स्रो.) नीका। डोंगी।

उत्पुल्ल (त्रि.) खिला हुआ।

उत्स (पुं.) इरना। सोता।

उत्सङ्ग (पुं.) क्रोड़। गोद। गोदी।

उत्सर्ग (gi.) फेंक देना। त्यागना। अर्थण करना। देना। न्याय।

उत्सव (पुं.) आनन्ददायी कार्य। विवाहादि कर्म। प्रसन्नता। पर्व। त्योहार।

उत्सादन (न.) निकालना। नाश करना। सुगन्धि लगाना। चढ़ना। खेत मे दुबारा इल चलाना । मैला साफ करना । उबटना लंगाना । उत्सारण (नं.) निकालना। दूर हटाना। चालना। **उदरावर्त** (पुं.) नामि।

हिलाना। किसी वस्तु को हटा कर दूसरी जगह कर देना।

उत्साह (प्.) उद्यम । राजाओं का विशेष गुण । किसी कार्य को अवश्य करने का यत्न । सुख । इच्छा ।

उत्सिक्त (त्रि). घमण्डी। गर्वीला। उद्धत। स्तान किया हुआ। बढ़ा हुआ। नियम भन्न करने वाला।

उत्सुक (त्रि.) उत्कृष्ठित। व्याकुत। उद्विग्न।

उत्सृष्टः (त्रि.) छोड़ा हुआ। दिया मवा

उत्सेक (पुं.) अहङ्कार। आविनय। उठा कर बाहर सींचना।

उत्सेष (पुं.) ऊँचाई। शरीर। लम्बा।

उद् (अव्य) ऊपर। बाहिर।

उद (न.) पानी।

**उदक**् (न.) जल। पानी।

उदकाञ्जलि (स्री) अञ्जलि भर जल।

उदक्का (स्त्री) जो स्त्री चौथे दिन नहा कर शुद्ध हो।

उदमदि (पुं.) उत्तर का पहाड़ हिमालय।

उदम्बन ' (न.) उत्तर का आश्रय लेना। सूर्य का उत्तर की ओर वाना। उत्तरायण।

उदत्र (पुं.) उठा हुआ।

उद्दू (पुं.) कुमा। चमड़े का बना पात्र।

उदब्स (पुं.) ऊपर की ओर। उत्तर की ओर। उरव्यव (न.) ब्कना। डोल।

उदब (पुं.) पूर्व का पर्वत। उनना। ऊँचा होना।

उदि (पुं.) घट। घड़ा। समुद्र।

उदन्त (पुं.) बात । वृत्तान्त । साधु ।

उदन्स (स्त्री) प्यास। प्यास।

उदन्वत् (पुं.) मत्स्य । समुद्र ।

उरपान (पुं.) चोबच्या। होदी। खात। गढ़ा।

उदधान (पुं.न) पानी का कुण्ड।

उदन् (न.) तहर। पानी।

उदन्त (पुं.) संवाद।

उदर (न.) पेट। जठर। नामि और स्तर्नों के बीच के शरीर का भाग। युद्ध। लड़ाई। पेट का रोव।

उदरम्मरि (पुं.) पेटू। मरमुका।

उदरिणी (स्री.) गर्मवती।

उदर्क (पुं.) अन्त । भक्षिय । परिणाम । फल । उदर्चिस (पुं.) अग्नि । कामदेव । शिव । ऊँची लाट ।

उदवसित (न.) वासगृह। घट।

उदहार (पुं.) पानी जाकर लाना।

उदारः (पुं.) ऊँचे स्वर से उच्चारण किया गया स्वर। ऊँचा। मनोहर। बड़ा। अलंकारभेद। ऊँचा शब्द। अच्छा। चमकने वाला। बड़ा बाजार।

उदान (पुं.) शरीर के पाँच पवनों में से एक प्राण वायु। गले की हवा। नामि। सर्पमेद।

उदार (पुं.) दाता। व्ययो। पार्वती। चतुर। गम्बीर। असाधारम।

उदासीन (त्रि.) बीतरागी। संन्यासी। उपदेशक। किसी से सम्बन्ध न रखने वाला।

उदास्थितः (पुं.) व्रतभङ्गः। यती।

उदाइरणः (न.) दृष्टान्त ।मिसाल ।प्रयन्तर । पटतर । उदादुवृतः (त्रि.) दृष्टान्तरूप से दिखाया गया।

उदित (पुं.) कहा गया। उठा। निकला। हेग। बढ़ा।

उदितोदित (न.) विद्वान्।

उदीक्षा (स्त्री.) ऊपर देखना।

उदीज्य (त्रि.) उत्तरकाल में होने वाली वस्तु। उत्तरीय। सरस्वती नदी का उत्तर-पश्चिमी भाग। बाला नामी गन्धद्रव्य।

उदीरण (न.) बहना। उच्चारण करना। बोलना। उदीर्ण (त्रि.) उदार। बड़ा।

उदुम्बर (पु.) गूलर का वृक्ष या फल।

उदुम्बल (गु.) ताँबे जैसा रङ्ग वाला।

उदूढ (त्रि.) न्याहा हुआ।

उद्गत (त्रि.) उदय हुआ। उमा हुआ। ऊँचा गया। उद्गम, निकलना। चढुना।

उद्गमनीय (न.) दो साफ सुधरे कपड़े।

उद्गादः (न.) अतिशय। अत्यन्त। बहुतही। उद्गात् (पुं.) सामवेद गाने वाला।

उद्गार (पुं.) उगाल। वमन। शब्द। युक।

उद्गीय (पुं.) सामवेद का एक गा।

उद्गूर्ण (त्रि.) उद्यत । तस्पर हथियार उठाना ।

उद्ग्राह (पुं.) स्वागत।

उद्ग्रीव (पुं.) गर्दन उठाये हुए।

उद्घहन (पुं.) पीटना। मारना। ढोना।

उद्घर्षण (न.) पीसना। रगड़ना। खुजलाना। उद्घाटक (पुं.न.) मिर्री। चरखी। अरघट। घूरना।

रुकावट दूर करना। खोलना। कुञ्जी। उद्घात (पुं.) आरम्भ। पाँव का फिसलना। प्राणायाम भेद। ऊँचा। मुदगर। शस्त्र। ग्रन्थ का भाग विशेष।

उद्घोष घोषण।

उद्दर्ण (पुं.) असाधारण कार्य करने वाला, उजड्ड। उद्दर्ण (पुं.) कोषी। रिसहा।

उद्दलन (न) चीरना। फाड़ना। मलना। मसलना। उद्दाम (न.) खुला हुआ। चुल्ली। समुद्र की आग। उद्दामनः (त्रि.) बन्धनरहित। खुला हुआ। स्वतंत्र। वरुण का नाम।

उदिष्ट (त्रि.) उपदिष्ट । चाहा गया । छन्दशास्त्र में प्रस्तार के विशेष ज्ञान का साधन ।

उद्दीपन (न.) प्रकाशन। रोशनी। भड़काना। उत्तेजित।

उद्देश (पुं.) अनुसन्धान । ढूँढ़ना । खोजना । इच्छा । चाह । निशान । लिये । संक्षेप । वस्तु का नाम लेना । निमित्त । लक्ष ।

उद्बाव (पुं.) भागना। दौड़ना।

उद्योत (पुं.) प्रकाश। धूप।

उद्धतः (पुं.) राजाओं का पहलवान । बोलने में बड़ा चञ्चल । अनिवचारे बोलने वाला । अविनीत । अनिसखा । अहङ्कारी । उठा हुआ । अतिनिष्ठुर । उत्तेजनापूर्ण ।

उद्धरणः ष्टुटकारा। वमन। उऋण होना। उखाड़ना। उद्धर्षः (न.पुं.) उत्सव। आनन्द। पर्व। तीज त्योहार। शरदोत्सव।

उन्हर्षण (न.) रोमाञ्च। शरीर के रोओं का खड़ा होना।

उद्धव (पुं.) यज्ञाग्नि। श्रीकृष्ण के प्रिय यादव विशेष। उत्सव।

उद्धार (पुं.) जो उठाया जावे। जिसे शोघन करना पड़े। ऋण। सुटकारा। सम्पदा। खींच कर बाहर निकालना।

उद्धृत (त्रि.) उठाया गया। घुड़ाया गया। पृथक्

किया गया। रक्षा किया गया। प्रतिलिपि करना। खीँच लेना।

उद्बन्धनः (न.) अपने गले में रस्सी बाँधना। फाँसी लगाना।

उद्बाहु (गु.) बाँह उठाये हुए।

उर्बुद्धः (त्रि.) विकसित। खिला हुआ। जागा हुआ।

उद्बोध (पुं.) थोड़ी समझ। पहचान। स्मरण।

उद्भटः (पुं.) असाधारण। ग्रन्थ से बाहर का श्लोक। फुटकल। सूर्य। प्रसिद्ध।

उद्भव (पुं.) उत्पत्ति । जन्म । निकलना । पैदा होना । उद्भिज्ज (त्रि.) अंकुर । भूमि फाड़ कर उत्पन्न हुआ वृक्ष । वनस्पति । स्थावर ।

उद्भिरं (त्रि.) वृक्ष। झाड़ी। तता। यज्ञ।

उर्भूत (त्रि.) उत्पत्र । प्रकट हुआ । प्रत्यक्ष जिसे हम देख सकें।

उद्भेदः (पुं.) फुहारा। देह पर रोओं का खड़ा होना। जन्म। उत्पत्ति।

उद्भ्रम (पुं.) उद्वेग। व्याकुलता। घवराहट। भूल। विन्ता। घूमना।

उद्भमण (न.) उड़ना।

उद्भान्त (न.) तलवार घुमाना। निकलना।

उद्यतः (त्रि.) तैयार हुआ। ऊँचा किया गया। प्रन्य का अध्याय।

उद्यम (पुं.) उद्योग। हिम्मता कोशिश। तैयारी। उद्यानः (न.) जाना। सैर करना। उपवन। बगीचा। आशय।

उद्योगः (पुं.) यत्न । उपाय । चेष्टा । उत्साह ।

उद्रिक्त (त्रि.) अधिक। बढ़ा हुआ।

उद्रेकः (पुं.) बाढ़ । उपक्रम । प्रारम्भ । नीम का पेड़ ।

उद्धत् (सी.) उचान । ऊँचाई ।

उद्धर्तन (न.) उबटना। उबटन लगाना। चन्दन लगाना। घिसना। उछलना।

उद्धान्त (पुं.) वमन करना। बाहर निकालना। उद्धासनः मारना। विसर्जन। विदा करना। छोड़ना।

उद्घाड (पुं.) विवाह। परिणय।

उद्बाहु (त्रि.) भुजा ऊपर किये हुए।

उद्विग्न (त्रि.) विकल । घबड़ाया हुआ । उद्वेग युक्त ।

उद्दृतः (त्रि.) दुर्वृत्त, दुराचारी।

उद्वेग (पुं.) बिछोह से दुःखी होना ! निश्चल । शीघ जाने वाला ।

उद्वेल (त्रि.) मर्यादा मङ्ग करने वाला।

उद्बेष्टन (न.) पैर हाथ का बन्धन। दस्ताने। पगड़ी। खुला हुआ। मुक्त।

उन्द (क्रि.) गीला करना।

उन्दुरु (पुं.) मूसा। चूहा।

उत्रः (त्रि.) आर्द्र। गीला।

उन्नतिः (स्री.) उदय। बढ़ती। वृद्धि। गरुड की स्त्री।

उन्नख (त्रि.) बढ़ा हुआ। मली प्रकार बँधा हुआ।

उन्नमन (न.) सीधा खड़ा करना।

उन्निमतः (त्रि.) उठाया गया। ऊँचा किया गया।

उत्रस (न.) ऊँची नौंक वाला।

उन्निद्ध (त्रि.) खिला हुआ। निद्राशून्य। निद्रा न आने का एक रोगविशेष।

उन्मत्त (पुं.) पागल। धतूरा। मुचकुन्द का पेड़। ग्रहपीड़ित।

उन्मद (त्रि.) पागल। जिसे नशा चढ़ा हो। मादक द्रव्य।

उन्मनस (त्रि.) घवड़ाया हुआ। जिसका मन डाँवाडोल हो।

उन्मय (पुं.) वध करना। मार डालना। इत्या करना।

उन्माय (पुं.) मांस का टुकड़ा रख कर बनैले पशुओं को फँसाने का जाल या फन्दा। मारना। नष्ट भ्रष्ट करना। विवश करना।

उन्माद (पुं.) पागलपन । सिड़ीपन ।

उन्मान (न.) तोल। तोला। माशा आदि।

उन्मिषत (त्रि.) प्रस्फुटित। ख़िला हुआ।

उन्मीलन (न.) खोले हुए। उन्मेष। नेत्र का खोलना।

उन्युख (त्रि.) ऊँचै मुख वाला। किसी कार्य में लगा हआ।

उन्मूलनः (न.) जड़ से उखाड़ डालना। समूल नष्ट कर डालना।

उन्मेष (पुं.) नेत्र आदि का खोलना। थोड़ा सा प्रकाश। उन्मोचन (न.) खोलना। मुक्त करना। स्वतन्त्र करना।

उन्मोटन (न.) तोड़ डालना।

उप (अव्य.) सामीप्य । अधिक । सादृश्य । आरम्भ । न्यून ।

उपकण्ठ (त्रि.) निकट। गले के सुमीए। गाँव का पिछवाड़ा। घोड़े की उछलने की चाल।

उपकरण (न.) सामग्री। साधन।

उपकार (पुं.) कृपा। अनुकूलता। सहायता। फैलाये हुए पुष्पादि।

उपकूल (न.) किनारे पर उत्पन्न हुआ।

उपक्रम (पुं.) आरम्भ। उद्योग। तैयारियाँ। भागना। बल।

उपकोश (पुं.) निन्दा। लगभग एक कोस। कोसभर। चिड्कना। कोसना।

उपकोष्ट (पुं.) गधा। निन्दक। चिल्लाना।

उपसय (पुं.) अवनति। कमी।

उपक्षेप (पुं.) सूचना।

उपगर्त (त्रि.) स्वीकृत। माना गया। पहुँचा। जाना गया।

उपगम (पुं.) समीप जाना। अंगीकार। मालूम करना।

उपगीति (स्त्री.) गाना। आर्या छन्द का एक भेद। उपगुद्ध (त्रि.) मिलने योग्य।

उपगृहन (न.) आलिङ्गन । मिलना । पकड़ना । उपग्रह (पं.) जेलखाना । अनुरागह । अपनेस्तारि

उपग्रह (पुं.) जेलखाना । कारागृह । धूमकेरवादि उपग्रह ।

उपग्राद्ध (पुं.) खंड थेंट। नजराना। कृपा का पात्र। उपग्रून (न.) सहारा।

उपघात (पुं.) नाश। अपकार। रोग। चोट।

उपचय (पुं.) उन्नति। वृद्धि। बढ़ती। ज्योतिष मतानुसार लग्न से तीसरा, छठवाँ और ग्यारहवाँ स्थान।

उपचार (पुं.) चिकित्सा। सेवा। व्यवहार। पूँस। झूटी प्रशंसा से किसी को प्रसन्न करना। उपचित (त्रि.) दण्य। सड़ा हुआ। इकट्ठा किया

त (।त्र.) दग्धा सङ्ग हुआ। इकट्ट हुआ।

उपजाति (स्त्री.) एक प्रकार का छन्द।

उपजाप (पुं.) भेदा पृथक् होना। धीरे-धीरे जाप करना।

उपजीविका (स्त्री.) जीविका। रोजी।

उपजीवक (पुं.) अधीन। आश्रित। नौकर।

उपज्ञा (स्त्री.) स्वयं उपार्जित ज्ञान । प्रथम ज्ञान ।

उपढीकन (न.) उपहार। मेंट।

उपत्यका (क्षी.) पहाड़ की तराई की भूमि। उपदंश (पुं.) रोग विशेष।गर्मी की बीमारी।चरती।

डसना। डङ्क मारना।

उपदर्शक (पुं.) दरवान । द्वारपाल ।

उपदा (स्त्री.) चूँस।

उपवेशः (पुं.) सिखावनः। शिक्षाः। गुप्त बात का कहनाः। मन्त्र आदि देनाः।

उपद्रवः (पुं.) उत्पात । विघृन ।

उपदुत (त्रि.) विकल। सङ्कट में पड़ा हुआ।

उपषा (स्त्री.) छल। प्रवञ्चन।

उपचातु (पुं.) स्वर्णादि सात धातुओं के समान धातु यथा-स्वर्णमाक्षिक। तार माक्षिक। तुत्थ। कांस्य। रीति। सिन्दूर। शिलाजीत।

उपवान (न.) सिरहाना। तकिया। प्रणय। विष। एक प्रकार का व्रत।

उपिष (पुं.) कपट। छल। रथ का पहिया।

उपसूपित (त्रि.) मरने के निकट। दुःखित। सन्तप्त। उपनत (त्रि.) उपस्थित। आप्त।

उपनब (पुं.) उपनयन । जनेक । पास ले जाया गया । न्याय का एक अवयव । ज्ञान लक्षण से उत्पन्न ज्ञान का भेद ।

उपनयन (नः) संस्कार विशेष। यज्ञसूत्रधारण संस्कार। जनेऊ पहनना। द्विजत्व का प्रधान विह।

उपनाङ (पुं.) बीन बाजे में तार बाँघने की जगह। घाव। फोड़ा शान्त करने की वस्तु।

उपनिषि (पुं.) अमानत। घरोहर।

उपनिक्षेप (पुं.) अमानत । धरोहर । उपनिमंत्रण (न.) न्योता ।

उपनिषद् (स्वी.) वेद का वह भाग जिसे शिरोभाग करते है और जिसमें ब्रह्म और जीव के स्वरूप का वर्णन पाया जाता है। वेद के गुप्तार्थप्रकाशक ग्रन्थ । वसविद्या । वेदान्त । परविद्या । धर्म । पास पहुँचना ।

उपनेत्र (न.) चश्मा। ऐनका

उपन्यास (पुं.) वाक्य रचना। सूचना। विचार। छल। भूमिका।

उपपति (स्त्री.) पति के समान माना गया। जार। गौण पति। रखेला।

उपपत्ति (स्त्री.) युक्ति । सिद्धि । संगति । मिलावट । साधन । सफलता ।

उपपद (न.) पास या पीछे बोला गया पद।

उपपत्र (त्रि.) युक्तियुक्त। यथार्थ।

उपपातक (न.) छोटा पाप।

उपपादन (न.) युक्ति पूर्वक किसी विषय को समझाना।

उपपुराण (न.) पुराणों के पीछे के गन्थ। इनकी संख्या भी अठारह ही है।

उपप्लवः (पुं.) उल्कापात। चन्द्र। सूर्यग्रहण। गोलमाल।

उपप्तुत (पुं.त्रि.) पीड़ित। मुसीबत में फँसा हुआ। जलमग्न। उपद्रत।

उपमर्द (पुं.) पहले धर्म को छिपा कर दूसरे धर्म को स्थापन करना। आलोडन। मारना। रखना।

उपमेव (त्रि.) सर्वोच्च। सब से ऊँचा।

उपमन्यु (पुं.) एक ऋषि जिनका गोत्र शुक्ल यजुर्वेद में विशेष है। डाही।

उपम्म (स्री.) समानता। सादृश्य। बराबरी। अर्थालंकार भेट। उपमेय।

उपमान (न.) समानता सूचक। जिससे उपमा दी जाय जैसे "सिंह के समान कटि" में जैसे सिंह उपमान है। उपमा।

उपिति (स्त्री.) उपमा। बरावरी का ज्ञान।

उपमेय (त्रि.) सादृश्य या उपमा का अवलम्ब। बराबरी का आश्रय। जैसे "सिंह के समान कटि" में कटि उपमेय है।

उपयातृः (पुं.) स्त्री के साथ बिहार करने वाला। पति।

उपयम (पुं.) विवाह। परिणाम।

उपकुक्त (त्रि.) ठीक ठीक। न्याय्य। खाया हुआ। उपयोग में लाया गया। भोगा गया।

उपबोगः (पुं.) भला आवरण। भोजन। जोड़ना। लगाना। प्रयोग करना।

उपयोगिता (स्त्री.) योग्यता। आवश्यकता। कृपा। अभिप्राय।

उपरक्त (पुं.) रंगीन । राहुग्रस्त चन्द्र सूर्य। सकंट में फँसा हुआ।

उपरत (त्रि.) विस्त। निहत। भरा हुआ। सब कामनाओं से शुन्य। उहर गया।

उपरितः (स्त्री.) विषयों से इन्द्रियों को हटाना। जीवन।प्रभुत्व और विषय भोगादि की सामग्री और साधन ग्रस्तुत होने पर भी उनमें आसक्त न होना। विरति। हटना। मृत्यु जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य को यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि कर्म से पुरुष का अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। उस बुद्धि को उपरित कहते हैं।

उपरागः (पुं.) सूर्य और चन्द्रग्रहण। राहु उपदव। निन्दा। व्यसन। कष्ट।

उपराम<sup>.</sup> (पुं.) निवृत्ति। हटना। <mark>विषयों से वैराग्य।</mark> आराम। शान्ति।

उपरि, उपरिष्टात् (अव्यः) ऊ५र।

उपरुदितः विलविलाना ।

उपरुद्ध (त्रि.) निज का कमरा।

उपरूपकः (न.) द्वितीय श्रेणी का अभिनय।

उपरोचः (पुं.) अनुरोच। अपने पक्ष में करने के अर्थ रुकावट। रोकना। बड़ाई। सहम्यता। आसरा।

उपल (पुं.) पत्यर। रतन।

उपलब्ध (स्री.) प्राप्ति। ज्ञान। जानना।

उपवन ' (न.) वन के समान । उद्यान । बनावटी वन । बागीचा ।

उपवर्हः (पुं.न.) तकिया। सिरहाना।

उपवारसः (पुं.) आठ पहर तक बिना कु<mark>छ खाये</mark> रहना। ल**ह**न। जनाहार। उपोषण। क्रत।

उपवादः (पुं.स्त्री.) राजा की सवारी का हाथी। हथिनी अथवा पालकी।

उपविष्टः (त्रि.) आसन पर बैठा हुआ।

उपवीत (न.) बाएँ कन्बे पर रखा हुआ यह- सूत्र अथवा जनेऊ। यद्गोपवीत। हिजत्व का प्रधान चिड। उपवृंहित (त्रि.) वर्षित। पढ़ा हुआ।

उपवेद (पुं.) वेदों से भित्र किन्तु वेदों के समान जैसे-आयुर्वेद। धनुर्वेद। गान्धवंवेद। और स्थापत्यवेद। भागवत। के स्कं० ३ के अ० १२ में इनका निरूपण है।

उपवेशन (न.) बैठना।

उपश्रमः (पुं.) संयतता। इन्द्रियों को वंश में करना। शान्ति। तृष्णा का नाश। रोग का प्रतीकार।

उपशल्ब ् (न.) प्रान्त। मैदान।

उपश्रुति (स्त्री.) अंगीकार। प्रतिज्ञा। भाग्य सम्बन्धी प्रश्न। ख्याति। सुनी बात।

उपश्लेषः (पुं.) एक ओर की मिलावट। आधार और आधेय का एक ओर मिला। उपष्टम्मक (न.) खूँटा। खम्भा। थूनी। टेक। अधिकता। रोक।

उपसंग्रह (पुं.) पैर छूना। झुक कर नमस्कार करना। पाँलागन।

उपसंयमः (पुं.) उपसंहार। खींचना। समाप्त करना।पूरा करना।रोकना।बाँधना।जगत् का नाश।

उपसंख्यान । (न.) धोती। पहिरने का वस्त्र। उपसंहार (पुं.) अन्तिम भाग। समाप्ति। इक्ट्रा करना। स्त्रीचना।

उपसत्ति (स्री.) सेवा। मिलना। पूजा।

उपसर्ग (पुं.) रोग का विकार। उपदव। शुभाशुभ की सूचना देने वाला। महाभूत विकाररूप उत्पात। व्याकरण का एक शब्द विशेष।

उपसर्ज्जन (न.) अग्रधान। गौण। विशेषण। छोड़ना। प्रतिनिधि। एक के स्थान पर काम करने वाला।

उपसृष्ट (न.) मिला हुआ। ट्रबाया हुआ। मैथुन। भोग।

उपसेक. (पुं.) सींच कर मुलायम करना।

उपस्कर (पुं.) मसाला। सामान। सामग्री। भूषण। निन्दा। कलंक। दोष।

उपस्ट (पुं.) स्त्री की योनि। पुरुष का लि**ङ्ग**। दोनों का नाम।

उपस्यातुः (त्रि.) सैवक। नौकर। पुरोहित। भेद। पहुंच गया। उपस्थान (न.) निकट होना। नमस्कार। प्रार्थना। प्राप्ति। बहुन लोग।

उपस्पर्श (पुं.) धूना। स्नान। आंचमन!

उपस्पर्शन (न.) छूना। विधि से आचमन करना। उपस्पृष्ट (त्रि.) स्नान किया हुआ। आचमन किया हुआ।

उपहस्तिका (स्त्री.) पानदान ।

उपहर (पुं.) युद्ध। लड़ाई। एकान्त। निर्जन।निकट।

उपहार (पुं.) भेंट। नजर। पुरस्कार।

उपहारस (पुं.) हास्य। ठड्डा।

उपहर (न.) उतार।

उपकारणः (न.) जनेक पहन कर वेद पढ़ना। श्रावणी पूर्णिमा का वैदिक कर्म्म संस्कार कर चुकने पर यज्ञ में पशुहनन। प्रारम्म।

उपाख्यान (न.) प्राचीन वृत्तान्त।

उपागम (पुं.) स्वीकार। मान लेना। पहुँचना। निकट आना।

उपानः (न.) अङ्ग के समान। मुख्य का सहाय्य। उपातः (त्रि.) प्राप्त। लिया गया। मद प्रकट न हुआ हाथी।

उपादानः (न.) पकड़ना। लेना। कार्य के साथ मिला हुआ कारण।

उपादेयः (त्रि.) उत्कृष्ट । उत्तम । लेने योग्य । मुख्य । मनोहर ।

उपाधि (पुं.) पदवी। धर्म की चिन्ता। छल। चिह्न। नाम। कुटुम्ब के भरण पोषण की चिन्ता से उत्पन्न घबराहट।

उपाध्याय (पुं.) अध्यापक। जीविका के लिये वेद अथवा वेदाङ्ग को पढ़ाने वाला।

उपानह (स्त्री.) जूते।

उपान्त (पुं.) निकट। समीप। प्रान्त। सिरा। आँख की कोर।

उपाय (पुं.) उपगम । साधन । उद्योग । शत्रु को वश में करने के चार उपाय-यथा साम, दाम, दण्ड और भेद।

उपार्जन (क्रि.) पैदा करना।

उपालम्म (पुं.) निन्दापूर्वक दुष्ट वचन। दोष। उलहना। उपासकः (त्रि.) उपासना करने वाला। सेवक। भक्त।

उपास्ति (श्री.) उपासना। देक्ता की सेवा। उपेक्षा (श्री.) लापरवाही। उदासीनता। चित्त का हटना। तिरब्कार। घृणा।

उपेन्द्र. (पुं.) विष्णु या कृष्ण। इन्द्र का छोटा भाई। उपोद्ग (पुं.) जमा या संग्रह किया हुआ, युद्ध के लिए पॉक्तिक्दा। निकटस्य। विवाहित।

उपोद्धात (पुं.) आरम्म, प्रस्तावना, भूमिका। उदाहरण, सुयोग्य, माध्यम। साधन। किसी के कथन के विपरीत युक्ति।

उपोषण (न.) उपवास। व्रत रखना। फॉका। उरस (पुं.) छाती। क्शस्थल।

उरिसल (वि.) विशाल वसःस्थल वाला।

उरस्य (वि.) अवरस (सन्तान) एक ही वर्ण के विवाहित दम्पति का पुत्र या पुत्री, सर्वोत्कृष्ट।

उरसः (पु.) छाती । वक्षःस्थल । उरसिकः (वि.) विशाल वक्षःस्थल वाला । उरस्वत् (वि.) चौड़ी छाती वाला ।

उरी (अव्य.) दे.उररी। उरीक्र अनुमति देना। अनुज्ञा देना।

उरु (वि.) विशाल। विस्तृत। लम्बा। विपुत। अत्यधिक। महान्। श्रेष्ठ। बहुमूल्यवान्।

उक्री (अव्य.) उक्री।

उर्णनाम (पुं.) मकड़ी।

उर्णाः (श्ली.) मेड़ के वाल। ऊन।

उन्ननस् (पुं.) शुक्त का नाम। शुक्त ग्रह का अधिष्ठातृ देवता। भृगु का पुत्र।

उशी (स्त्री.) इच्छा, अभिलाषा।

उष् (पुं.) भोर। तड़का। कामुक पुरुष। गुग्गुल। खारी मिट्टी।

उषणः (न.) कालीमिर्च । अदरक । सौंठ । उषणः (पुं.) अग्नि, सूर्य ।

उषस् (स्रो.) तङ्का। पो फटना। प्रभात। प्रातः कालीन। प्रकाश।

उषिस (की.) दिन का अवसान, सांयकाल। उषा (की.) प्रातः काल, पौ फटना। उषित (वित्र) वसा हुआ। जला हुआ। उष्ट्रिका (स्त्री.) ऊँटनी, मिट्टी का बना ऊँच की शक्त का मदिरा पात्र। उषित (वि.) वसा हुआ। जला हुआ।

#### ऊ

क्क (वि.) ढोया हुआ। तिया गया। विवाहित पुरुष।

ऊड़ा (स्त्री.) लड़की जिसका विवाह हो चुका हो।

उढिः (स्त्री) विवाह। शादी।

क्रितः (स्त्रीः) बुनना। सीना। उपभोग। क्रीड़ा। क्रबस (न.पुं.) गौ या मैंस आदि का ऐन व थैली जिसमें दूध रहता है।

क्रधस्य (न.पुं.) दूध, क्षीर।

उद्ध्वंपाद (युं.) शरभ नामक जीव जो हाथी का शत्रु है। इसके आठ पाँव होते हैं।

ऊद्ध्वंपुण्डू (पुं.) ऊँचा दण्डाकार या गन्ने जैसा सीय ॥ तीन रेखा वाला टीका । तिलक जिसे वैष्णव लोग धारण करते हैं और धार्मिक प्रधान चिह मानते हैं।

उद्धरितस (पुं.) जिसका वीर्य ऊपर रहता हो। नीचे न गिरता हो। अखण्ड ब्रह्मचारी जैसे महादेव।सनकादि।संन्यासी।भीष्म पितामह।

ऊद्ध्वीमङ्गः (पुं.) महादेव। ऊद्ध्वेलोक (पुं.) स्वर्ग।

किंमः (पुं.) तरंग। लहर। प्रकाश। वेग। पीड़ा। चाह। भूख आदि छः ऊर्मियाँ हैं।

कम्पिका (स्त्री.) अंगूठी।

उम्मिमालिन् (पुं.) समुद्र।

कर्मिला (स्त्री.) लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम। कर्म्या (स्त्री.) रात्रि। रात।

ऊष (पुं.) प्रभात । चन्दन । खारी नदी ।

ऊषण (त्रि.) परिघा पीपलामूल। बीता। मद्या साँटा।

कबर (त्रि.) ऊसर भूमि। जिसमें कोई चीज उत्पन्न न हो।

क्रष्यन् (पुं.) ग्रीष्म । गरमी ।

कड़ (कि.) वितर्क करना।

कह (पुं.) तर्क वितर्क। अनुमान। अध्याहार। छूटे

हुए शब्दों को लगा कर वाक्य पूरा करना। जोड।

कहवत् (गु.) बुद्धिमान । तीव्र । कहिनी (स्त्री.) सेना । ढेर ।

ऊहा (स्त्री.) अध्याहार। जोड़। वाक्य में लुप्त वाक्यों को जोड़ कर अर्थ पूरा करना।

#### 来

ऋ नागरी वर्णमाला का सातवाँ अक्षर।
ऋ (कि.) हिंसा करना। मारना। प्राप्ति होना।
ऋत्वय (न.) घन। सोना। धर्मशास्त्रानुसार दायरूप र्धन। वड़ों को बाँटने योग्य धन।

ऋकृय गाना। चिल्लाना।

ऋस (पुं.) रीछ। नक्षत्र। मेषादि राशि। गञ्जा। ऋसगन्धा (स्त्री.) महाश्वेता। श्रीरविदारी।

ऋक्षराज (पुं.) जाम्बवान् । चाँद ।

करवेद (पुं.) वेद जिसमें प्रधान विषय देवताओं की स्तुति है अथवा जिसमें परमात्मा की स्तुति का वर्णन है। भारत की सबसे पुरानी धर्मपुस्तक।

ऋषाय (न.) तरकस। काँपना। क्रोध।

ऋघावत् (न.) तूफानी।

ऋच् (क्रि.) स्तुति करना। प्रशंसा करना।

ऋव् (स्त्री.) सूक्त। गीत। ऋग्वेद का मंत्र। स्तुति। पूजन। वेदौं की ऋचा (मन्त्र)।

ऋच्छ् (क्रि.) मोह करना। मूर्च्छित होना। वेसुध हो जाना।

ऋजू (क्रि.) जाना और कमाना।

ऋजीक (न.) चमकदार । भड़कीला ।

ऋजीष (न.) कढ़ाई। धन। एक नरक।

ऋजु (त्रि.) सरल। सीधा।

ऋज (त्रि.) लनोहों। सुर्खी माइल।

ऋणः (न.) कर्जा। देना। जन। दुर्ग। दुर्ग की भूमि। देव, ऋषि और पितरों के उद्देश्य से यथाक्रम यज्ञ करना। वेद का अध्ययन और सन्तानोत्पत्ति नामक अवश्यमेव कर्तव्य कर्म।

ऋणमार्गण (न.) प्रतिभू। जमिन्दार।

ऋणादान (न.) कर्ज लेना। अद्वारह प्रकार के व्यवहारों में से एक।

ऋणिन् (पुं.) ऋण लेने वाला। उधार काढ़ने वाला। ऋतु (क्रि.) जाना।

ऋतः (न.) ब्राह्मण की उपजीव्य वृत्ति। ब्राह्मण के भोजन करने योग्य भोजन। मोक्ष। कर्म का फल। प्रिय वचन। सत्य जो कायिक, वाचिक, मानसिक हो। चमकता हुआ। पूज्य। सच्चा। ईमानदार।

त्रस्त**धामनु** (पुं.) विष्णु। नारायण। जिसका सत्य घर है।

ऋतम् (अव्य.) सत्य। सच्चा।

ऋतम्भरा (स्त्री.) योगशास्त्रानुसार सत्य को धारण और पुष्ट करने वाली वित्त की वृत्ति का एक भेद।

ऋति (स्त्री.) सौभाग्य। कल्याण। मार्ग। स्पर्द्धाः निन्दा। जाना। बुराई।

बस्तु (पुं.) वसन्तादि छः ऋतु। मौसम। स्त्रियों का मासिक समय जब रजोधर्मयुक्त हो शुद्ध होती हैं। चमक। ठीक समय जैसे-चैत्र से दो-दो मासों में एक-एक ऋतु होती है।

ऋतुमती (स्री.) रजस्वला।

ऋतुराज (पुं.) ऋतुओं का राजा अर्थात् वसन्त।

ऋते (अव्य.) बिना। सिवाय।

ऋतेजा नियमानुकृत रहना।

ऋतेरसस् (न.) भूत प्रेतों को भगाना।

ऋतोत्तः (स्त्री.) सत्य वचन।

**ऋत्वन्त** (पुं.) ऋतु का अन्त । वसन्तादि एक ऋतु का समाप्त होना । स्त्री के रजीधर्म से १६ वीं रात्रि ।

ऋतिज् (पुं.) जो निरन्तर यज्ञ करता हो। यज्ञकर्ता पुरोहित।

अधितय (पुं.) नियमानुसार । निरन्तर । ऋत्विक् कर्म को जानने वाला ।

अस्त (न.) पका और मींजा हुआ अत्र। समृद्ध। सम्पत्तिशाली। सिद्धान्त। बढ़ा हुआ।

मन्दि (स्री.) बढ़ती। देवमेद। औषघ विशेष। दुर्गा। ऋषक (क्रि.) देना। मारना। निन्दा करना। लड़ना। ऋषु (पुं.) देव। देवता। चतुर। चालाक। जो स्वर्ग में या अदिति में हुए हों।

ऋगुक्ष (पुं.) स्वर्ग। वज्र। इन्द्र।

ऋष्वन् (पुं.) पटु। दक्ष।

ऋषु (क्रि.) जाना। गति।

ऋष्य (पुं.) एक प्रकार का बारहसिंहा।

ऋषभ (पुं.) बैल । एक औषधि । जैनियों का मान्य पहला अवतार ऋषभदेव मुनि विशेष । अच्छ ।

ऋषणतर (पुं.) कमजोर बैत।

ऋषमध्यज (पुं.) शिवजी। महादेव।

ऋषमा (स्ती.) पुरुष के रूपवाली स्ती। शिवा लता।

ऋषि (पुं.) वेद। मंत्रद्रष्टा। मुनि। अनुष्ठानादि कर्म बतलाने वाले सूत्रों के रचयिता। आचार्य। मोत्र और प्रवर के प्रवर्तक। मत्त्यविशेष।

ऋषियञ्ज (पुं.) ज्ञज्ञयञ्ज । वेदाध्ययन ।

ऋषु गर्मी। अङ्गारा।

ऋष्व (पुं.) मृगभेद। एक प्रकार का हिरन।

ऋषिट (सी.) दुषारा खड्ग। दोनों ओर ध्यार वाली तलवार। भाला।

ऋष्यपूक (पुं.) प्रत्या सरोवर के समीप फूले हुए कृशों से लदा हुआ पर्वत ।

कष्यवश्रुद्ध (पुं.) विभाण्डक मृनि के पुत्र जिन्होंने लोमपाद राजा की शान्ता नामक कन्या के साथ विवाह किया था और राजा परीक्षित् को सर्प काटने का शाप दिया था।

ऋष्य (पुं.) बड़ा। ऊँचा। अच्छा। देखने योग्य। इन्द्र और अग्नि का नाम।

## 洭

ऋ नागरी वर्णमाला का आठवाँ अक्षर।

ऋ (स्त्री.पुं.) जाना (अव्य.) बचाना। रसा। निन्दा। डरना। छाती। दैत्य और देवताओं की माता। स्मरणशक्ति। ताना। भैरव। दैत्य। दया।

## चृ

लृ नागरी वर्णमाला का नवाँ अक्षर । अव्यय में इसका अर्थ होता है । देवता और दैत्यों की माता । पृथिवी । पर्वत ।

## ल्

नागरी वर्णमाला का दसवाँ अक्षर।

ब् (अव्य.) देवताओं की माता। देवस्त्री। महादेव

(पुं.) दैत्यों की माता (स्त्री.) विष्णु (पुं.) संस्कृत का कोई भी शब्द लृ या तु से

(पु.) संस्कृत का काई भा शब्द लृ या चू आरम्भ नहीं होता।

#### ए

ए नागरी वर्णमाला का ग्यारहवाँ अक्षर।

ए (अव्य.) दया। स्मरण करना। घृणा करना। बुलाना। (पुं.) विष्णु।

एक (त्रि.) संख्या एक। मुख्य। केवल। और। सच्चा। एक ही। समान। थोड़ा।

एकक (त्रि.) असहाय। अकेला।

एकनक ' (न.) एक पहिये वाला सूर्य का रथ। एक पुरी का नाम। जहाँ रह कर पाण्डवों ने बकासुर को मारा था। वकवर्ती राजा।

एकचर (त्रि.) अकेला घूमने वाला। साँप।

एकजाति (पुं.) जिसका एक ही बार जन्म होता है। शुद्ध।

एकजातीय (त्रि.) एक प्रकार का। एक जाति का। बराबर।

एकत्म (त्रि.) अनेकों में एक।

एकतर (त्रि.) दो के बीच एक। दो में से एक।

एकतस् (अव्य.) एक ओर से।

एकातान (क्रि.) श्रद्धा करना। भरोसा करना। एक पर विश्वास करने वाला। एक ही ओर ध्यान वाला। एक ही ओर ध्यान तगाने वाला।

एकज (अन्यः) एक जगह। एक स्थान पर एक जगह में।

एकत्व (न.) अभेद। एका। बराबर। सायुज्य मुक्ति। ध्येय और जीव की अभेद दशा।

एकदण्डिन् (पुं.) एकमात्र दण्ड को धारण करने वाला। शिखा यज्ञोपवीतादि रहित। सन्यासी।

एकदन्त (पुं.) एक दाँत वाला। गणेश।

एकदा (अव्य.) एक बार। किसी समय।

एकदृक् (त्रि.) एक नेत्रवाला। काना। काक। अभित्र भाव वाला। शिव। एकधा (अन्य.) एक प्रकार का।

एकपत्नी (स्त्री.) पतिव्रता। सच्ची औरत।

एकपदी (स्त्री.) छोटा रास्ता। पगडंडी।

एकपदे (अव्य.) सहसा। अकस्मात्। अचानक। एक ही बेर।

एकपिङ्ग (पुं.) पीली एक आँख वाला कुबर। एकमक्तवत (पुं.न.) आसा दिन बितने पर भोजन करने वाला और फिर रात में न खाने वाला।

एकयष्टिका (स्री.) इकलरी। एक लर की।

एकराज् (पुं.) सार्वभौम । चक्रवर्ती । वारह । मण्डल का अधिपति ।

एकविंश्वति (जी.) इक्कीस। संख्या विशेष। २९। एकवीर (पुं.) बड़ा वीर। एक प्रकार का वृक्ष। एकश्रफ (पुं.) एक खुर वाले। गया। घोड़ा

खच्चर आदि।

एकशेष (पुं.) द्वन्द्व समास का एक मेद जिसमें एक ही बचा रहे।

एक मुर्ति (औ.) प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध उदात्त, उनुदात्त और स्वरित का विभाग किये बिना बोलना।

एकसर्ग (त्रि.) एक ओर मन वाला। एकाग्रवित्त। एकाकिनु (त्रि.) अकेला। असहाय।

एकास (त्रि.) काना। कौआ। एक आँख वाला। एकाम (त्रि.) एकमन। एकचित्त।

एकादशी (स्त्री.) प्रत्येक पक्ष की ग्यारहर्वी तिथि। वैष्णवों के उपवास का दिन।

एकान्त (त्रि.) अत्यन्त । आवश्यक । अकेला । दृढ़ । एकान्ततस् (अव्य.) अव्यभिचारी । जरूर होने वाला । केवल ।

एकाज (त्रि.) एक बार खाने का व्रत।

एकान्या (स्त्री.) एक वर्ष की अवस्था की गी।

एकायन (त्रि.) एक ही विषय में लगा हुआ। एकाग्रमन। संसार वृक्ष।

एकवली (स्त्री.) एक लर का हार। अर्थालंकार का भेद।

एकाश्रव (त्रि.) अनन्यगति।

एकाह (पुं.) एक दिन।

एकाहार (पुं.) दिन भर में एक बार भोजन करने वाला। एकीमाव (पुं.) एकत्व। ऐक्य। एकीव (त्रि.) एक का सहायक। एक पक्ष का। एकोहिष्ट (न.) एक के उद्देश से किया हुआ श्रान्छ।

वार्षिक श्राद्ध वाला।

एकोनविंशति (स्री.) उत्रीस। १६।

एज् (कि.) कॉपना। वमकना।

एड़ (पुं.) मेड़ा। बहिसा होसा।

एड़क (पुं.) मेड़। बड़े सींगों वाला मेड़ा। मेड़। एड़मूक (त्रि.) गूंगा और बहरा। आदमी।

एण (पुं.) काले रंग का हिरन।

एणतिलकः (पुं.) हिरन के चिह्न वाला। मृगाङ्कु। चन्द्रमा।

एणाजिन (न.) हिरन का चमड़ा। मृग चर्म।

एम (त्रि.) हिरन। चितकवरा रङ्गा एतद् (त्रि.) सामने। यह।

एतर्हि (अव्य.) अन्।

एतवे (क्रि.) टहलना।

एष् (कि.) बढ़ना।

एबस् (न.) आग मड़काने वाली वस्तु। लकड़ी। इन्चन।

एषित (त्रि.) वृद्धि युक्त। बढ़ा। हुआ।

एनस् (न.) पाप। अपराव। दोष।

एना (अब्य.) यहाँ वहाँ।

एनी (स्त्री.) बारहसिंही।

एमन् (पुं.) मार्ग। रास्ता।

एरका (की.) गाँठ रहित तृण। एक प्रकार की घास।

एरण्ड (पुं.) एक पेड़।

एवर्कि (पुं.स.) ककड़ी।

एला (स्री.) इलायची।

एव (अव्यः) सादृश्य । समानता । परिभव । तिरस्कार । निश्चय । ही ।

एवम् (अब्य.) इस प्रकार। और। स्वीकार। प्रश्न। निश्चय।

एषु (कि.) जाना।

एषण (पुं.)। लोहे का बाण। इच्छा। (स्त्री.) पुत्र, लोक और धन की कामना। सुनार का काँटा।

## ऐ

ऐ नागरी वर्णमाला का बारहवाँ अक्षर । (अव्य.) स्मरण। बुलाना। शिव। सम्बोधन सूचक।

ऐकमत्य (न.) एक आशय। एकमत।

ऐकागारिक (पुं.) चोर।

ऐकाग्र (त्रि.) ध्यान। एक ही ओर मन लगा हुआ। ऐकात्म्य (न.) एका करना। अद्वितीय आत्मा का होना।

ऐकाङ्ग (पुं.) अङ्गक्षक। एक सिपाही। ऐकान्तिक (त्रि.) न रुकने वाला। नितान्त। दुढ़। अव्यभिचारी।

ऐकारिक (त्रि.) एक दिन में होने वाला। एक दिन का।

ऐक्य (न.) अमेद। मेल। एकत्व।

ऐक्षव (त्रि.) गत्रे का रस। गुड़।

ऐस्वाकः (पुं.) इक्ष्वाकुवंशसम्भूत । सूर्यवंशी राजा । ऐड्डूब (न.) इङ्कृदी वृक्ष का फल (लसोढ़ा)। हिंगोट का फल।

ऐतिहासिकः (त्रि.) इतिहास सम्बन्धी।

ऐतिहास्य (न.) इतिहासी।

ऐदएख. (पुं.) मुख्य विषय। धोर।

**ऐन्दव**ः (पुं.) चन्द्र-सम्बन्धी मृगशिरा नक्षत्र।

ऐन्द्रजालः (न.) जादू। दीठबन्य।

ऐन्द्र (पुं.) काक। कीआ।

ऐन्द्रिष (पुं.न.) विषय भोग।

ऐरावण (पुं.) इन्द्र के हाथी का नाम।

ऐरादत (पुं.) एक सर्प का नाम। इन्द्रघनुष। समुद्र

से निकला इन्द्र का हाथी।

ऐरिण (न.) सेंघा नोन। पहाड़ी नोन।

ऐरेव (न.) अन्नसम्भूत। मदिरा।

ऐल (पुं.) इला का बेटा। बुध का पुत्र। राजा पुरुखा।

ऐलवः (पुं.) शोर। कोलाहल। हल्ला गुल्ला। ऐलविल (पुं.) कुबेर। इलविला का पुत्र।

ऐश (गु.) महादेव जी का। शिव जी का।

ऐशान-नी (न.स्री.) जिसका शिव देवता है। उत्तर और पूर्व की दिशा।

ऐश्व (न.) शक्ति। सामर्थ्य।

ऐश्वर्य (न.) विभव। आठ प्रकार की विभूतिया।

ऐषमस् (अव्य.) वर्त्तमान वर्ष।

ऐषीक (पुं.) नरकुल का बना हुआ।

ऐष्टिक (पुं.) ईंट का बना हुआ।

ऐंडलीकिक (त्रि.) इस लोक में होने वाला। इस लोक का।

ऐहिक (न.) इस लोक का।

ओ नागरी वर्णमाला का तेरहवाँ अक्षर। (अन्य.) स्मरण । सम्बोधन । दया । बुलाना ।

औ (न.) ब्रह्मा। जगत्पति।

ओक (पुं.) पक्षी। वृषल। शूद्र।

ओकस् (न.) घर। सुख।

ओकोदनी (स्त्री.) केशकीट। जूँ। नीख।

ओख् (क्रि.) सुखाना। सजाना। इटाना। सामर्थ्य रखना।

ओघ (पुं.) पानी की धार। शीघ्र नाचना। गाना। बजाना।

ओङ्कार (पुं.) औं। प्रणाव।

औज (क्रि.) वल करना। (सं.) जना।

ओजस (न.) दीप्ति। चमक। प्राणवल। सामध्ये। शक्ति। ज्योतिष शास्त्रानुसार १ ली, ३री, ५वीं, ७वीं आदि। विषमराशि। षातुपुष्ट करने वाली औषधि।

ओजिष्ठ (त्रि.) बहुत तेज वाला। अति बल वाला। बड़ा बली।

ओण (क्रि.) निकालना। इटाना।

ओत (त्रि.) अन्तर्व्याप्त। बुना हुआ।

औतु (त्रि.) ताने बाने के सूत। विड़ात। बिल्ला।

औदन (पुं.) मात। गीला अत्र।

ओम् (अव्य.) प्रणव । ओंकार । प्रश्न का स्वीकार करना। हाँ कहना। औंकार वाचक ब्रह्म। आरम्म। स्वीकार। हठाना मङ्गल। ब्रह्म। जानने योग्य। निकालना।

ओमन् (पुं.) कृपा। सहायता। ओष (क्रि.) दाह। जलाना। ओषधि (क्री.) दाह को धारण करने वाली। वृक्ष जो फलों के पकने तक ही रहते हैं। धान। जी। दवाई। रूखरी वनस्पति।

ओषबिप्रस्थ (पुं.न.) हिमालय। ओषम् (अन्य.) शीघ्रता से। ओष्ट (पुं.) होठ। दाँतों का परदा। ओष्ट (जी.) बिम्बफल नामी वृक्ष। तेलाकुवा।

आच्छा (आ.) विश्वफल नामी वृक्ष। तेलाकुवा। कुँदुरू। ओच्छा (पुं.) अक्षर विनका उच्चारण होठों की

सहायता से होता है। औष्ठपमफता (स्त्री.) विम्व की लता। कुँदुरू की बेल।

# औ

औ देवनागरी वर्णमाला का चौदहवाँ अक्षर। औक्ष (न.) वृषसमूह। बैलों की हेड़। बैल सम्बन्धी।

औख्य (त्रि.) वटलोई या तसले में रींची हुई वस्तु। औग्रच (न.) उप्रता। तीव्रता।

जीषः (पुं.) जल की बाढ़।

**औचिती-औचित्व** (की.च.) न्यायत्व । सत्यत्व । योग्यता ।

जीज्येः जवसः (पुं.) इन्द्र के घोड़े का नाम। जीज्यक्तकः (न.) चमक। उजनापन।

जीडुन्बर (पुं.) नतुर्दश यमों में से एक प्रकार का यम । कुटरोग भेद । गूलर का । ताँवे का । मृत्यु का देवता ।

औड़द (त्रि.)। नक्षत्रसम्बन्धी। तारों का। औत्कण्ठद (पुं.) उत्कण्ठा। इच्छा। खेद।

औत्तानपादी (पुं.) उत्तानपाद राजा की सन्तति। ध्रुव नार्मी राजा। न हिलने वाला तारा। ध्रुवतारा।

औत्तिम (पुं.) तीसरे मनु का नाम। उत्तम का पुत्र। औत्पत्तिक (पुं.) प्राकृतिक। प्रकृति सम्बन्धी। औत्पत्तिक (पुं.) असाधारण। विशेष।

औत्सर्गिक (त्रि.) सामान्य विधि के योग्य। प्राकृतिक। त्याज्य। स्वामाविक। छोड़ने योग्य। औत्सुक्य (न.) उत्कण्ठा। इच्छा। अभिलाषा। औदक (न.) जलोड्मव। जल में उत्पन्न होने वाला। औदनिक (त्रि.) रसोइया जो भात बनाता है। औदिक (त्रि.) खाऊ। पेटू। केवल पेट भरने की चिन्ता वाला।

**औदार्य** (न.) उदारता। महत्त्व। बङ्ण्पन। **औदासी**न्व (न.) उपेक्षा। उदासीनता।

औदास्य (न.) वैराग्य। विरक्ति। मन न लगना। औदुम्बर (पुं.) गूलर की लकड़ी का बना हुआ।

औद्धत्य (न.) उद्दण्डता। अविनीतत्व।

**औद्वारिक** (न.) विवाह के समय मिली हुई वस्तु ! **औपचारिक** (पुं.) उपचार-सम्बन्धी ।

औपचर्च (न.) झूठा सिद्धान्त।

औपिषक (पुं.) धोखा। छल। प्रपञ्च। औपिनिषदः (पुं.) उपनिषदौं द्वारः ही जानने योग्य। औपनीविकः (त्रि.) धोती की गाँउ के पास

लगा हुआ।

औपन्य (न.) सादृश्य। समानता। औपविक (त्रि.) उपाय से प्राप्त। ठीक। न्याय से प्राप्त वस्त।

औपवस्तकः (पुं.न.) आरम्भिक। आरम्भ का।

औपनाद्म (न.) सवारी के योग्य। औपसर्गिक (पुं.) वाल आदि सत्रिपात से उत्पन्न रोग।

औपसरिक (पुं.) मेंट या पुरस्कार सम्बन्धी।

औपाकरण - (न.) वेदाध्ययन का आरम्म। औरमः (न.) कम्बल। ऊन का बना।

औरप्रक (न.) भेड़ों का झुण्ड।

औरस (पुं.) ब्याही हुई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न सन्तान। सच्चा पुत्र।

और्ण (पुं.) जनी।

जीष्वंदिहक (त्रि.) श्राद्धादि कर्म। प्रेत कर्म। मरने के बाद प्रेतसंस्कार से लगा कर मङ्गल श्राद्ध पर्यन्त की जाने वाली क्रिया। दशगाञविधि।

और्व (पुं.) उर्व की औलाद। वाड्वानल। पहाड़ी नमक। पृथिवी का।

और्वशेयं (पुं.) उर्वशी से उत्पन्न।

अीलूक (न.) उल्लुओं का समूह।

औलून (पुं.) वैशेषिक दर्शनकार कणाद मुनि। औश्रनस् (न.) शुक्र से कही हुई राजनीति। औश्रीर (न.) चौंर की डण्डी। शय्या और पीठ। शयन। बिस्तर। आसन।

अभिषय:-बी (न.स्त्री.) दवाई। सिन्द्र की हुई दवा। जीवस (गु.) प्रातःकाल का।

औष्ट्र (गु.) ऊँट से उत्पन्न दूध।

औष्ट्रक (गु.) ऊटों का गिरोह।

जी•≥4 (त्रि.) होठों की सहायता से उच्चारित असर।

औष्य (न.) गरम । गरमी । ध्रुप । सन्ताप । औष्य (न.) सन्ताप । उष्णता ।

#### क

 व्यंबनों में प्रथम असर। पांचों वर्गों में प्रथम असर।

क (पुं.न.) कौना क्या। जला ज्ञहा धायु। आत्मा। यमा दशा प्रजापति। सूर्यं। अग्नि। विष्णु। काला राजा। भीरा शरीर। मना धन। प्रकाश। शब्द। सुख। शिरा रोग।

कंस. (पुं.) उप्रसेन का पुत्र राजा कंस। तेज बढ़ाने वाली वस्तु। काँसा धातु। सीने व चाँदी का बना हुआ। मदिरा पान के लिए वरतन। कटोरा। आड़क के नाम से प्रसिद्ध तील।

कंसक (न.) नेत्र रोग के लिये हीराकस नामक एक विशेष औषवि। जस्त का सार। कौसीस।

**कंसकार** (पुं.) कसेरा। बरतन बनाने वाली एक जाति।

कंसनितः (पुं.) श्रीकृष्ण।

कंसारावि (पुं.) श्रीकृष्ण।

क्क् (क्रि.) बाहना। जाना।

क्कुत्स्य. (युं.) सूर्यवंशी एक राजा। जिसकी सन्तान ने बैल की ठुई। पर बैठ कर शत्रु विजय करने के कारण ककुत्स्थ उपाधि धारण की थी। इक्ष्वाकु का पोता। इसी कुल में श्रीरामावतार हुआ था।

क्कु (क्रि.) इंसना।

क्कुड् (स्त्री.) छाता आदि राजचिह। प्रधान। पर्वत की चोटी। बैल के कन्धे का मांस।

कब्हुद्धत् (पुं.) बैल । कुब्ब वाला । पर्वत । कमर । कब्हुद्धती (स्त्री.) रेवत राजा की कन्या रेवती, जिसको साथ ले कर राजा ब्रह्मा से पूछने गया और लीट कर बलदेव जी को ब्याही । कमर ।

ककुन्दर (न.) कूपक। खूआ। रान। ककुभ (स्री.) दिशा। शोमा। चम्पे के फूर्तों की माला। शासा। रागिनीचेद। पहाड़ की चोटी। वृक्षविशेष।

ककुब्जब (पुं.) दिग्विजय।

कक्कोल (पुं.) यन्धद्रव्य। वनकपूर। श्रीतलचीनी। कक्क (पुं.) क्कियों के डुपट्टे के पीछे का आँचल। लता। समीप का भाग। राजा का अन्तःपुर। मुजाओं का मूल। कन्च। आँचल। हावी बाँघने का रस्सा। काञ्ची। पाप। वन। घर की दीवार। काँच निकलने का रोग। तहागी। तह। परत।

कसोत्वा (स्त्री.) नागरमोथा। कस्या (स्त्री.) झथी बाँघने का चमड़े का रस्सा। राजप्रासाद का बड़ा कमरा। बराबरी। साहस। (स्त्री.) उत्तरीय वस्त्र। ऊपर का कपड़ा। तराजू।

कर् (क्रि.) क्रिया करना। चलना।

कर्कः (पुं.) काक नामक एक पक्षी, इसी पक्षी के परों से बाणों के पुंख बनाये जाते हैं। युधि क्रिटर का वह नाम जो उन्होंने विराटनगर में पहुँचने पर स्वयं रखा था।

कंकर (पुं.) कवच। वर्म।

कंकण (न.) विवाह के समय रक्ष पुरुष दोनों के हाथ में बाँचा जाने वाला सात गाँठों का सूत्र। करमूषण। हाथ का मूषण। ककना। ककनी।

कडूत (न.) कंग्री। बालों को सक करने वाली। कंकतिका (ब्री.) नागक्ला। कंग्री।

कंकती (स्त्री.) कंधी!

कंकपत्र (पुं.) तीर। बाण।

कंकमुख (पुं.) सडांसी । सड़सी । ककपशी के मुख जैसा ।

कंकाल (पुं.) हिंदूयों का पिञ्जर। खखड़ी। कंकालमालिन् (पुं.) अस्थिपिञ्जर की माला वाला। इन्द्र। रुद्र। कंकु (पुं.) कगुनी-एक प्रकार का अनाज।

कच् (क्रि.) शब्द करना। बाँधना। वैर करना।

कव (पुं.) बाल। वृहस्पति का पुत्र। सूखा घाव। मेम। बादल। इथिनी। सजावट।

कवु (स्ती.) कवूर। हल्दी।

कच्चर (त्रि.) मलिन। मैला। छाछ।

किव्यत् (अव्य.) हर्ष। मङ्गल। इष्ट-प्रश्न।

(पुं.) स्थान जहाँ पानी ही पानी हो। तट। खाल। कछवा। पुत्रागतुम। केसर का पेड़। कछनी।

कच्छप (पुं.) कूम्मं। कछवा। कुबेर का धनागार। मदिरा निकालने की कला। वृक्षविशेष। मल्लयुद्ध।

क्खुर (त्रि.) लम्पट।व्यभिचारी।व्यभिचारिणी स्त्री।

कज (न.) कमल। प्रद्र।

कंप्पल- (न.) अञ्जन। काजल। कादल। मच्छी विशेष।

कुण्जलरोचक (पुं.) डीवट। दीपक की बैठकी। कुणल को चमकाने वाला।

कञ्चुक (पुं.) लोहे का वर्म्म केंचुली। चोली। अक्रिया। कुर्ता।

कञ्चुनिक्क् (पुं.) ङघोढ़ीदार। दरबान। साँप। जार। जी। वर्म्मधारी। रनवासरक्षक। वणक नामक मुनि। अङ्गरखा पहरने वाला।

कञ्जक (पुं.) मैना। कोयल।

कब्जार (पुं.) सूर्य। ब्रह्मा। उदरं। पेट।

कट (क्रि.) जाना। बरसना। हस्तिगण्डस्थल। बहुत। काल। चटाई। मुर्दे की रथी। तख्ता। औषध। मरघटा। कमर। कमर का मांस।

कटक (क्षी.) सेना। पर्वत का मध्यभाग। जोशन। हाथीदाँत। पहिया। राजधानी। समुद्र का नमक। वृत्त। भूषि।

कटक्कट (पुं.) शिवजी का नाम।

कटपूतन (सं.) राक्षसविशेष।

कट्यू (पुं.) महादेव। विद्याधर। मायावी राक्षस। पासा खेलने वाला। कीड्डा। जुआरी ৮ ≥

कटमङ्ग (पुं.) सेना के हास्त्रे से राजा का नाश। हाथ से धन को निकोना। कटायन (न.) तृण जिनकी चटाई बनाई जाती है। खस।

कटाह (पुं.) भैंस का बच्चा । पड़ा । पड़वा । कढ़ाई । खपर । नरक ।

कटि (स्त्री.) कमर। चूतड़।

कटिञ्र (न.) कटिवख। करबेड़।

कटिल्ल (पुं.) करेला।

कटिसूत्र ् (न.) करवनी । मेखला । मोट ।

कटु (न.) कड़वा। तीता। दुर्गन्य। कटुकी लता। चम्पक। चीनकपूर। पटोल। नीम।

कटुकन्द (पुं.) कड़वी जड़ वाला। सैजना। अदरक। तहसन।

कदुकीटक (पुं.) मच्छर।

**कदुक्वाण** (पुं.) तेज आवाज वाला । तीतर । टटीरा । परिन्दा ।

कटुप्रन्यि (पुं.) पिप्पलीमूल। पीपल की जड़। सोंठ की जड़।

कटुच्छव (पुं.) तगर का पेड़।

कटुनक (न.) कड़वी तीन चीजें। सोंठ, पीपल, काली मिरच।

कटुरला (स्त्री.) कर्कटी। क्वेंडियारी बूटी।

कटुर (न.) मठा। छाछ। तस्सी।

कदुरस (पुं.) मेंडक। तेज शब्द वाला।

कदुवीजा (स्त्री.) पीपल। कडुवे बीज वाली।

कट्वर (न.) माठा। छाछ। चटनी।

कठ (क्रि.) बडे चाव से याद करना।

किंदिन (गु.) कूर। बेरहम। कठोर। ऐका हुआ। (स्री.) याली।

कठिनी (जी.) खडिया।

कठोर (त्रि.) कठिन। पूर्ण। भरा हुआ।

कड् (क्रि.) फाड़ना। भेदना। रक्षा करना। बचाना। प्रसंत्र होना। खाना।

कड (पुं.) गूङ्गा।

कडक्रर (न.) भूसा। घास।

कडङ्गरीय (त्रि.) मुसः खाने वाले पशु आदि।

कड़ार (पुं.) पीला रंग। दास।

कइ (कि.) कड़ा होना!

**कण्** (क्रि.) जाना। (पुं.) अणु। क्रिणका। अनाज का दाना। बहुत थोड़ा। वन का जीरा। कणजीरक (न.) छोटा जीरा।

कणभस (पुं.) काली चिड़िया। कणाद मुनि, इन्होंने वैशेषिक दर्शन की रचना की है।

किंपिक (पुं.) आटा। कनिक। अति सूक्ष्म। अंश।

कणिश् (पुं.) अनाज की बाल।

कणर (पुं.) कनेर का पेड़। वेश्या। इयिनी।

कण्टक (पुं.) सुई की नोक। काँटा। रोमांच। मछती की हही। लग्न से ४ था, १० वाँ और सातवाँ स्थान। सुद्र। शञ्जु।

कण्टकद्भुम (पुं.) शाल्मली वृक्ष।

कण्टकाश्चन (पुं.) ऊँट अर्थात् जो काँटों को खाय। कण्टकित (त्रि.) रोम खड़े हुए हैं जिसके। प्रसन्न। कण्टकिन् (पुं.) मछली विशेष। खजूर का पेड़। गुखरू का पेड़। बाँस। बेरी।

कण्टपत्रफला (पुं.) ब्रह्मदण्डी। काँटेदार फल और पत्तेवाली।

कण्टफल (पुं.) गुखल। षतूरा। कटहरा।

कण्टालुः (पुं.) करील। बैंगन।

कण्ठ (पुं.) गरदन का अगला भाग। गला। समीप। होमकुण्ड के बाहिर की अंगुल भर भूमि।

कण्ठारकः (पुं.) खुर्जी। यात्रा का सामान रखने का थैला।

कण्ठातः (पुं.) ताज। लड़ाई। ऊँट। नाव। गौ आदि पशुओं के गरदन के नीचे लटकने वाला चमड़ा।

कण्ठिका (स्री.) इकलरा। कण्ठी। माला।

कण्ठीरव (पुं.) सिंह। शेर। मत्तगज। कबूतर।

कण्ठेकाल (पुं.) महादेव का नाम।

कण्डनः (न.) फटकना। कूटना। छरना।

कण्डनी (स्री.) उखली। उलूखल।

कण्डका (स्त्री.) वेद का एक भाग।

कण्डु. (स्त्री.) अंगों को खुजाना।

कण्डूघ्न (पुं.) सफेद सरसों।

कण्डूति (स्त्री.) खुजलाना।

कण्डोल (पुं.) डलिया। कण्डी। ऊँट। डोल।

कण्व (पुं.) एक मुनि का नाम जिन्होंने शकुन्तला को पाला था। पाप। अपराध।

कतक (पुं.) निर्मली वृक्षविशेष। पानी साफ करने वाली वस्तु।

कतम (त्रि.) बहुतों में से एक या कौन ?

कतर (त्रि.) दो में से कौन ?

कित (त्रि.) कितने ?

कतिपवः (त्रि.) कितने। कुछ।

क्तीयः (न.) शराब। मदिस। बुरा पानी।

कत्य् (क्रि.) सराइना। अभिमान करना।

क्यू (क्रि.) कहना। बोलना।

कत्वन (न.) घमण्ड करना।

कतपदम् (अव्य.) किसी प्रकार।

क्यकं (पुं.) कहने वाला। क्रयकड़।

कथन (न.) वर्णन।

क्थञ्चन (अव्यः) किसी प्रकार।

क्यञ्चिज् (अन्य.) क्रिठेनता। बड़ी सावधानी से।

कयम् (अन्यः) किस प्रकार।

क्यमपि (अव्य.) बड़े प्रयत्न से। किसी तरह।

क्यंषु (अव्य.) किस प्रकार। कैसे।

क्यंभूत (त्रि.) किस प्रकार। कैसा।

क्या (खी.) कहानी। प्रबन्धरचना। वादरूप वाक्य।

क्यानक (सं.) छोटी कहानी। किस्सा।

कथाप्रसङ्ग (पुं.) कथा में जिसकी चर्चा हो। बहुत बोलने वाला। उन्मत्त। सिड़ी।

कद् (क्रि.) रोना। धबड़ाना। घबड़ा जाना।

कदन ं (न.) पाप। लड़ाई।

कदत्र (सं.) बुरा अत्र। रामदाना। सिंघाड़ा।

कवम्ब (पुं.) एक पेड़।

क्वर्ष (पुं.) नीच प्रयोजन। दुष्ट मतलब।

कदर्धनः (न.) पीड़िन करना। अत्याचार करना।

कदर्थ (त्रि.) क्षुद्र। नीच। कञ्जूस। वन के सामने स्त्री पुत्रादि को भी तुच्छ समझने वाला।

कदर्य (पूं.) दरिद्री । लालची ।

कदली (स्त्री.) केला। हिरनी विशेष। झण्डी।

कदा (अव्य.) किस समय। कव।

कदाख्य (पूं.) कूट वृक्ष।

कदाचन (अव्य.) किसी समय। कभी।

कदापि (अव्य.) किसी समय भी। कभी भी।

कदुष्ण (न.) गुनगुना। कुछ-कुछ गरम।

कदु (पुं.) पीला रंग। नागों की माता का नाम। पृथिवी। कद्र (स्त्री.) कश्यप की स्त्री और नागों की माता। कद्वर (त्रि.) गाली गलीज करने वाला।

कन् (क्रि.) प्यार करना। प्रसन्न होना। सन्तुष्ट होना।

कनक (न.) सोना। धतुरा। किंशुक पेड़।

कनकसार (पुं.) सुहागा।

कनकरस (पुं.) हरताल।

कनकाचल (पुं.) सुमेरु पर्वत।

कनकारक (पुं.) कोविदार वृक्ष। कचनार का वृक्ष। कनखल (पुं.) हरिद्वार के सभीप गंगातट पर बसा

हुआ एक तीर्थ।

कना (स्त्री.) लड़की।

कनिष्ठ (त्रि.) अतिछोटा।

कनी (स्त्री.) लड़की।

कनीयस् (त्रि.न.) ताँबा। दो में छोटा।

कन्तुः (पुं.) सुखी। कामदेव।

कन्या (स्त्री.) मिट्टी की दीवाल। कन्द। चीथड़ों की गुथी गुदड़ी।

कन्द (पुं.) गाजर। एक प्रकार की जड़ विशेष। बादल।

कन्दरः (युं.) गुफा।

कन्दराकर (पुं.) अनेक गुफाओं वाला स्थान। पहाड़।

कन्दराल (पुं.) पाकुक् । अखरोट ।

कन्दर्प (पुं.) कामदेव। बुरा। अहङ्कार उत्पन्न करने वाला।

कन्दर्प -कूप (पुं.) स्त्री का चिहा योनि। कुस।

कन्दर्पमूषल (पुं.) पुरुषचिह । तिंग।

कन्दली (स्त्री.) हिरणविशेष । वृक्षविशेष । पताका । झुण्ड । पद्मबीज ।

कन्दु (पुं.स्त्री.) कढ़ाई। ताँबा।

कन्दुक (पूं.) गेन्द।

कन्धर (पुं.) बादल। कन्धा। ग्रीवा।

कन्य (स्त्री.) गला। गरदन।

कत्रम् (न.) पातक। पाप। मूर्च्छा। वेहोशी।

कन्य (पुं.) सबसे छोटा।

कन्यका (स्त्री.) लड़की। कुमारी।

कन्या (स्त्री.) अविवाहिता लड़की। कुमारी। दस वर्ष

की क्यारी लड़की। राशि का नाम। देवी। वड़ी इलायची।

कन्याकुन्न (पुं.) एक देश। कत्रीज। यहाँ पर वायु ने सी कन्याओं को कुबड़ी बना दिया था।

**कन्याट** (पुं.) स्थान जहाँ लड़कियां खेलें। वासभवन।

कप् (क्रि.) चलना। हिलना।

कप (पुं.) देवताविशेष।

कपट (पुं.न.) छल। प्रवञ्चन। ठगी।

कपटिन् (त्रि.) छली। लुच्चा। गुण्डा।

कपर्दः (पुं.) कौड़ी। शिव की जटा।

कपर्दिन् (पुं.) महादेव। शिव।

कपाट (स्त्री.) किवाड़।

कपाल (पुं.न.) खोपड़ी। खप्पर।

कपालभृत् (पुं.) शिव। महादेव। कपालमालिन् (पुं.) शिव। दुर्गा।

कपालिका (स्ती.) टीकरी।

कपि (पुँ.) बन्दर। लाल चन्दन। सुअर। विष्णु। धूप।

कपिकेतन (पुं.) अर्जुन । कपिध्वज ।

कपिञ्जल (पुं.) गोरा तीतर। एपीझ। कपित्व (पुं.) कैथ। वृक्षभेद।

किपत्थास्यः (पुं.) एक प्रकार का बन्दर

कपिप्रिय (पुं.) कैय का वृक्ष। आम का वृक्ष। कपिरम (पुं.) रामचन्द्र। अर्जुन।

किपन (पुं.) अग्नि। सांख्यशास्त्र के निर्माता मुनिविशेष। वासुदेव। दैत्य विशेष। पीलारंग। सोने के रंग की एक गी। एक नदी। षूप। पुण्डरीक नामक दिग्गज की हथिनी।

कपिलयारा (स्त्री.) स्वर्गनदी। मन्दाकिनी। काशी का एक प्रसिद्धः तीर्थ।

कपिलाश्वः (पुं.) पीते रंग के घोड़े वाले इन्द्र। देवराज।

किपलोक (न.) पीतल बातु।

किपवस्त्र (पुं.) बानर के समान मुख वाला। नारद।

किपवल्ली (स्त्री.) गजिपपली।

किएश (पुं.) नदीविशेष। माधवी नता। किएशीर्ष (न.) कोट के केँगूरे।

कपीज्य (पुं.) एक पौधा। श्वीर का वृक्ष।

कपीन्द्र (पुं.) बन्दरों का इन्द्र या राजा। सुग्रीव।

कपीष्ट (पुं.) कैथा का पेड़।

कपूर (त्रि.) कुत्सित। निन्दित। कुरूप।

कपोत (पुं.) कबूतर। पक्षी।

कपोतपालिका (स्त्री.) पक्षियों के बैठने का मचान या छतरी।

कपोतवर्णी (स्त्री.) छोटी इलायची।

कपोतारि (पुं.) बाज पक्षी।

कपोल (पुं.) गाल।

कफ (पुं.) श्लेष्मा। बलगम।

कफ-कुर्चिका (स्त्री.) लार। युक।

कफार्ण (पुं.) कोहनी। बाँह के बीच की गाँउ। कफविरोधि (पुं.न.) कफ का शत्रु। काली मिरच। गोल मिरच।

कफारि (पुं.) सोंठ। कफ का बैरी। अदरख।

कबन्ध (पुं.) धड़ । बिना सिर के शरीर । वायु द्वारा रुकने वाला । उदर । पेट । धूमकेतु । राहु । जल । राक्षसविशेष ।

कम् (क्रि.) चाहना। (अव्य.) अवश्य। पादपूरण। पानी। मुखा। मस्तक। निन्दा। मङ्गल।

कमरु (पुं.) कछवा। कमण्डलु अर्थात् एक प्रकार का पात्र जिसमें संन्यासी पानी रखते हैं।

कमण्डलु (पुं.न.) संन्यासियों का पानी रखने का पात्र । प्लक्ष वृक्ष । चतुष्पाद जन्तुविशेष ।

कमन (त्रि.) कामी। सुन्दर। अशोक वृक्ष। कमनच्छद (पुं.) बगुला। सुन्दर पत्ते वाला।

कमनीय (गु.) मनोहर। चाहने योग्य। सुन्दर। बहुत उत्तम।

कमल (न.) जल को सजाने वाला। पद्धः। कमल पूलः। ताँबा। दवाई। हिरनविशेषः। सारस पक्षीः। (न.) जलः।

कमलख (न.) कमलों का समूह।

कमला (खी.) लक्ष्मी। सुन्दरी खी।

कमलालया (भ्री.) कमलों में रहने वाली। लक्ष्मी। कमलासन (पुं.) कमल के आसन वाले। ब्रह्मा।

(ा) लक्ष्मी।

कमिलनी (स्री.) कमलों का समूह। कमलों वाली लजा।

कमलोत्तर (न.) कुसुम्भ का पुष्प।

कमितृ (त्रि.) कामी। चाहने वाला।

कम्प (पुं.) कमकपी। वेपथु।

किम्पल (पुं.) करञ्ज। ग्रामविशेष। रोचनी। कमलागुण्ड।

कमा (त्रि.) कम्पित। काँपा हुआ।

कम्ब (क्रि.) गति। जाना।

कम्बल (पुं.) ऊनी मोटा वस्त्र जो ओढ़ने विछाने का काम देता है। हिरनविशेष। साँप का छोटा बच्चा। आसन।

कम्बु (पुं.न.) श्रृह्ण ।गज । हाथी । घोँघा । चित्रविचित्र । कम्बुपुष्पी (स्री.) शृह्णपुष्पी । शृह्ण के आकार के

पुष्प वाली। कम्बोज (पुं.) एक देश का नाम जो भारतवर्ष के उत्तर में है। एक प्रकार का हाथी। एक प्रकार

का शहु।

(त्रि.) कामी। सुन्दर। भीग की इच्छा।

करने वाला।

कर (पुं.) झथ। किरन। वह रुपया जो राजा। अपना स्वत्व समझ कर नेता है। राजस्व। महसून। ओला। हाथी की सूँड़। ग्यारहवें नक्षत्र का नाम।

करक (पुं.) करञ्ज का पेड़। पक्षी। अनार का पेड़। बकुल वृक्ष। शरीर। नारियल की खोपड़ी। नरेरी। कमण्डलु। ओला। गढ़ा।

करकण्टक (पुं.) नख। नीह।

करकाजल (न.) बरफ। ओले का धानी।

करकाम्मप्त (पुं.) ओले के समान जल वाला। नारियल। नारिकेल।

करग्रह (पुं.) पाणिग्रहण। विवाह।

करङ्क (पुं.)पात्रभेद ।डब्बा ।कमण्डलु । खोपड़ी । खोल ।

करच्छद (पुं.) सिहोढ़ा। सिन्दूरपुष्पी।

करज (पुं.) नख। सिर अथवा पानी को रङ्गने वाला। कञ्ज। करंजुआ।

करञ्ज (पुं.) वृक्षविशेष। करंजुआ का पेड़।

करट (पुं.) कौआ। काक। गजगण्ड। कुसुम्भ वृक्ष।

करिटन् (पुं.) हाथी।

करण (न.) व्याकरण का एक कारक। वर्ण। हेतु। क्षेत्र। इन्द्रिय। शरीर। वैश्य पुरुष द्वारा शूद्रा स्त्री में उत्पत्र सन्तान। दोगला। कायस्थ। डलिया।

करणाधिप (पुं.) जीव। आत्मा। इन्द्रियों का स्वामी। करण्ड (पुं.) बाँस की डिलिया या छोटी पेटी। मधुमक्खी का छत्ता। बतक जैसा एक पक्षी। यकृत।

करताल (न.) झाँझ। मञ्जीरा।

करताली (स्त्री.) करतलध्वनि । ताली ।

करतीया (स्त्री.) कामरूप देश की एक नदी का नाम।

करपत्र (न.) आरा। पानी का एक खेल।

करपत्रवत् (पुं.) ताड़ का पेड़।

करपल्लव (पुं.) अगुंली।

करपात्र (न.) स्नान करते समय पानी के छीटे मारना। अञ्जली। हाथ का पात्र।

करपीड़न (न.) विवाह। हाथ मरोड़ देना।

करपुट (पुं.) अञ्जली।

करम (पुं.) हाथ का विशेष भाग। हाथी का बच्चा। ऊँट का बच्चा।

करमालः (पुं.) धुवाँ। धूम।

करमुक्त (स.) एक प्रकार का हथियार।

करम्वित (गु.) मिश्रित। मिला हुआ।

करम्भः-बः (पुं.) दिधिमिश्रित सत्तू या दही से सना हुआ कोई भोजन का पदार्थ। कीचड़।

कररुह (पु.) नोह। नख।

करवाल (पुं.) तलवार। नख।

करवीर:-कः (सं.) तलवार। असि। कब्रस्थान। भारत के दक्षिण भाग में एक नगर का नाम।

करहाटः (पुं.) देशविशेषः। कमल की जड़। मदन वृक्षः।

कराङ्गणः (पुं.) हाट। बाजार। पैंठ। राजस्व उगाहने का स्थान।

करायिका (र्म्ना.) पक्षी । छोटी जाति का सारस । कराल (पुं.) भयानक । चौड़ा । नुकीला । असम । विस्तृत । कुरूप । वृक्षविशेष ।

करालिका (स्त्री.) तलवार। वृक्षभेद।

करास्फोटः (पुं.) ताल ठोंकना। वक्षःस्थल।

करिका (स्त्री.) हाथ के नखों से किया हुआ घाव।

करिणी (स्री.) हथिनी।

करिदारक (पुं.) सिंह।

करिन् (पुं.) हाथी। आठ की संख्या।

करीर (पुं.) बाँस का अखुआ। करील का झाड़। झिल्ली। इस्तिदन्तमूल।

करीषः (पुं.) सूखा गोबर।

करीषंकशा (स्त्री.) आँघी। तूफान।

करीषिणी (स्त्री.) लक्ष्मी। धन की अधिष्ठात्री देवी।

**करुणा** (पुं.) दीन । अनाथ । करुणा वाला । दया ।

करुणा (स्त्री:) दया। माया। छोह।

करूव (पुं.) एक देश का नाम।

करेट (सं.) हाथ की अंगुली का नोह।

करेणु. (पुं.) हाथी। हथिनी।

करेणू (पुं.) हाथी। हथिनी।

करोट (पुं.न.) सिर की हही। खोपड़ी।

कर्क् (क्रि.) हँसना। (पुं.) आग। चित्ता। घोड़ा। दर्पण। शिक्षा। केकड़ा। कर्कट पेड़। कॉंटा। मेष से चौथी सशि। घड़ा।

कर्कट (पुं.) केकड़ा। चौथी राशि। शाल्पली वृक्ष। एक प्रकार का गन्ना।

कर्कटि-टी (स्त्री.) ककड़ी।

कर्कंदु (पूं.) सारसविशेष।

कर्क-धु: - यू: (स्त्री.) बेर। उनाव। काँटेदार पेड़।

कर्कर (पुं.) कड़ा। दृढ़। हही। खोपड़ी के टूटे हहे। चमड़े की रस्सिया। तस्मा।

कर्कशः (पुं.) करञ्ज। स्पर्श। तीव्र हुआ गन्ना। खङ्ग कठोर। साहसी। निर्दय।

कर्कसार (न.) दिधिमिश्रित भोजन का पदार्थ। कर्केतनः (पुं.) एक प्रकार का बहुमूल्य रत्न।

कर्कोट (पुं.) एक प्रकार का उग्र सर्प जिसके देखने ही से विष चढ़ता है। गजा। बेल का वृक्ष।

कर्चूर (पुं.) कचूर। एक गन्धद्रव्य।

कर्चूरकः (पुं.) इमली।

कर्ज् (क्रि.) दुःख देना। कष्ट देना। विकल करना।

कर्ण् (क्रि.) फाड़ना। छेद करना। सुनना।

कर्ण (पुं.) कान। सूर्यपुत्र। राजा कर्ण। त्रिभुज क्षेत्र। डाँड़।

कर्णकोटी (स्त्री.) कनखजूरा।

कर्णमूखं (न.) कान की ठेठ या मैल।

कर्यधार (पुं.) नाविक। मल्लाह।

कर्णपाली (स्री.) कान का गहना। वाली। बाला। कर्णपुरक. (पुं.) कान का गहना। कदम्ब वृक्ष।

अशोक वृक्ष। नील कमल।

कर्णफलः (पुं.) एक प्रकार की मछली।

कर्णवेद (पुं.) कनछिदावन । संस्कार विशेष ।

कर्णाट (पुं.) रामेश्वर से ले कर श्रीरंग तक का देश। काव्य की एक रीति। एक राग का नाम।

किंग-णीं (पुं.) एक प्रकार का तीर। चोरी आदि विद्यां के पिता मूलदेव की माता का नाम।

किंगिका (स्त्री.) मध्यमा अंगुली। हाथी की सुँड की नोक। कर्णाभरण। पदबीज कोष। लेखनी। कृष्टिनी।

किंपांकर (पुं.) कनेर का फूल। कनेर का पेड़। कर्त्त (क्रि.) शिथिल होना। बीला पड़ना। हटाना।

कर्तः (पुं.) छेद। गुफा। चीर फाड़।

कर्तन (न.) काटना। सूई से सूत निकालने का व्यापार। कातना।

कर्तरी (ओ.) कैंची। कतरनी। बरछी। घुरी।

कर्तव्य (त्रि.) करने योग्य। "हीनसेवा न कर्तव्या

कर्त्तव्यो महदाश्रयः।"

कर्त् (त्रि.) कर्ता । करने वाला । क्रिया का स्वतंत्र आश्रय । ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी नाम है। पुरोहित ।

कर्तक (पुं.) करने वाला।

कर्त्र (पुं.) जादू। इन्द्रजाल का खेल।

कर्तका (स्री.) छोटा खड्ग। चाकू।

कर्ब (कि.) (पेट का) गड़गड़ाना। गुड़बुड़ करना। (काक की तरह) काउ काउ करना।

कर्द:-कर्दरः (पुं.) कीच। कीचड़।

कर्दमः (पुं.) कीचड़। पाप। एक प्रजापति का नाम। भगवान् कपित के पिता। मांस।

कर्दमक (सं.) फलविशेष। सर्पविशेष।

कर्पट (पुं.न.) चिथड़ा। कपड़े की धज्जी। रूमाल। गेरुआ रंग का कपड़ा। उपरना।

कर्पण (पुं.) एक प्रकार का शासा।

कर्परः (पुं.) कड़ाझे। खपरा। कपार। अखविशेष। मेठदण्ड। रीज़ की हही।

कर्पास (युं.न.) कपास।

कर्पूर (सं.) कपूर। सुगन्धद्रव्य।

कर्फरः (सं.) दर्पण। शीशा। बट्टा ।

कर्ब् (क्रि.) जाना। डोलना। समीप होना।

कर्बुं कर्बूर (पुं.) चित्तीदार। भूरा। (सं.) पाप। भूत प्रेत। धतूरे का पौघा। जल के भीतर उत्पन्न चावल। साठी के चावल। सोना। जल। हरताल।

कर्म (न.) काम।

कर्मकर (पुं.) मजदूर। नौकर।

कर्मकाण्ड (पुं.) क्रियाकर्म। वेद का वह भाग जो कर्म का प्रतिपादन करता है।

कर्मकार (पुं.) कोई सा काम करने वाला। कारीगर। यह शब्द विशेष कर बेगार में काम करने वालों के लिये आता है।

कर्मिठ (पुं.) कार्य करने में कुशल । क्रियाकुशल । काम करने में पटु ।

कर्मण्य (पुं.) काम में योग्य। काम में चतुर। पट्। मजदूरी।

कर्मधारक (पुं.) एक प्रकार का समास।

कर्मन् (न.) क्रिया।

कर्ममीमांसा (स्त्री.) कर्मकाण्डसम्बन्धी वेद भाग पर विचार करने वाला और जैमिनि द्वारा रचा गया ग्रन्थविशेष।

कर्मविपाक (पुं.) शुमाशुम कर्म का फलस्वरूप सुख और दुःख। जीव के कर्मानुसार उसकी दशा को बताने वाला एक ग्रन्थ।

कर्म्यसन्यासिन् (पुं.) विधानपूर्वक वेदविहित कम्पी को त्यागने वाला। संन्यासी। यती।

कम्मीसिद्धि (स्त्री.) इष्ट-अनिष्ट फल की उपलब्धि या प्राप्ति।

कम्पारः (पुं.) कारीगर। नुहार। वृष्टा विशेष। एक प्रकार का बाँस। कम्पिष्ठ (त्रि.) क्रियाकुशल । कार्य में संलग्न । काम करने में पटु या चतुर ।

कम्मेन्द्रिक (न.) वे इन्द्रियाँ जिनसे क्रिया सिद्ध हो यद्या-हाथ, पैर, नाक। कान आदि।

कर्व् (क्रि.) अभिमान करना। घमण्ड करना।

कर्व (सं.) प्रेम। इच्छा। एक प्रकार का मूसा।

कर्वट (पुं.) दौ सौ ग्रामों में प्रधान स्थान जहाँ बाजार या पैंठ लगती हो। पुर। नगर। पहाड़ का उतार या ढालूपन।

कर्वर (पुं.) राध्यस । पाप । रङ्गबिरंगा । चीता । (१) दुर्गाका नाम । रात्रि । एक राध्यसी । चीता की मादा ।

कर्ष (क्रि.) खींचना। आकर्षण करना। जीतना। कर्ष (पुं.) इत। सोतह माशे का एक माप। तीला।

कर्षक (पुं.) खींचने वाला। किसान। कसौटी।

कर्षफल (पुं.) बहेड़ा। आमलकी वृक्ष विशेष। कर्षिणी (स्त्री.) औषचविशेष। लगाम।

कर्षु (स्त्री.) हल । नदी । नहर । (पुं.) कण्डे की आग । कृषिकर्म । आजीविका ।

किंह (अन्य.) किस समय। कव।

किंहींचेत् (अन्य.) किसी समय।

क्ष् (क्रि.) गिनना। प्रेरण करना। बजाना। पकड़ना। ढोना। ते जाना। रखना।

कल (युं.) मधुर और अस्पष्ट। धीमी, कोमल, आनन्ददायिनी (आवाज)। अनपच। साल वृक्ष।

कलकण्ड (पुं.) कोकिल। इंस। पारावत। कबूतर। मधुर कण्ड वाला।

क्लक्त (पुं.) होहो। कोलाहल। हल्ला गुल्ला। गुलगपाडा।

क्लघोष (पुं.) मीठे कण्ठ वाला। कोइल।

क्लड्झ (पुं.) दाग। चब्बा। चिह्न। अपयञ्च। दोष। त्रुटि। तोहे की जङ्ग। काई।

क्लब्ज (पुं.) पक्षी । विकैले अस्त्र से मारा हुआ हिरन या कोई अन्य जन्तु । तमाखू । ताम्रकूट । दस रुपये भर का माप ।

कलत (गु.) यञ्जा।

कलत्र (न.) चूतड़। भार्या। पत्नी। स्त्री।

कलधीत (पुं.) चाँदी।

कलम्बनि (पुं.) मधुर धीमा शब्द। कबूतर। मोर। कोइल।

कलन (पुं.) बेत का झाड़। चिह्न। एक मास का गर्म। पकड़ना। गिनना। समझना। जानना।

कलभ (पुं.) हाथी का बच्चा जो पाँच वर्ष का हो चुका हो। धत्रो का पेड़।

कलम (पुं.) चावल, जो मई जून में बोये जाते और . दिसम्बर जनवरी में काटे जाते हैं। लेखनी। नरकुल । चोर। गुण्डा। बदमाश।

कलम्ब (पुं.) तीर। कदम्ब का वृक्ष।

कलरव (पुं.) मधुर धीमे शब्द। पिडुकिया। कोइल। कलल (पुं.न.) गर्भ की झिल्ली। स्त्री का गुप्त अंग। कलिक्क -क्ष (पुं.) गौरइया पश्ची। इन्द्रजौ। चिह। धन्द्रा।

क्लश्र (पुं.) कलसा। घड़ा। मापविशेष जिसमें चौतीस सेर हो।

कलंड (पुं.) झगड़ा। तकरार । विवाद। लड़ाई। तलवार रखने की मियान। छल । झूट। मार्ग। कलंडरंस (पुं.) राजहंस। परमात्मा। सर्वोत्तम। राजा।

कला (स्री.) किसी वस्तु का एक छोटा अंश। चन्द्रमण्डल का सोलहवाँ भाग। राशि के तीसर्वे भाग का साँठवा अंश। चातुर्य। कापट्य। छल। विभूति। सामर्थ्य। नीका। गिनती। मरीचि की स्त्री। कला चौसठ होती हैं-गाना, बजाना आदि।

कलाद (पुं.) अंश लेने वाला। मुनार। कलानिधि (पुं.) चन्द्रमा।

कलानुनादिन् (पुं.) भौरा। गौरैया पक्षी।

क्लापः (पुं.) समूह। मोर की पूँछ। गहना। मेखला। तर्कस। चाँद। एक गाँव। व्याकरणविशेष।

कलाएक (पुं.) जिसमें चार श्लोक का एक ही अन्वय हो।

केलापिन् (पुं.) वट जिसकी शखा मोरप्**ह** के समान हो-बोड़। कोइल।

कलाभृतुः (पुं.) चन्द्र। चाँद। कलाधारी। अमीर मनुष्य।

कलावत् (पुं.) कला वाला। चन्द्रमा। कलाघारी। बड़ा आदमी। कलाविकः (पुं.) मुर्गा।

कलाहकः (पुं.) काहिली। एक प्रकार का मुँह से बजने वाला बाजा।

कृति (पुं.) झगड़ा। युद्ध। चार युगों में से चौथा युग। वहेडे का वृक्ष। पाँसे का वह पहल जिस पर १ का विह्न हो। शूरवीर। तीर। (खी.) कर्ती।

किल-कारक (पुं.) किल=कलह। कराने वाला= नारक। भूम्याट पक्षी।

कलिंग (गु.) चतुर। चालाक। करंजुए का ऐड़। शिरीष वृक्ष। प्लक्ष वृक्ष। कृष्ण के दूसरे तीर तक और जगत्राच के पूर्व भाग वाला देश।

कित (त्रि.) प्राप्त । ज्ञात । कथित । विचारा हुआ । बाँधा गया ।

कलिन्द (पुं.) सूर्यः। विभीतक वृक्षः।

कलिन्दकन्या (स्त्री.) यमुना। जमुना। कलिलः (त्रि.) सघन दन। मिश्रित। गहन।

कलुष (पुं.स्त्री.) महिष। भैंसा। पाप। पापी।

कलेवरः (न.) शरीर। देह।

कल्क (पुं.न.) विभीतक। पेड़। विष्ठा। कान का मैल। ठेठ। कीट। मैल। पाप। पाखण्ड। घी तेल आदि का अवशिष्ट अंश।

कल्क (पुं.) विष्णु भगवान् का होने वाला दसवाँ अवतार। अन्तिम अवतार।

किर्तिन् (पुं.) भगवान् का दसवाँ अवतार जो किर्ति के अन्त में सम्भल नामक नगर में क्षेगा।

करपः (पुं.) वेदाङ्क का भेद। बौधायन कृत अनुष्ठेय क्रम विधान। सूत्ररूप में कम्मानुष्ठान पर्छति। ब्रह्मा का दिन। प्रलय। कल्पवृक्ष। न्यायशास्त्र। विकल्प।

कल्पक (पुं.) नाई। कल्पना करने वाला। काटने वाला। नउआ।

कल्पतरु (पुं.) नन्दन कानन का एक वृक्ष, जो माँगने वाले की इच्छानुरूप फल देता है। कल्पवृक्ष।

कल्पनः (न.) काटना। रचना।

कल्पना (स्त्री.) रचना । उपाय । सजाना । बाँटना । अनुमितिभेद ।

कल्पान्त (पुं.) कल्प का अन्त । प्रलय ! नाश । कल्पाच (पुं.) राक्षस । चित्रवर्ण । काला रंग । काला

पीला रंग।

कल्पाषकण्ठः (पुं.) काले गले वाला। शिवजी।

कत्य (न.) सवेरा। भिंसारा। प्रातःकाल। प्रभात। शहद। बीता हुआ दिन। तैयार। रोगरहित। वतुर। सुखी जन। बहरा और गूँगा। शिक्षाप्रद। सुखसंवाद।

कल्वा (स्त्री.) हरीतकी। हर्र। बधाई।

कल्यजिष (स्री.) कलेवा । कलेऊ । प्रातःकाल का भोजन ।

कल्याण (न.) हेम । सुवर्ण । सोना । मंगल । खुशी । कल्याणकृत (त्रि.) लाभकारी । शास्त्रानुसार कार्य करने वाला ।

कल्ल (क्रि.) कूजना। चिल्लाना। शब्द करना। (पुं.) वधिर। बहिरा।

कल्लोल (पुं.) बड़ी लहर। हर्ष। खुशी। बैरी। "आयु: कल्लोललोलम्।"

कल्लोलिनी (स्री.) नदी।

करकार (पुं.) सफेद कमल। पानी में उगने वाले पेड़ का सफेद फूल।

कव् (क्रि.) प्रशंसा करना। वर्णन करना। सङ्कलित करना। चित्रित करना।

कवक (पुं.) मुहमर।

कवचः (पुं.) वर्मा । फौजी बाजा । जिरहबख्तर । सञ्जोया । श्रोजपत्रादि पर लिख कर शरीर पर धारण किया हुआ यंत्र ।

कवटी (पुं.) चीखटा (द्वार का या तसवीर का)।

कवडः (पुं.) कुल्ला के लिये जल।

कवलुः (पुं.) दुष्कर्म। बुरा काम।

कवनम् (पुं.) जल। पानी।

कव (पुं.) लवण। नोन। अलकें।

कवरी (स्त्री.) गुथी हुई चोटी। कवरकी (पुं.) कैदी। बन्धुआ।

कवर्ग (पुं.) "क" से लेकर "ङ" तक पाँच अक्षर।

कवल (पुं.) ग्रास। मत्स्यमेद। कौर।

कविलका (स्त्री.) पष्टी। घाव या चोट पर बाँधने का कपड़ा। कवितः (त्रि.) खाया हुआ। निगला हुआ। चबाया हुआ। फैला हुआ। व्याप्त।

कवर् कवर् (पुं.) कियाड़ों के खुलने का चरचराहट का शब्द। ढाल।

कवसः (पुं.) वर्मा । कवच । कटीली आडी ।

कवाट (न.) कपाट। किवाड़। हवा रोकने के लिये काट के दुकड़े।

कवार (पुं.) कमल। पद्र।

कवारि (न.) स्वार्था। श्रुद्ध और तिरस्कार के योग्य शतु।

कवि (पुं.) शुक्र । कविता रचने वाला । मास्कर । काव्यकर्ता । ब्रह्मा । आगे पीछे का हाल जानने वाला । सूक्ष्म अर्थ देखने वाला । लगाम । पण्डित ।

कविका (स्त्री.) लगाम।

कविता (सी.) पद्यरचना।

"सुकविता यद्यस्ति राज्येन किं।"

कवेलं (न.) कमल। पद्र।

कवोष्णः (न.) गुनगुना। कुछ-कुछ धर्म।

कव्य (न.) पितरी के लिये तैयार किया हुआ अत्र।

कश् (क्रि.) शब्द करना।

कश-शा (स्ती.) कोड़ा। चाबुक। मुखा गुण। रस्सी।

कशस् (न.) जल। पानी।

कशिकः (युं.) न्योला।

कशिपु (पुं.) मक्त । अत्र । कपड़ा । खाट । विस्तता । "सत्यां क्षिती कि कशियोः प्रयासै: ।"

क्सेर (पुं.न.) पीठ की हही। मेठदण्ड। ब्रह्मदण्ड। जल में उत्पन्न मूलदेव।

कश्मलः (न.) मूर्च्छा। मोह। पाप। मैल।

**कश्मीर** (पुं.) कश्मीर नामक एक देश जो भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में हैं।

कश्मीरज (पुं.) कुड्कु म। केसर। इसे कश्रमीरजन्मा और काश्मीरजन्मा भी कहते हैं।

कश्यप (पुं.) एक मुनि का नाम। जो दिति और अदिति के पति और देवता तथा दैत्यों के यिता हैं। एक प्रकार का मृग। कख्यप। मछली। केष् मारना। जाँच करना। कसौटी पर सोने को मलना।

कषण (पुं.न.) कच्चा घिसना। खुजलाना।

कषाकु (पुं.) अग्नि। सूर्या।

कषाय (पुं.) श्योनाक वृक्ष। राग। क्रोच। करीता। रसविशेष। ताल पीला मिश्रित रंग। काड़ा। गोंद। मैल। सुस्ती। मूर्खता। सांसारिक पदायौ में अनुराग। नाश। कलियुग।

कषायित (त्रि.) रंगा हुआ। ललोहाँ। कसैले रंग का किया हुआ। गेरुआ रंग हुआ।

किषका (स्त्री.) पक्षी। चिड़िया।

कषीका (स्त्री.) पश्री। विशेष।

कवे (शे) रुका (सी.) पीठ की हही। मेरुदण्ड।

कक्क (पुं.) एक प्रकार का जहरीला कीड़ा।

कष्ट (न.) पीड़ा। दुःख। चिन्तित। उपदवी।

क्ष् (क्रि.) हिलना। चलना। समीप जाना। नष्ट करना।

कस (पुं.) कसीटी। पत्थर जिस पर खरे खोटे सोने की परीक्षा की जाती है।

कसना (स्त्री.) एक विषेती मकड़ी।

कसिपुः (सं.) आहार। मात।

कसेरुः (पुं.) एक प्रकार की घास। सुआरों के खाने का प्यारा जलकन्द। (कसेरू)।

कस्तम्म (स्त्री.) गाड़ी के बम्ब की लकडी जिस पर बम्ब रखा जाता है।

कस्तीर (पुं.न.) टीन। सङ्गा।

कस्तूरिका (स्त्री.) कस्तूरी । मुश्क । मृगमद । मृगनाभि । कहाइः (पूं.) यैसा ।

कदः (पुं.) एक प्रकर का बेता।

कांशि (पुं.) प्याला। कटोरा। बेला।

कांसीयं (न.) कांसा। सफेद ताँबा।

कांस्य (न.) पीने का पात्र। ताँबा और राष्ट्रा के मेल से बना हुआ चातुविशेष।

कांस्यकं (न.) पीतल।

कांस्यकार (पुं.) कसेरा। वातु के बरतन बनाने वाला।

काक (पुं.) कौआ। खञ्ज। लङ्गड़ा। काकचिञ्चा (स्त्री.) गुञ्जा। रती।

कृष् (क्रि.) मलना। मारना। खरोटना। खोंचा काकच्छद (पुं.) खञ्जन खग। ममोला।

कार्कतालीयः (न.) न्यायिवशेष। कौए के जाते ही फल का अचानक गिरना।

काकतिन्दुकः (पुं.) कुचला।

क्राकपक्ष (पुं.) कौओं के पहुन। लड़कों की दोनों कनपुटियों के बालों को काकपक्ष कहते हैं। पट्टे।

"काकपक्षधरमेत्ययाचितः।"

काकपुष्टः (पुं.) कोइल।

काकमीर (पुं.) उल्लू। घुग्धू।

काकली (स्त्री.) सुक्ष्म। मधुर। शब्द।

काकलीक मधुर धीमा शब्द।

काकलीरवः (पुं.) कोइल।

काकाक्षिगोलकन्याय (पुं.) कीए की एक ही आँख का बिन्दु दोनों और चला जाता है, इसी तरह का उभयसम्बन्धी दृष्टान्त ।

काकिणी (क्षी.) एक मान्ने का चौथाई मारा। बीस कीड़ी। एक दमड़ी। "काकिनी" भी काकिणी ही के अर्थ में आता है।

काक्तिः (पुं.) हार । गले का गहना। गरदन का ऊपरी भाग।

काकी: (स्त्री.) मादा कौआ। कौए जैसी रंग वाली वायसी लता। एक प्रकार की बेल।

काकु (की.) वक्रोक्ति। भय, क्रोध, शोक के उद्वेग में स्वर की बदलीअल। गुनगुनाहट।

काकुत्स्य (पुं.) ककुत्स्य की सन्तान। सूर्य्यवंशी राजाओं का नाम।

> "काकुत्स्यमालोकयतां नृपाणाम्।" इक्ष्वाकु राजा। रामचन्त्र।

काकुद (न.) तालु। जिस्र का आश्रय स्थान। तलुआ।

काकेस्ट (पुं.) निम्बौरी। नीम। नीम की निम्बौरी कौओं को बड़ी प्रिय हैं।

काकोदर (पूं.) साँप। सर्प।

काकोल (पुं.) पहाड़ी काक। साँप। एक प्रकार का सुअर। नरकभेद। विषभोद। (क्षी.) अश्वगन्धा। वायसी।

कास् (क्रि.) चाहना।

कास (त्रि.) बुरी आँख वाला। भैंड़ा। ऐंदाताना। कनखियाँ से देखना।

कासी (स्त्री.) एक प्रकार की सुगन्धियुक्त इत्य। दुष्टदृष्टि वाला।

कासीव (पुं.) सहींजन का पेड़।

काङ्सा (स्त्री.) इच्छा। चाह।

काक्षोकः (पुं.) बगुला।

काचः (पुं.) एक प्रकार की मणि। चक्षु रोगविशेष। रेत और एक प्रकार के खार से उत्पन्न एक पदार्थ। मोम। खार। मिट्टी।

काचलवण (न.) कालानीन। शोरा।

काचित (त्रि.) धींके पर रखी हुई वस्तु।

काञ्चन (पुं.न.) एक वृक्ष। चम्पा। नागकेसर। उदुम्बर। चत्तुरा। सोना। दीप्ति। चमक।

काञ्चनक (पुं.) कोविदार का पेड़। पक्षी विशेष। कचनार का पेड़। हरताल।

काञ्चनास (पुं.) कोविदार वृक्ष । कचनार वृक्ष । काञ्चि-ञ्ची (स्त्री.) करधनी । इकलरा हार । धुँघची । रत्ती । दक्षिण की एक पुरी का नाम जिसकी गणना सप्तपुरियों में है ।

काटः (पुं.) कूप। कुआ।

कारुकं (न.) खारापन। कटुता।

काठ (पुं.) चट्टान। पत्थर।

काठिनं-न्यं (न.) कठोरता। कड़ापन।

"काठिन्यमुरुस्तनम्" निष्ठुरता । कठिनाई ।

काण (पुं.) काना। कौआ।

काणुकः (पुं.) काक। मुर्गा। इंसभेद। बया जो ताल वृक्ष पर लटकती हुई घोंसला बनाती है।

काणेय:-र: (पुं.) कानी स्त्री का पुत्र।

काणेली (स्री.) दुराचारिणी अथवा विश्वास<mark>घातिनी</mark> स्री। अविवाहिता स्त्री।

काण्ड (पुं.न.) अध्याय।शाखा।स्तम्भ।तिनके आदि का गुच्छा। तीर। अवसर। पत्थर। नाड़ियों का समूह। निर्जन स्थान। अखरोट का वृक्ष। जल। बाँह या टाँग की हर्हो । मापविशेष । चापलृसी । घोड़ा । बुरा । पापी ।

काण्डकटुक (पुं.) करेला।

काण्डकार (पुं.) तीर बनाने वाला। सुपारी।

काण्डगोचर (पुं.) लोहे का तीर।

काण्डपटः (पुं.) पर्दा । कनात ।

काण्डपृष्ठः (त्रि.) योद्धा । सैनिक । वैश्या स्त्री स्त्र पति । औरत पुत्र को छोड़ किसी का भी दत्तक पुत्र । अकुलीन । जाति, धर्म अथवा अपने कर्म से च्युत ।

काण्डवत् (पुं.) बनुषधारी।

काण्डालः (पुं.) नरकुल की डलिया।

काण्डीर (पुं.) तीरन्दाज। बाण धारण करने वाला (न.) अपामार्ग (स्त्री.) कारवेल। मजीठ।

काण्डोलः (पुं.) कण्डी। नरकुल की टोकरी। काण्डेसु (पुं.) तृणमेद। तालमखाना।

काण्व (पुं.) कण्व का शिष्य या विद्यार्थी। यजुर्वेद की एक शाखाविशेष। कण्व का पुत्र।

कात् (कि.) तिरस्कृत करना। अपमानित करना। "यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदिस कात्कृतः।"

कातंत्र (न.) एक व्याकरण ग्रन्थ का नाम।

कातर (त्रि.) अधीर। भीरु। डरपोक। दुःखी। शोकान्ति। डरा हुआ। आन्दोलित। घबड़ाया हुआ। बेबस। पानी पर बहुत तैरने वाला और न डूबने वाला। एक प्रकार की बड़ी मछली। नाव। बेडा।

कातृण (न.) वृरी घास । बुरा तृण । खराव तिनका । कात्यायन (पुं.) कात्यायन सूत्र नामक धर्मशास्त्र के निर्माता एक मुनिविशेष । वररुचि नामक व्याकरण के वार्त्तिक के बनाने वाले ।

कात्यायनी (स्त्री.) अधेड़ या वृद्धा विद्यवा (जो लाल वस्त्र धारण किये हो)। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम। पार्वती जी का नाम।

कातुः (पुं.) कूप। कुआँ।

कार्याचितक (पुं.) बड़ी कठिनाई से पूरा होने वाला। किसी तरह करा।

काथिकः (पुं.) कथा कहानी कहने वाला। कथकड़।

कादम्ब (पुं.) कलहसा वाणा गन्ना। कदम्बवृक्षा कदम्बवृक्ष का फूल।

कादम्बकः (पुं.) तीर।

कारम्बिनी (क्री.) मेघमाला। वादलों की श्रेणी। "मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बिनी।"

कारम्बरी (क्षी.) नशीली मादक वस्तु जो कदम्ब के वृक्ष से निकाली जाती है। सुरा। मदिरा। हाथी के गण्डस्थल का मद। विद्या की अधिष्ठाती देवी सरस्वती का नाम। कोइलिया। वर्षा का जल जो गढ़ों में एकत्र होता है। सारिका।

कादाचित्क (त्रि.) कभी-कभी होने वाला। काद्रवेद (पुं.) कश्यप की स्त्री। कद्भू की सन्तान। कालिय नाग जिसको श्रीकृष्ण ने नाथा

था। सर्प।

कानक (पुं.) सुनहला। जयपाल बीज।

कारनन (न.) वन। घर। ब्रह्मा का मुख।

काननाग्नि (पुं.) श्रमी वृक्ष। वन की आग्। कानिष्ठिक (न ) अगनिया। सबसे छोटी द्वारा

कानिष्ठिक (न.) छगुनिया। सबसे छोटी हाथ की अंगुली।

कानिष्ठिनेय:-यी (पुं.) सबसे छोटे पुत्र की सन्तान या औलाद।

कानीन (पुं.) अविवाहिता स्त्री का पुत्र। व्यास का नाम। कर्ण का नाम।

कान्त (पुं.) प्यारा। प्रिय। पति। चन्द्रमा। वसन्त ऋतु। एक प्रकार का लोहा। चन्द्र अथवा सूर्य्यकान्तमणि। कार्तिकेय और कृष्णा का नाम। केसर। मनोहर। प्रियङ्गु वृक्ष। नारी।

कान्तलीब (पुं.) अयस्कान्तः। चुम्बक पत्थरः। लोहसारः।

कान्ता (की.) प्रेयसी। पत्नी। प्रियङ्गु लता। वड़ी इलायची। एक प्रकार की गन्धवस्तु। भूमि। पृथिवी।

कान्तार (पुं.) सघन और बड़ा वन। बुरा मार्ग। छेद। खुखाल। ताल रंग के गत्रे। बाँस। कोविदार। कचनार। उपद्रव।

कान्ति (श्री.) सुन्दरता। मनोहरता। चमक। दीप्ति। अभिनाष। चाह। शोषा। दुर्गा का नाम।

कान्तिस (स्री.) शोषा देने वाली। सोमराजी लता। कान्दव (न.) कढ़ाई या चूल्हे में राँधी गई वस्तु। मिठाई आदि।

कान्दिशिक (त्रि.) हतवाई। मिठाई बेचने वाला। कान्दिशीकः (त्रि.) भय से पलायितः। डर से भागा हुआ।

कान्यकुब्जः (न.) वह देश जहाँ वायु द्वारा सौ कन्या कुवड़ी हो गयी थीं। देश भेद। कत्रौज। ब्राह्मणविशेष। कत्रौजिये ब्राह्मण।

कपटिक (त्रि.) कपटी । छली । दुष्ट । चापलूस । धर्मभ्रष्ट । विद्यार्थी ।

कापच (पुं.) दुरा मार्ग। निन्ध पथ।

कापाल -कापालिक (पु.) खोपड़ी सम्बन्धी । शैवियों की सम्प्रदाय के अन्तर्गत एक सम्प्रदायविशेष, जो सदा खोपड़ी अपने पास रखते और उसी में राँच कर अथवा रख कर खाते-पीते हैं। एक प्रकार की कोढ़। वामाचारी।

कापालिन् (पुं.) शिव जी का नाम।

कापाली (ज़ी.) खोपड़ी की माला। बड़ी चतुर स्त्री।

कांपिक (पुं.) बन्दर जैसे आकार वाला या बन्दर जैसा व्यवहार करने वाला।

कापिल (पुं.) पीत रंग। पीले रंग वाला। कपिल कथित शास्त्र को पढ़ने वाला। सांख्य शास्त्र का जाता।

कापिश (न.) मदिरा। मद्य।

कापुरुष (पुं.) बुरा आदमी। हरपोंक मनुष्य।

कापोत (न.) कबूतरों का झुण्ड। सुरमा। कबूतर जैसे रंग वाला।

काफल (सं.) कडुआ बीज।

काम (न.) वैषयिक अभिलाषा का नाम काम है। विषयवासना।सम्भोगलिप्सा।कामदेव।अत्यन्त लालसा।

कामकला (स्त्री.) काम की स्त्री रित का नाम। कामप्रिया।

कामकार (त्रि.) स्वेच्छाचारी। स्वतंत्र।

कामकेलि (पुं.) सुरतिक्रया। कामक्रीड़ा। सम्मोग। कामचार (पुं.) यथेच्छाचारी। अपनी मनमानी करने वाला।

कामद (त्रि.) अभीष्ट पूरा करने वाला।

कामदुघा (क्री.) सुरमी गी। कामधेनु। स्वर्ग की गी।

कामदुह् (स्त्री ) कामधेनु ।

कामध्वंसिन् (पुं.) काम को ध्वंस करने वाले। शिव जी।

कामपाल (पुं.) बलराम। बलबद्ध। कामनाओं की रक्षा करने वाला।

कामस् (अव्य.) अनुमति । सम्मति । प्रकाम । चोखा । पर्याप्त । स्वीकार । हाँ । चाहे ।

कामरूप (पुं.) इच्छानुसार रूप बारण करने वाला। एक देश का नाम जो आसाम के अन्तर्गत है। मनोहर रूप वाला।

कामल (पुं.) कामी। एक प्रकार का रोग।

कामसुत (पुं.) अनिरुद्ध।

कामसखा (पुं.) कामदेव का मित्र । ऋतुराज वसन्त । काम को प्रदीप्त करने वाला चन्द्रमा ।

कामसूज (न.) वातस्यायन सूत्र जिसमें कामशास्त्र प्रतिपादन किया गणा है।

कामान्य (पुं.) काम से अंचा। जो अपने शब्द से दूसरों को अंघा कर दे। कोइल। विचारहीन।

कामिन् (पुं.) चकवा।कबूतर।सारस।कामी।बीठ स्त्री। मदिरा।

कामुक (त्रि.) अशोक वृक्ष। माधवी लता। घटक। चिड़िया। बहुत सम्मोग की इच्छा रखने वाला। द्रव्य कमाने की इच्छा रखने वाली स्त्री।

काम्पिल्य (पुं.) कम्पिला न्दी का तटवर्ती देश। गुण्डारोचना नामी लला।

काम्बविक (पुं.) शंख का काम करने वाला। शंखकार।

कम्बोजः (पुं.) कम्बोज देश का घोड़ा। पुताग वृक्ष । कम्बोजदेवासी । म्लेच्छविशेष । इयपुच्छी ।

काम्ब (न.) फलकामना से किया मया कर्म्यानुष्ठान, यथा-तप, यज्ञ, पाठ, प्रजनादि। कार्य जिसकी करने में बड़ा क्लेश हो। सुन्दर।

कार (पुं.) अन्नादि से बढ़ने वाला। शरीर। वृक्ष का यह। समुदाय। मुख्य। प्रधान। घर। चिह्न। ब्राह्मतीर्थ। मूलधन। ब्रह्मा।

कायस्य (पुं.) शरीर में स्थित। परमात्मा। लेखक

का काम करने वाला। जातिविशेष। हरीतकी। आमलकी। लेखक जाति जिनकी उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से है।

कायिक (त्रि.) शारीरिक। त्रो देह से किया जाय। कार (पुं.) मारने योग्य। निश्चय। उपाय। काम। पति। स्वामी। प्रमु। दृढ़ विचार। शक्ति। सामर्थ्य। कर। महसूल। बर्फ का हैर। हिमालय। ओले का पानी। मारना। यति।

कारक (त्रि.) करने वाला। क्रियाजनक। व्याकरण में कारक उसे कहते हैं जिसका किया से सम्बन्ध हो। कर्ता, कर्म, अपादन आदि सात कारक है।

कारणदीपक (न.) अलङ्कारशास्त्र का अर्थालङ्कारभेद । कारज उगलियों से सम्बन्धयुत।

कारण (न.) हेतु। बिना जिसके कार्य की उत्पत्ति न हो सके। साधन। इन्द्रिय। शरीर। तत्व। किसी नाटक की मूल घटना। चिह्न। प्रमाण। प्रमाणपत्र । पीड़ा । (क्रि.) मारना । हनन करना !

कारणमाला (स्त्री.) अर्थालंकारभेद।

कारणोत्तर (न.) कुछ अभिप्राय मन में रख कर उत्तर देना। वादी की कही बात को स्वीकार कर के उसका खण्डन करना जैसे-"मैं मानता हूँ कि वह पुस्तक जो मेरे पास है, राम की है, पर राम ने मुझे यह पुस्तक उपहार में दे डाली है।"

कारण्डव (पुं.) इंसविशेष।

कारमिहिका (स्री.) कपूर। काफूर।

कारम्मा प्रियहु वृक्ष।

कारवः (पुं.) काक। कौआ।

कारस्करः (पुं.) किम्पाल वृक्षा

कारा (स्त्री.) कारागार। बन्दीगृह। वीषा की तूम्बी। सुनारिन।पीड़ा।कष्ट।दूती।शब्द।वीणाकी गुञ्ज को कम करने का औजार।

कारापथ (पुं.) देशभेद।

कारि (स्त्री.) क्रिया। काम। शिल्पी। कारीगर।

कारिका (स्त्री.) काम । क्रिया । नटी । अल्पासर युक्त बहुत अर्थ बताने वाला श्लोक। कारीगरी। यातना । नाईं आदि का कार्य। ब्याज। वृद्धिविशेष। भर्त्हरि की रची कारिका

व्याकरण पर है। सांख्यकारिका सांख्यदर्शन पर है।

कारीर (न.) वाँस अथवा नरकुल के अँखुओं की

कारीरी (खी.) वृष्टि के लिये यझ की क़िया। पानी बरसाने वाली यज्ञक्रिया।

कारीष (न.) सुखे गोबर का ढेर।

कारु (त्रि.) शिल्पी। कारीगर। कवि। गवैया। भयानक। विश्वकर्मा का नाम।

कारूज (पुं.) कल का कोई सा पुर्जा। हाथी का बच्चा। पहाड़ी। फेन। गेरु। तिल। मस्सा। नागकेसर।

कारुणिक (पुं.) दयालु स्वभाव वाला।

कारुष्य (न.) दया। अनुकम्पा।

कारुण्डिका कारुण्डी (स्री.) जींक।

कार्कीक (पुं.) सफेद अश्व जैसा। कार्त्तवीर्य (पुं.) हैहयराज कृतवीर्य का पुत्र। सहस्रबाहु। सहस्रार्जुन।

(न.) स्वर्णा सोना। धतूरा। काञ्चन वृक्ष।

कार्तिक (पुं.) कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न । स्वामिकार्तिक। कार्तिकी पूर्णिमा।

कार्तिकेय (पुं.) शिवपुत्र । स्कन्द । स्वामि- कार्तिक । कार्तिकोत्सव (पुं.) दीपोत्सव, जो कार्तिकी शुक्ला प्रतिपदा को होता है।

कात्स्र्वं (न.) सार असार। सम्पूर्णता। समुचापन। कार्दम कीचड्युक्त। कीच से सना या भरा। कर्दम प्रजापति सम्बन्धी।

कार्पटः (पुं.) प्रार्थी । उम्मीदवार ।

कार्पटिक (त्रि.) तीर्थयात्री, जो तीर्थोदक से निर्वाह करता है। तीर्थयात्रियों का समूह। अनुभवी मनुष्य। पिछलग्गू।

कार्पण्य (न.) सूमपन। कञ्जूसपन। दीनता। अधीनता। चित्त का हत्कापन।

कार्पाण. (पुं.) खड्गयुद्ध।

कार्पास (पुं.) रुई। कपास।

कार्पासी (स्त्री.) वृक्षभेद । कृपा । कृपास ।

कार्म (पुं.) परिश्रमी। मेहनती।

कार्मण (त्रि.)क्रिया में चतुर।योगविद्या।मंत्रविद्या। कार्मुक (युं.) धनवा। धनुष। कमान। बाँस। कार्य

में पटुं। महानिम्ब। सफेद खदिर।

कार्य्य (न.) कर्त्तव्य कर्म। काम। पेशा। व्यवसाय। धार्मिक अनुष्ठान। विनश्वर। अवयव वाला। झगडा। करने योग्य।

कार्शनिव (पुं.) अग्निपुंज। गरम।

काश्यं (न.) निर्वलता। दुबलापन। कमी। थौड़ापन। कार्षापण (पुं.न.) सोलह पैसा। सोली पण। कृषक। सोना। मुद्रा।

कार्षिक (पुं.) एक तोले भर।

काल (पुं.) काले रंग वाला। कृष्णवर्ण। समय। किसी कार्य या वस्तु के लिये उपयुक्त समय। भाग्य। नेत्र में जो काला भाग होता है। कोइल। शनैश्चर ग्रह। शिव। रक्तवित्रक। कासमई। क्षण घड़ी आदि समय।

कालकञ्ज (न.) नीला कमल।

कालकण्ठ (पुं.) मोर। नीलकण्ठ। पक्षी। शिव जी का नाम। खञ्जन। दात्यूह। कालवि**ङ्क**।

कालकूट (पुं.) विष। विष जो समुद्रमन्थन के समय निकला था और जिसे शिव जी ने पान कर लिया था।

कालनेमि (पुं.) १ राक्षस का नाम। हिरणयकशिपु का पुत्र। दैत्य।

कालपर्ण (पुं.) तगर का वृक्ष। काले पत्ते वाला वृक्ष।

कालपुच्छ (पुं.) काली पूँछ वाला। बारहसिंहा।

कालपृष्ठ (पुं.) मृगभेदः। काली पीठ वाला। कंकपक्षी। धनुषः।

कालरात्रि (स्त्री.) कल्पान्त रात्रि। कार्तिक की अमावास्या की रात्रि।

काललीह (न.) काला लोहा।

कालसूत्र (न.) नरकविशेष।

कालस्कन्ध (पुं.) काली शाखा वाला। तमाल वृक्ष। उदुम्बर।

काला (स्त्री.) नील। मजीठ। काला जीरा। अश्वगन्धा।

कालागुरु (न.) अगुरु चन्दन।

कालाग्नि (पुं.) मृत्यु को देने वाली आग। प्रलयाग्नि। कालानल।

कालिक (पुं.) बगला पक्षी। कृष्ण चन्दन।

कालिंग (पुं.) हाथी। सर्प। राजकर्कटी।

कालिन्दी (स्त्री.) यमुदा नदी।

कालिन्दीभेदन (पुं.) बलभद्र।

कालियन् (पुं.) कालापन । कृष्णता ।

काली (स्त्रीः) काले रंग वाली। देवीभेद। मत्स्यगन्था।सत्यवती।नये बादलों की माला। गाली गलौज। रात्रि। कालाञ्जनी।

कालैय (पुं.) कुता। हल्दी।

काल्पनिक (त्रि.) कल्पित। बनावटी।

काल्या (स्त्री.) गौ, जिसके गर्भ धारण का समय आ पहुँचा हो।

कावेरी (स्री.) दक्षिण की एक नदी का नाम। वेश्या। हल्दी।

काट्य (पुं.) पद्यमयी रचना। कविता के गुणयुक्त ग्रन्थ। दैत्यों का गुरु। शुक्र।

काव्यत्तिंग (न.) एक प्रकार का अर्थालंकार।

काश् (कि.) चमकना।

काश (पुं.) फेफड़े का रोग। तृणपुष्प।

**काशिराज** (पुं.) दिवोदास। धन्वन्तरि।

काशी (स्त्री.) वाराणसी पुरी। बनारस।

काश्मीर (न.) कुड्कुम । कमल की जड़ । सुहागा । एक देश । कश्मीरदेशवासी ।

काश्यप मुनिविशेष। मृगविशेष। एक प्रकार की मच्छी। गोत्रभेद। कश्यप का वंशघर।

काश्यिप (पुं.) गरुड़ के ज्येष्ठ भ्राता अरुण। (सूर्य का सारथि अनूरु)।

काश्यपी (स्त्री.) पृथिवी।

काष्ठ (न.) काठ। लकड़ी। इंधन।

काष्ठकदत्ती (स्री.) बनैला केला।

काष्ठकीट (पुं.) घुन।

काष्ठतस् (पुं.) रथ बनाने वाला। दोगला।

काष्ठलेखक (पूं.) देखो काष्ठकीट।

काष्ठा (स्त्री.) दिशा। पर्य्यवसान। सीमा। चिह्न। समय का परिमाणविशेष। कला का तीसवाँ माग। जल। सूर्य्य। कास (पुं.) फेफड़े का रोग। काही।

कासध्नी (स्त्री.) कण्टकारी। कण्डभारी।

कासरः (पुं.) मैंसा।

कासारः (पुं.) तालाब । इद । सरोवर ।

कासिका (स्त्री.) खाँसी।

कासीस (न.) हीराकस। एक प्रकार की धातु। कौंसीस।

कासू (स्री.) घबराहट का बोल। चमक। बुद्धि। रोग।

कारल (न.) सूखा। मुझीया हुआ। उपद्रवी। बड़ा। विस्तृत। बहुत। मुर्गा। कौआ। नगड़ा। बाजा विशेष।

**बाइलिः** (पुं.) शिव जी का नाम।

किंवत् (अव्य.) दीन । तुच्छ । नीच ।

किंवरन्ती (सी.) जनश्रुति। लोकापवाद।

किंवा (अन्य.) विकल्प। अथवा। वा। वा।

किंशारु (पुं.) धान की बाल। तीर। कंकपक्षी।

किंश्वक (पुं.) वृक्ष जिसमें सुनदर लाल पुष्प लगते हैं, षर उन पुष्पों में महक नहीं होती। पलाश पुष्प। ढाँक के पूल। "विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्था इव किंशुकाः"।

किकिः (पुं.) नारियल का वृक्ष। चालक। पक्षी।

**किकिशः** (पुं.) एक प्रकार का कीड़ा।

किंकरः (त्रि.) नाकर।

किक्रिणी (स्री.) करवनी। छोटी घण्टी। घुँछुरू।

किकर (पुं.) कोयल। भौरा। घोड़ा। कामदेव।

निद्विसत् (पुँ.) अशोक वृक्ष। तोता। रक्तमाटी। कोमल। कामदेव।

किञ्च (अन्य.) आरम्म। समुच्चय। कुछ और। किञ्चन (अन्य.) थोड़ा। अपूर्ण।

किञ्चलक (पुं.) केसर। फूल की धूरी। नाग केसर।

किट् (क्रि.) समीप जाना। डरना।

किटिः (पुं.) सुअर।

किटिमः (पुं.) खटमल।

किटिमः (पुं.) एक प्रकार की कोड़।

किहं (न.) लोहे की जङ्ग या मैल।

किण् (पुं.) मांस की गाँठ। गूल। तिल। लकड़ी का कीडा। किण्वन् (पुं.) घोड़ा।

कित् (क्रि.) सन्देह करना।

कितव (पुं.) जुआरी। ठग। नीच। धतूरा। उन्मत या सनकी आदमी।

किंथिन् (पुं.) घोड़ा।

किन्तनु (पुं.) आठ पाँव का कीड़ा। मकरी। बहुत छोटे शरीर वाला।

किन्तु (अव्य.) लेकिन। पर। परन्तु।

किजर (पुं.) देक्ताओं का गवैया, जिसका मुख घोड़े जैसा और शरीर मनुष्य जैसा होता है।

किनरेश (पुं.) किनरों का स्वामी। कुनेर। धन का दाता।

किन्नु (अब्य.) प्रश्न। वितर्कः। स्थान। सादृश्य। क्या।

किनाट (सी.) पेड़ की भीतरी छाल।

किम् (अव्य.) क्या। वितर्क। निन्दा।

किमु (अव्य.) सम्मावना । सन्देइ । विमर्ष ।

किमुत (अन्यः) प्रश्न । वितर्कः। सन्देहः। विकल्पः। अतिशयः। फिर क्याः।

किम्पच. (त्रि.) सूम। कृपण।

किंपुरुष (पुं.) देवयोनिभेद। हिमालय और हेमकूट के बीच। नववर्ष नामी जम्बुद्धीप का एक वर्ष। बुरा आदमी।

किं मूत किस प्रकार का। किस तरह का।

कियत् (त्रि.) कितना।

कियाहः (पुं.) लाल रंग का घोड़ा।

किर (पुं.) शूकर। सुअर।

किरण (पुं.) किरन। सूर्य।

किरणम्ब चमकीला। प्रकाशयुक्तः।

किरणमालिन् (षुं.) सूर्य।

किरात (पुं.) छोटे शरीर वाला। भील। बनैला पुरुष। साईस। शिव जी का नाम।

करातार्जुनीक (न.) भारिव रचित एक उच्च काव्य का नाम जिसमें अर्जुन और मीलरूपघारी शिव जी के युद्ध का वर्णन किया गया है।

किरातिः (स्त्रीः) गंगा। दुर्गा का नाम। भिल्लनी। मोरछल या चौरी लेने वाली स्त्री। कुटनी। आकाशगंगा। किरिः (पुं.) सुअर।

किरिटिः (पुं.) घुहारे के वृक्ष का फल।

किरीटः (पुं.) मुक्टर। पगड़ी। मुक्टर के नीचे की टोपी।

किरीटिन् (पुं.) मुकुटधारी। अर्जुन।

किर्मि: य किर्म्पी (स्ती.) वड़ा कमरा।इमारत।सोने या लोहे की प्रतिमा। पलाश वृक्ष।

किम्मीर (पुं.) राक्षसविशेष, जिसे भीम ने मारा था। रंगबिरंगा। नारंगी का वृक्ष।

कियांणी (पुं.) बनैला शुकर।

किल् (क्रि.) सफेद होना। जय जाना। खेलना। अनुरोध करना। फेंकना। भेजना।

किल (अव्य.) निश्चय । पछताना । प्रसिद्ध । सत्य । कारण । सुठ ।

किलिकिञ्चित (न.) स्त्रियों का विलासभेद।

किलकिला (स्त्री.) किलकारी। प्रसन्नता का बोल।

किलाट (gi.) जमा हुआ दूष।

किलानकः (पुं.) पके हुए दूध का पिण्ड। दूध का विकार। मलाई। मावा। खोया।

किलाटिनू (पुं.) बाँस।

किलास (पुं.) कोढ़ी। कोढ़ का सफेद चकता। किरित्तञ्जम् (स्त्री.) चटाई। हरी लकड़ी का तख्ता।

किलिमं (न.) अञ्जीर का वृक्ष।

किल्विन् (पुं.) घोड़ा।

किल्विष (न.) अपराध। पाप। रोग। धर्ग और अधर्म का फल। अनिष्ट। संसार।

किञ्चलय (पुं.न.) पल्लव। पत्र। पत्ता।

किश्चोर: (पुं.) हाथी का बच्चा। बालक, जिसकी अवस्था पाँच वर्ष से अधिक और पन्द्रह वर्ष से कम हो। दस वर्ष से १५ वर्ष तक की उम्र वाला किशोरावस्था का कहा जाता है। सूर्य।

किष्क् (क्रि.) मारना।

किष्किन्ध -न्धेष. (पुं.) ओड् देश का एक पहाड़। वहीं की गुफा।

किष्कु (पुं.स्त्री.) बारह अंगुल का माप। बाँह। हाथ का परिमाण।

किसल -किसलवः (पुं.न.) नवपल्लव । कोमल पत्र । अंकुर ।

कीकट (पुं.न.) दीन । दरिद्र । घोड़ा । विहार देश का नाम । "कीकटेषु गया पुण्या" ।

कीकस (पुं.) कड़ा। दृढ़। हही।

कीकिः (पुं.) नीलकण्ठ।

कीचकः (पुं.) पोला वाँस। वाँस की, हवा के लगने से सनसनाहट या खड़खड़ाहट। जातिविशेष। विराट् राजा का साला और और उनकी सेना का प्रधान सेनापति केकय देश का राजा।

कीचकजित् (पुं.) भीयसेन।

कीज (पुं.) अदुमुत । विलक्षण !

कीट् (कि) रंगना। वाँधना।

कीट (पुं) कड़ा। दृढ़। कीड़ा।

कीटघून (पुं.) कीड़ों को विनाश करने वाला। गन्धक।

कीटजा (स्ती.) कीड़ों से निकली हुई। नाख।

कीटमणि (पुं.) खद्योत । जुगुनू ।

कीदृश् (त्रि.) किस प्रकार। कैसे। कैसा।

कीनं (न.) मांस।

कीनारः (पुं.) अधम पुरुष। नीच मनुष्य।

कीनाज्ञ (पुं.) यम । वानरविशेष । खितहर । बापुरा । छोटा । कम ।

कीरः (पुं.) तोता। देशविशेष। मांस। काश्मीर देश और वहां के निवासी।

कीरइष्टः (पुं.) आम का पेड़।

कीरिः प्रशंसा। भजन। गीत।

कीर्ण (त्रि.) विखरा हुआ। उका हुआ। भरा हुआ। रखा हुआ। घायल।

कीर्तना (स्त्री.) यश । नेकनामी ।

कीर्ति (स्त्री.) यश।

कीर्तित (त्रि.) कहा गया। प्रसिद्ध किया गया।

कीर्तिशेष (पुं.) मरण। मौत।

कीलु (क्रि.) बाँधना। खाँसना।

कील (पुं.स्री.) आग की लाट।शस्त्र। खम्था। लेश। कील। माला। टिहुनी। शिव का नाम। अणु। धूपघड़ी का काँटा व कील।

कीलक (पुं.) कील। मेख। गऊ का खूँटा। कीलालम् (न.) जल। रक्त। अमृत। पशु। मधु। कीलालजम् (न.) मांस। कीलालिं (पुं.) समुद्र।

कीलालपः (पुं.) राक्षस । देव ।

कीशः (पुं.) नंगा। (स.) लंगूर। बन्दर। सूर्य। एक पक्षी।

कु (कि.) शब्द करना। दुःख से शब्द करना। कु (अव्य.) पाप। निन्दा। थोड़ा। इटाना। भूमि।

त्रिभुज का आधार।

कुकम एक प्रकार की मदिरा।

कुकीलः (पुं.) पर्वत ।

कुकुद (पुं.) आदपूर्वक अलंकृत कन्या को देने वाला।

कुकुन्दर (पुं.) जधनक्ष।

कुकुर (पुं.) दशाई देश। यदुवंश का एक राजा जिसे ययाति से शाप से राज्य नहीं मिला था।

कुंबुट (पुं.) आग की चिनगारी। मुर्गा पक्षी।

कुक्कुटवत (न.) व्रतिविशेष। यह व्रत सन्तान प्राप्ति के लिये जैठ और मार्टों की शुक्ला सप्तमी के दिन किया जाता है।

कुह्यी (स्वी.) मुर्मी। घरेलु छोटी छिपकली। वृक्षविशेषः।

बुकुषः (पुं.) जंगली युर्गा। वारनिशः।

कुकुरः (पुं.) कुता।

कुक्षः (पुं.) प्रेट।

कुक्षिः (पुं.) उदर। पेट। मर्माशयः। किसी वस्तु का मीतरी भागः। गुफाः। तलवार की म्यानः। खाड़ी। पेट का बायाँ और दाहिना मागः।

कुक्षिम्मिरिः (पुं.) देवता और अतिथियों को उन कर केवल अपना पेट नरने वाले। स्वार्था। पेट्र।

कुंकुम (न.) केसर।

कुंकुमाद्रिः (पुं.) एक पर्वत का नाम।

खुच् (कि.) चिड़िया की तरह सीटी बजाना। चिकनाना। मोड़ना। रोकना। बन्द करना। लिखना। टेक़ा हो कर चलना। मुस्सा करना। मिलना। तिरष्ठा होना।

कुव (पुं.) स्तन। चूची। चूची के ऊपर की पुण्डी या बौडी।

कुचफल (पुं.) अनार का फल या जो फल कुचों जैसा हो। कुचर (बि.) अन्य के दोषों को कहने वाला।

कुचर्या (स्री.) कुव्यवहार। कुवालक।

कुच्छं (न.) कमलभेद।

कुज् (क्रि.) चुराना।

कुण (पुं.) मंगल ग्रह। नरकासुर। वृक्षमात्र। सीता। कात्यायनी (क्षी.)।

कुनम्मलः (पुं.) घर फोड़ कर चोरी करने वाला चोर। नकब लगाने वाला चोर।

कुन्सदि, कुन्सदिका, कुन्सदी (स्ती.) कुहासा। नीहार। पाता। कुहर।

कुच्चन (न.) कुटिलता। अनादर। नेत्ररोग।

कुष्टिं (पुं.) कुटिल होना। आठ मूठ का नाम। कुष्टिक (पुं.) काना जीरा। मच्छी का भेद। कुष्जी। ताली। बाँस की शाखा। रती।

कुब्बित (न.) सिकुड़ा हुआ। तगर का फूल। कुब्ब (युं.) हाथी। ठोड़ी। लताओं से आच्छादित और बीच में खुला हुआ स्थान। लतागृह। लतावितान। हाथीदाँत।

कुञ्जर (पुं.) हाथी।

कुञ्जरच्छाबा (पुं.) योगविशेष जो त्रयोदशी के दिन मधा नकात्र के होने पर होता है।

कुञ्जराञ्चन (पुं.) बड़ का वृक्ष।

कुट् (कि.) तिरक्षा होना। कुटिल होना।

कुट (पुँ.) कड़ा। दुर्ग। गढ़। हथीड़ा। वृक्ष। घर। पर्वत।

कुटक (पुं.) बिना बाँस का हल। (:) खम्मा जिसमें मधानी की रस्सी लपेटी जाती है।

कुटङ्क (पुं.) छत्त। छपर।

कुटक्रकः (पुं.) छोटा घर। झोपड़ी। कुटी।

कुटपः (पुं.) कुडव । तौतविशेष । यर के समीप का बाग । ऋषि । तपस्वी । कमल ।

कुटरः (पुं.) देखो कुटकः।

कुटकः (पुं.) मुर्गा। खीमा।

कुटलं (न.) छत्त। छप्रर।

कुटिः (पुं.) शरीर । वृक्ष । कुटी । झोपड़ी । घुमाव । कुटिरम् (न.) झोपड़ी । कुटी ।

कुटिल (त्रि.) टेढ़ा। घोखेबाज।

कुटिलिका (स्री.) चुपके चुपके जैसे शिकारी अपनी

शिकार की ओर जाता है, जाना। लुहार की भट्टी।

बुटी (स्त्री.) घुमाव । झोपड़ी । मुरा । मदिरा । कुटिनी ! कुटुइकः (पुं.) बेलों अथवा लताओं से आच्छादित

मृह या कुटी। किसी वृक्ष पर चढ़ी हुई बेल। तता। छपर। छत। झोपड़ी। खती।

कुटुनी (ज़ी.) कुटनी। वह दुराचारिणी स्त्री जो अन्य सियों को चुपके चुपके व्यभिचार के लिये

अन्य पुरुषों के पास पहुँचावे।

कुटुम्ब (न.) गृहस्थी । पोष्यवर्ग । नातेदार । सन्तान । कुडु (क्रि.) काटना। विभक्त करना। पीसना। दोषारोपण करना। जलाना। बढ़ाना।

बुद्धक (पुं.) अंगमेज जिसका वर्णन लीलावती में दिया हुआ है।

कुट्टनी (स्री.) देखो कुटुनी।

कुट्टमित (न.) मित्र के साथ मिलने की इच्छा रहते हुए भी, न मानने के लिये हाथ हिलाना।

विलासभेद ।

(पुं.न.) खिलने पर आई हुई कली। नरकविशेष।

**बुद्धारः** (पुं.) पहाड़ । सम्मोग विलास । ऊनी कम्बल ।

अकेलापन।

कुट्टिम (पुं.) छोटे पत्थरों से जड़ा हुआ। रत्नों की खान। अनार। कुटी।

कुट्टिहारिका (स्ती.) दासी। टहलुनी।

कुट्टीरः (पुं.) पहाड़ी।

बुट्टीरकं (न.) झोपड़ी।

कुठ् (क्रि.) घबराना। आलस्य करना। घुड़ाना।

कुठः (पुं.) वृक्ष।

कुठाकुः (पुं.) चिड़िया विशेष।

कुठाटङ्क:-का (पुं.स्त्री.) कुल्हाड़ी।

कुठार:-री (पुं.स्रो.) एक प्रकार की कुल्हाड़ी। वृक्ष। कुठारः (पुं.) वानर। पेड़। शस्त्र बन.े वाला।

कुिठ: (पुं.) वृक्ष। पहाड़।

कुठेरः (पुं.) अग्नि।

कुठेहः (पुं.) पंखा या चौरी से उत्पन्न हवा।

कुड़ (क्रि.) जलाना। धबड़ाना। बचाना। खाना। बालक होना।

कुड़ङ्गः (पुं.) कुञ्ज। सतागृह।

कुड़प -व (पुं.) एक पाव। सेर का चौक्रियाई माम। कुड्मल (पुं.न.) खिलने के समय को प्राप्त हुई

कली। नरकविशेष।

कुडिः (सं.) शरीर। देह।

कुडिका (स्त्री.) कठौती या पथरौटी।

कुडी (सी.) कुटी। झोपड़ी।

कुड्यं (न.) दीवार। क्रीतूहत। व्यसन।

कूण् (क्रि.) सहारा देना सहायता देना । शब्द करना । सलाह देना । बातचीत करना । आमंत्रण देना । नमस्कार करना।

कुणकः (पुं.) किसी जीवजन्तु का हाल का

जन्मा बच्चा। कुणप (पुं.) प्राणरहित। मृत शरीर। मुर्दा।

दुर्गन्धयुक्तः। भालाः।

कुणरू (मु.) चिल्लाता हुआ।

कृषि: (पुं.) विसहरी। फोड़ा जो झय के उन्नली के नाखूनों के किनारे होता है।

कुण्टक (पुं.) मोटा। वर्बीला।

कृष्ठ (पुं.) मौधरा। डीला। मूर्जा। मन्दबुद्धि। निर्वत।

कुण्ठकः (पुं.) मूर्ख।

कुण्ड् (कि.) क्लाना। सान्हा डेर तमाना।

रक्षा करना।

कुण्डलिन् (पुं.) घेरा देने वाला। सर्प। साप।

कुण्डितनी (स्त्री.) ताँनिक श्रांतर्भवक्षेष। साँपिन। कुण्डिका (स्री.) घड़ा। कमण्डलुः

कुण्डिन (पुं.) शिव जी का नाम कर्णसंकर । घोड़ा । मुनिविशेष।

कुण्डिनं (न.) विदर्भों की राजधानी का नाम। मुनिविशेष।

कुण्डर-कुण्डीर (पुं.) दृइ। मजबूत मनुष्य। कुतपः (पुं.) सूर्यः। अग्निः। ब्राह्मणः। अतिथि । गौ। गञ्जा। दौहित्र। बाजा। नैपाली कम्बल। कुशतृण। दिन के दोपहर की पिछली घड़ी से

तीसरे पहर की पहली घड़ी तक का समय। कुतस् (अव्य.) प्रश्न । कहाँ से । कब से । कहाँ । किस स्थान पर। क्यों। किस कारण से। कैसे।

कुतुकं (न.) इच्छा। अभिलाष। कौतुक।

कुतुप (पुं.) छोटा सा चमड़े का कुप्पा। घी रखने का बरतन। दिन का आठवाँ मुहूर्त।

कुत्रस (न.) अद्भूत। विलक्षण। अपूर्व।

कुन (अन्य.) कहाँ। कन।

कुत्स् (क्रि.) गाली देना। निन्दा करना।

कुत्सा (भी.) निन्दा। परिवाद।

कुरिसत (न.) निन्दित। निन्दा किया हुआ। बुरा कहा गया। कमीना। शुद्र।

**कुय् (क्रि.)** सहना। दुर्गन्य निकलना। फ्रस्ट्वी लगता। कुषः (पुं. क्री.) हाथी की झूल। (:) कुश तृण। कुदारः-चः-चकः (पुं.न.) कोविदार वृक्ष। कवनार का पेड़। काकानासा। कुदाली। ताबे का बड़ा।

कुद्धः नः (पुं.) चौकीदार का घर। मकान जिसमें किसी वस्तु का ताकने वाला रहता है।

कुषः (पुं.) पहाड़ । पर्वत ।

कुनकः (पुं.) काका। कौआ।

कुनखः (पुं.) नर्खों का रोग जिसमें नर्खों का रंग बदल जाता है। कुनख रोग वाला मनुष्य।

कुनालिका (स्री.) कोइल।

कुत्तः (पुं.) प्राप्त नामी शक्षः। माला। एक छोटा जानवरः। कीट। अत्रविशेषः। भलः। गवेषुका थान्यः। सहनः। क्रोषः। प्रेमः।

कुत्तवः (पुँ.) केश । पीने का पात्र । हाथ । देशविशेष । हत । जौ । मन्सद्रव्य ।

कुन्तिः (पुं.) देशविशेष। राजा क्रय के पुत्र का नाम।

कुत्ती (जी.) सूरसेन राजा की औरसी पुत्री जिसका नाम पृथा था, और खुन्तिकोज ने उसे निज-सन्तान की तरह ग्रहण किया। पाण्डु की पटरानी।

कुन्य् (क्रि.) धायल करना। पीड़ित होना।

कुद (पुं.) फूतदार एक वृक्ष। कुन्दरू नामक गन्ध द्रव्य। विष्णु भगवान् का नाम। कुबेर के नी धनागारों में से एक। नी की संख्या। कमल। खराद। भूमियंत्र। करवीर वृक्ष।

कुन्दमः (पु.) विल्ली।

कुदरः (पुँ.) विष्णु का नाम। तृष या धासविशेष।

कुदु (पुं.) चूहा। धूँस।

कुप् (क्रि.) कुद्ध होना। कुपित होना। उत्तेजित होना। आन्दोलित होना। चमकना। बोलना।

कुपाणि (त्रि.) टेढ़े हाथ वाला।

कुपिन्द (पुं.) ताँत। जुलाहा।

कुपिनिन् (पुं.) मछवा। धीमर।

कुपिनी (स्त्री.) एक प्रकार का छोटा जाल जिससे छोटी मछलियाँ पकडी जाती हैं।

कुपूर (त्रि.) दुष्टाचरण वाला। बुरे चाल-चलन वाला। नीच। अकुतीन। घृणित।

कुष्य ्(न.) उपषातु। जस्ता धातु। चाँदी और सोने को छोड़ कर कोई धातु।

कुबेरः (पुं.) यसराज । मूर्ख : बुरे शरीर वाला । कुब्जः (पुं.) थोड़ी कोमलता वाला । कुबड़ा । तलवार ।

कुब (पुं.नि.) वन । हवनकुण्ड । छल्ला । बाली । सूत । छकड़ा । गाड़ी ।

कुमृत् (पुं.) पहाड़। राजा।

अपामार्ग ।

कुमारः (पुँ.) बालक। जिसकी उम्र पाँच वर्ष के नीचे हो। युवराज। कार्तिकेय, जो युद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं। अग्नि। तोता। ब्रह्मचारी। सिन्धुनद। वरुण वृक्ष।

कुमारकः (पुं.) बालक। आँख की पुतली।
कुमारिका, कुमारी (स्त्री.) दस से बारह वर्ष की
अविवाहिता कन्या। अविवाहिता लड़की।
कवारी लड़की। दुर्गा। कई एक पौंचों के नाम।
सीता। बड़ी इलायची। मारतवर्ष की दक्षिणी
अन्तिम सीमा पर स्थित अन्तरीप। श्यामा
पक्षी। नवमल्लिका। घृतकुमारी। नदीविशेष।
वरुण का पूल।

कुमुद (पुं.) अकृपालु । अमित्र । तालची । कुमुदनी का सफेद फूल । कैरव । कल्हार । वारनभेद । दैत्यविशेष ।

कुमुदिनी (श्लीः) कमलसमूह। तड़ाग जिसमें कमलों की बहुतायत हो। कुमुदलता।

कुमुद-नाय-पति-बन्ध-बान्धव-सुद्दद-नायकः

(पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

कुमोदक (पुं.) विष्णु का नाम।

कुम्बः (पुं.) स्त्रियों के सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र विशेष। जाठी अथवा डण्डे का ऊपरी भाग। मोटे कपड़े की कुर्ती। यज्ञकुण्ड के चारों ओर का अहाता।

कुम्भः (पुं.) घंड़ा। हाथी के माथे पर के दो मांसपिण्ड। हृदय का रोग। कुम्भकर्ण का पुत्र। वेश्यापति। प्राणायाम का एक अंग जिसमें स्वाँस रोकी जाती है। चौसठ सेर की तौल। ज्योतिषमतानुसार ग्यारहर्वी राशि। गुग्गुत।

कुम्मक (पुं.) प्राणयाम का अंगविशेष।

कुष्मकर्ण (पुं.) घड़े के समान कान वाला। रावण का छोटा भाई।

कुम्मकार (पुं.) जातिविशेष, जो घड़ा आदि बनावे अर्थात् कुम्हार। कुकुम नामक पक्षी।

कुष्मयोनि (पुं.) कुष्मज । अगस्त्य मुनि । द्रोणाचार्य । द्रोणपृष्पी ।

कुम्बसम्बद अगस्त्य मुनि का नाम।

कुम्पदासी (स्री.) कुटनी।

कुम्भिका (स्ती.) छोटा बरतन। हण्डिया। वेश्या। नेत्ररोग।

कुम्मिन् (पुं.) हायो । नक्र। मछली । एक प्रकार का विषेला कीड़ा। गुरगुल ।

कुम्पिलः (पुं.) चीर । श्लोकार्य चुराने वाला । साला । गर्ममास पूर्ण होने के पहले ही उत्पन्न हुआ

कुष्प (पुं.) छोटा जलपात्र। मिट्टी के रसोई के बरतन। अनाज के तीलनें का एक बाँट। अनेक पीघों का नाम।

कुमीधान्य (न.) छः दिन के खर्च के योग्य घड़ीं में संगृक्षित अनाज।

कुम्बीबान्यकः (पुं.) गृहस्य जो धान्य एकत्र करता है।

कुम्पीनसः (पुं.) एक प्रकार का विषैला सर्प। कुम्पीपाकः (पुं.) नरक, जहाँ तेल के तपे हुए घड़े में पकाये जाते हैं या जहाँ कुम्हार के घड़े की तरह पापी जीव तपाये जाते हैं।

कुम्भीकः पुत्राग वृक्ष। गाडू। कुम्भीरः (पुं.) जल का जन्तु। बड़ी मछली। तेंदुआ। कुम्भीरकः कुम्भीलः, कुम्भीलकः, (पुं.) चीर। मगर। नक्र।

कुर् (क्रि.) शब्द करना। बजाना।

कुरङ्करः कुरङ्क् रः (पुं.) सारस।

कुरङ्गः (पुं.) हिरन, विशेष कर वह जिसका रंग ताम्रवर्ण का हो।

कुरचिल्लः (पुं.) केंकड़ा। कर्कराशि। बनैले सेव। कुरटः (पुं.) मोची। चमार। जूते बनाने वाला। कुरण्डः (पुं.) फोते बढ़ने की बीमारी।

कुरर (पुं.) उत्क्रोश पक्षी। चकवा।

कुरुः (पुं.) वर्तमान दिल्ली के समीप का देश। इस देश के राजा। पुरोहित। मात। कण्टकारिका। जम्बुद्धीप का वर्षमेद।

कुरुक्षेत्र (न.) पाप दूर करने वाला स्थान। वह स्थान जहाँ कौरव पाण्डवीं का लोकसथकारी इतिहास प्रसिद्ध हुआ था।

कुठवक (पुं.) कुड़ची। पुष्पवृक्ष। कुरविस्त (पुं.) तौलविशेष। चार तीले सोने

की तीत।

कुरुटिन् (पुं.) एक फोड़ा। कुरुरी (क्री.) एक प्रकार की चिड़िया।

कुरुतः (पुं.) चोटी। माथे पर की अलके।

कुठंबं (सं.) एक प्रकार की नारंगी।

कुरुविन्दः (पुं.) लाल, काला नमक। दर्पण। कुरुवृद्ध (पुं.) भीष्म पितामह। क्रीरवों में बूढ़े।

कुरुष (न.) रामा वातु।

कुर्परः (पुं.) पुटना। कोहनी।

कुर्पास (पुं.) चोली। कंबुकी।

कुर्वत् (त्रि.) काम करने वाला। नौकर।

कुल (न.) वंश। घराना। देश। समूह।

कुलक (न.) समूह। ऐसे दो तीन चार श्लोंकों क समूह जो एक में मिले हुए हों।

कुलकुण्डलिनी (स्री.) तान्त्रिकों की उपास्य शक्तिः। शिवशक्तिविशेष।

कुलध्न (त्रि.) कुल को नाश करने वाला । वर्णसंकर।

कुलज (त्रि.) खानदानी । अच्छे घराने का । कुलीन । कुलब्जन (पुं.) वृक्षविशेष ।

कुलटा (क्री.) बदचलन औरत। घर-घर घूमने वाली। कुत्तर्य (पूं.) कुत्था नाम से प्रसिद्ध अत्र विशेष। बुसवन्तु (पुं.) वंश को चलाने वाला।

कुर्त्वतिथि (स्त्री.) चौथ । अष्टमी । द्वादशी । चतुर्दशी । वह तिथि जिस दिन कुलदेवता की विशेष पूजा की जाने का नियम हो।

बुबबर्म (पुं.) वंशपरम्परा में आम्नाय से प्रचलित वर्ग। कुलाचार। रीति।

**बुतपति** (पुं.) १०००० छात्रों का अन्न वस्त्र दे कर विद्या पढ़ाने वाला भुनि। घराने का मुखिया। सेनापति।

बुलपर्वतः (पुं.) सात बड़े २ पर्वतः।

बुलिया (पुं.) पुरोहित।

बुबाट (पुं.) एक प्रकार की छोटी गछली।

कुताब (पुं.) घोसला । शरीर । यज्ञविशेष ।

कुलारिका (स्त्री.) पक्षीशाला। चिडियाखाना।

कुलाल (पुं.) बुरहार। उल्लू पक्षी।

क्लाड (पुं.) इल्के पीले रंग का काली जाँघों वाला घोड़ा।

कुलाहक (पूं.) गिरगिट।

कुलिक (पुं.) एक नाग। एक साग। एक योग। युर्तिम (पुं.) गौरैया चिड़िया। (ति.) बुरे चिह वाला।

कुलिंगी (स्री.) काकरासिंगी।

कुलिक (पुं.न.) वज्र। एक मछली।

कुविश्रद्भ (पुं.) यूहर का वृक्ष।

कुंबिशासन (पुं.) शाक्यमुनि।

कुली (स्त्री.) गोखरू । बड़ी साली।

कुलीन (त्रि.) खानदानी। प्रतिष्ठित।

कुलीनस (न.) जल।

कुलीर (पुं.) कॉकड़ा नाम का जलजीव। कर्कट । केंकड़ा।

कुनुक (न.) जीम का मैल।

कुल्कुकम्ह (पुं.) मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले पण्डित। इनका समय ईसा की सोलहवीं शतान्दी कहा जाता है।

कुलेश्वर (पुं.) महादेव। घराने का मालिक। वंश का मालिक।

कुल्फ (पुं.) एक रोग। पैरों के गुल्फ (गट्टे)। क्ला (न.) परपा

कुल्पाच (पुं.) घुने उड़द। लपसी।

कुल्ब (न.) हही। एक प्रकार की अन्न की माप। सूर्य। मांस। मान्य पुरुष।

कुल्या (स्री.) नहर। कृत्रिम नदी।

कुवलक (न.) श्वेत कमल। कोकाबेली। नीला कमल। पृथ्वीमण्डल।

कुवलवादित्व (न.) एक राजा।

कुवलयानन्द (न.) अप्पय दीक्षित रिक्त एक अलंकार ग्रन्थ।

कुवलयापीड़ (न.) कंस का हाथी, जिसे श्रीकृष्ण ने मारा।

कुवार (पुं.) बुरी बातचीत। अफवाह।

कुविन्द (पुं.) जुलाहा। कपड़ा बनाने वाला।

कुविवाह (पुं.) निन्दनीय ब्याह। बे-मेल ब्याह।

कुवृत्ति (स्त्री.) बुरी प्रवृत्ति। खराव जीविका। बुवेणी (ब्री.) मछली रखने की टोकरी।

कुश (पुं.न.) तृणविशेष। रामचन्द्र के बड़े पुत्र। द्वीपविशेष । जल । पापी । मतवाला ।

कुशध्वन (पुं.) राजा जनक के छोटे भाई।

कुश्रप (पुं.) पानपात्र। प्याला।

कुशल (न.) कल्याण। मंगल। (त्रि.) चतुर।

कुशस्वल (न.) क्लौज।

कुशस्यली (स्त्री.) द्वारकापुरी।

कुशलप्रश्न (पुं.) खैर खबर पूछना।

कुशली (पुं.) कुशलयुक्त। (स्त्री.) पथरचटा का वृक्ष।

कुशा (स्त्री.) लगाम । रस्सी ।

कुशात्र (पुं.) बहुत महीन । कुशे की नोक के समान । कुशे की नोक। बुद्धि (त्रि.) तीस्ण बुद्धि वाला।

कुशरणि (पुं.) दुर्वासा ऋषि।

कुशावती (स्री.) रामचन्द्र के पुत्र कुश की राजवानी ।

कुशिक (पुं.) जमदिग्न मुनि के पिता। विश्वामित्र के पिता। काही। बहेड़ा। सर्जवृक्ष।

कुशिष्य (त्रि.) बुरा शिष्य।

कुशी (पुं.) वाल्मीकि मुनि। (स्री.) हल की फाल। लोहविकार।

**दुशीर** (न.) तात <sub>,</sub>चन्दन । न्याज । सूद ।

कुशीलव (पुं.) वाल्मीकि मुनि । रामचन्द्र के पुत्र लव

कुसूमोच्चर (पुं.) फूलों का गुच्छा। फूलों का ढेर। कुसुम्भ (न.) बहुत फूलों वाला वृक्ष। कुसुम का वृक्ष। कमण्डलु। सोना। कुसृति (स्त्री.) ठगी। दुष्टता। जादू-टोना। कुस्तुभ (पुं.) विष्णु। सागर। कुस्तुम्बरी (स्त्री.) धनिया।

कुसुमपुर (न.) पटना। बिहार की पुरानी राजधानी। कुसुमशर (पुं.) कामदेव। कुसुमाकर (पुं.) वसन्त ऋतु। कुसुमाञ्जलि (पुं.) पुष्पाञ्जलि। कुसुमाधिप (पुं.) फूलों का राजा गुलाब अथवा चम्पे का फूल। कुसुमाल (पुं.) चोर। कुसुमासव (न.) शहद। फूर्लो के रस का मद्य। कुसुमेषु (पुं.) कामदेव।

एक यज्ञ का कर्म। कुसित (पुं.) शहर। बसी हुई बस्ती। कुसिम्बी (स्त्री.) सेम की तर्कारी। कुसीद (न.) सूद। ब्याज। कुसुम (न.) फूल। फल। स्त्रियों का रज। नेत्ररोग। फुल्ली। कुसुमकार्मुक (नुं.) कामदेव।

कुष्ठी (त्रि.) कोढ़ी। कुष्माण्ड (पुं.) कुम्हड़ा। शिव का एक गण। कुष्माण्डी (स्त्री.) अम्बिका। एक औषध। कुम्हड़ा।

का विष। कुष्ठकेतु (पुं.) खेखसा का साग। कुष्ठगन्धिनी (स्त्री.) अश्वगन्था। असगंध। कुष्ठारि (पुं.) करथा। पर्वल। गन्धक।

कुशेशय (न.) कमल । सारस पक्षी । कनैर का वृक्ष । कुषाकु (पुं.) बन्दर । अग्नि । सूर्य (त्रि.) पर-सन्तापी । कुषीव (न.) ब्याज। सूद। कुष्ठ -कुष्टः (न.) कोढ़ का रोग। एक प्रकार

कुश। चारण। भाट। याचक। नाचने गाने की वृत्ति वाले, क्रिथक। (त्रि.) बुरे शील वाला। कुशुलः (पुं.) धान की भूसी की आग। अञ भरने की कोठार।

कुडक (न.) इन्द्रजाल । माया । छल । धूर्तता । (त्रि.) धूर्त।

कुहकस्वन (पुं.) मुर्गा।

कुहन (पुं.) मूसा। साँप। (न.) मिट्टी का एक प्रकार

कुहर (पुं.) नागविशेष। गुफा। छिद्र। बिल।

कुहू (स्त्री.) अमावास्या तिथि। क्रोयल का शब्द।

दुहेलिका (स्त्री.) आकाश की धूल। कुहासा।

करने वाला। चिह्न। पहचान।

कृचिका (स्त्री.) चित्र बनाने की कूची।

कला। पुरद्वार।

कूटरचना (स्त्री.) जालसाजी!

कृटसाक्षी (पुं.) झूठा गवाह।

लम्बी लकड़ी।

कुपा। मस्तूल।

कूपार (पुं.) समुद्र।

कृपखानक (पुं.) कुँआ खोदने वाला।

(पुं.न.) अत्र। मात।

कूटयुद्ध (न.) छिप कर लड़ना।

कुकुद (पुं.) गृहना कपड़ा पहना कर कन्यादान

कूजन (न.) पक्षियों का शब्द। अस्पष्ट शब्द। कूट (पुं.) अगस्त्य ऋषि। पर्वत का शिखर। घर।

निश्चल। ढेर। तीहे का मुद्गर। पाखण्ड।

माया। असल बात को या चीज को ष्ठिपाना। तुच्छ। मूर्ख। मृग को फँसाने की

कृटस्य (पुं.) आत्मा। आकाश आदि तत्व।

कूटागार (न.) क्रीड़ाभवन । नकली घर । चौखण्डी ।

कृणिका (स्त्री.) शिखर। फूल की कली। वीणा की

कूप (पुं.) कुँआ। नाव बाँधने का खंभा। तेल का

व्याघनख नाम का सुगन्ध पदार्थ।

का बर्तन। काँच का पाञ। (त्रि.) ईर्ष्या

कुहक (पुं.) तालविशेष।

करने वाला।

कृहुकण्ठ (पुं.) कोयल।

कू (क्रि.) शब्द करना।

कुव (पुं.) स्तन।

कुहा (स्त्री.) कुहासा। कुहरा।

कुर (पुं.) कुबेर । आश्चर्य । (अव्य.) क्ष, कुत्र 'कहाँ' के अर्थ में।

कूर्च (पुं.न.) दाढ़ी-मूछ। भौंह का मध्य। छल। मोर की पूँछ। दम्म। चरण। मुझे घर कुशा। शिर। आसनविशेष। कृवी।

कूर्चशीर्ष (पुं.) नारियल।

कूर्चिका (स्ती.) दुग्धविकार।चित्र लिखने की कूची। कती। गहना साफ करने की कूची।

कूर्वन (न.) खेलना। कूदना।

कूर्प (न.) भौंह का बीच।

कूर्पर (पुं.) कुहनी।

कूर्पास (पुं.) चोली। आँगिया।

कूर्म (पुं.) कछुआ। एक प्रकार की मुद्रा। एक प्राणवायु का नाम।

कूर्मचक (न.) ज्योतिष में प्रसिद्ध एक प्रकार का चक्र। कछुए के आकार का चक्र।

कूर्मपुराण (न.) १८ पुराणों में एक पुराण। कूर्मपुष्ठ (पुं.) हरा भरा वृक्ष। कसुए की पीठ।

(न.) सकोरा। सरवा।

कूल (न.) नदी का किनारा। तालाब।

कूलंकष (पुं.) समुद्र।

कूलंकचा (स्त्री.) नदी।

कूवर (पुं.) कुबड़ा। कूँजा नाम से प्रसिद्ध पुष्प। गाड़ी का थुरा। (त्रि.) रम्य। सुन्दर।

क्ष्माण्ड (पुं.) ककड़ी। पेठा। कुम्हड़ा। शिव का एक गण।

कूष्माण्डवटिका (स्त्री.) कुम्हड़ौरी।

कूडा (स्री.) कुहासा। कुहरा।

क्क (पुं.) यला।

कुकण (पुं.) कयार नाम का पक्षी। केकड़ा नाम का कीडा।

कुकर (पुं.) शिव। एक प्राणवायु। कनैर का वृक्ष। कुकला (स्री.) पीपल।

कुकलास (पुं.) गिरगिट।

क्कवाकु (पुं.) मोर। मुर्गा।

क्कवाकुध्वज (पुं.) शिव के पुत्र स्वामिकार्तिकेय। क्काटिका (स्वी.) घट्टी। गर्दन का ऊँचा हिस्सा। कृष्ण् (न.) कष्ट। दुःख। दुःख के कारण। एक प्रकार का वत। पाप। संकट। मूत्रकृष्ण् रोग।

कठिन।

कृच्छ्रसान्तपन (न.) एक व्रत।

कृच्य्रातिकृच्य्र (पुं.) अत्यन्त कष्ट। कठिन से कठिन। एक प्रकार का व्रत।

कृणु (पुं.) चितेरा। चित्र बनाने वाला।

कृत् काटना ।

कृत ' (न.) सत्ययुग। पूरा। (त्रि.) किया गया। फल। विहित।

कृतक (न.) बनावटी।

कृतकर्मा (त्रि.) निपुण। चतुर। शिक्षित। पुण्यात्मा। जो काम पूरा कर चुका।

कृतकृत्व (त्रि.) कृतार्थ। धन्य। विद्वान्। जो काम पूरा कर चुका।

कृतकोटि (पुं.) एक मुनि का नाम।

कृतसण (त्रि.) प्रतिज्ञा करने वाला। वादा करने वाला। जिसे अवकाश मिला हो।

कृतध्न (त्रि.) किसी के किये उपकार को भूल जाने वाला।

कृतज्ञः (पुं.) विष्णु । आत्मा । कुता । (त्रि.) दूसरे के किये उपकार को जानने-मानने वाला ।

कृतज्ञता (त्रि.) दूसरे के किये उपकार को जानना और मानना।

कृतदास (gi.) पन्द्रह प्रकार के दासों में से एक प्रकार का दास।

कृतषी (त्रि.) उत्तम पण्डित। शास्त्राम्यास से निर्मल अन्तःकरण वाला।

कृतनाश (पुं.) अपना नाश आप करने वाला । किये हुए का नाश।

कृतमास (पुं.) कनैर का वृक्ष।

कृतमाला (स्त्री.) एक नदी।

कृतवर्मा (पुं.) एक क्षत्रिय।

कृतविद्य (त्रि.) जिसने भली भाँति विद्या का अभ्यास किया हो।

कृतवीर्यः (पुं.) सहस्रबाहु। अर्जुन का पिता।

कृतवेदी (त्रि.) कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला।

क्तस्वरः (पुं.) सुवर्ण की खान।

कृतइसत (त्रि.) बाण चलाने में सिद्धइस्त!

क्ताकृत (न.) कार्य-कारण। किये गये और न किये गये कर्म। कृताञ्जलि (त्रि.) हाथ जोड़े हुए। लञ्जावती लता।

कृतात्मा (पुं.) साफ हृदय वाल । शुद्धान्तःकरण ।

कृतात्यव (पुं.) कर्म का नाश।

कृतान्त (पुं.) दैव। पाप। यमराज।

कृताय (पुं.) पाँसा।

कृतार्थ (त्रि.) काम कर चुका। जिसकी कामना पूर्ण हो गयी।

क्तार्यता (स्री.) सफलता।

कृति (स्री.) करतूत। पुरुष का उद्योग। २० अक्षर के चरण वाला एक छन्द।

कृती (त्रि.) पण्डित । योग्य । जानकार । पुण्यात्मा । साम्रु । कृतार्थ ।

कृत (त्रि.) काटा गया।

कृति (त्रि.) मृगछाल। खाल। मोजपत्र। कृतिका नक्षत्र।

कृतिका (स्त्री.) २७ नक्षत्रों में से एक नक्षत्र।

कृतिकासुत (पुं.) चन्द्रमा। कार्तिकेय। कृतिवासा (पुं.) चर्म ओढ़ने वाले। वाधम्बरधारी। शिव।

कृत्व (न.) काम। करने लायक। प्रयोजन। कृत्यिवत् (त्रि.) कर्तव्य को जानने वाला।

विधि का ज्ञाता। कृत्या (श्ली.) जादू टोना की देवता।

कृत्रिम (न.) गोद लिया गया लड़का। एक प्रकार का नमक। (त्रि.) बनावटी। नकली।

कुत्सन (न.) जल। कोख। (त्रि.) सारा। सम्पूर्ण। कृत्सनिवत् (त्रि.) सब जानने वाला। परमात्सा।

कृन्तन (न.) काटना।

कृप (पुं.) शरद्धान् के पुत्र और द्रोणाचार्य के साले। व्यासदेव।

कृपण (पुं.) कीड़ा। दीन। सूम। बुरा। ओछा। मूर्ख। कृपा (स्री.) दया। बदले की इच्छा न रख कर दूसरों

पर अनुग्रह। कृपाण (पुं.) खड्ग। तलवार।

कृपाणी (जी.) धुरी। कैंची।

कृपालु (त्रि.) कृपा ये युक्त। कृपापूर्ण।

कृपी (स्त्री.) द्रोणाचार्य की स्त्री।

कृपीट (न.) पेट। पानी। जंगल। ईंधन।

कृपीटयोनि (पुं.) काष्ठ से उत्पन्न होने वाला, अग्नि।

कृमि (पुं.) कीड़ा। लाखा। गया। पेट का कृमिरोग।

कृतिकण्टक (न.) गुलर। बिड्न।

कृतिकोषोत्य (न.) रेशम। रेशमी वस्त्र।

कृपिघून (पुं.) प्याज । कोलकन्द । बहेड़ा । बिड़ंग । कृपिघुना (स्री.) हल्दी ।

कृमिला (क्री.) बहुत बच्चे जनने वाली स्री। कृमिश्रेल (पुं.) बॉवी।

कृवि (पुं.) ताँत।

कुश (त्रि.) थोड़ा। सूक्ष्म। दुबला।

कृशानु (पुं.) अग्नि। चित्रक वृक्ष। कुशानुरेता (पुं.) शिव जी।

कृष् खींचना।

कृषक (पूं.) समय। किसान। इल की फाल।

कृषि (स्त्री.) खेती। वैश्य का काम।

कृषीवल (त्रि.) खेती करने वाला। खेतिहर। कृष्ट (त्रि.) खींचा गया। जुता हुआ खेत।

कृष्ण (पुं.) काला। विष्णु का एक अवतार। श्रीकृष्ण। वेदव्यास। अर्जुन। क्रीआ। क्रोयल। लोहा। अञ्जन। क्रज्जल।

कृष्णकार्य (पुं.) शैंसा। (त्रि.) काले रंग के शरीर वाला।

कृष्णजटा (स्त्री.) जटामांसी।

कृष्णपम (पुं.) अँधेरा पाख।

कृष्णपर्णी (स्त्री.) श्यामा तुलसी।

कृष्णपुट (पुं.) लोमड़ी।

कृष्णला (स्त्री.) युँघची।

कृष्णवका (पुं.) लंगूर। (त्रि.) काले मुँह वाला। कृष्णवत्मां (पुं.) अग्नि। सह। बुरी सह पर क्लने

वाला। चीते का वृक्ष।

कृष्णसार (पुं.) मृगविशेष।

कृष्णा (जी.) द्रौपदी। यमुना। दाखं। काला जीरा। कृष्णाजिन (न.) काले चितकबरे मृग का चमड़ा।

कृष्णिका (स्त्री.) राई।

कृष्णेतर (त्रि.) जो काला न हो। (पुं.) शुक्लपक्ष।

कृष्या (स्त्री.) जोतेने लायक पृथ्वी।

कृसरात्र (न.) खिचड़ी।

क्लृप्त (त्रि.) रचित । बनाया गया।

केक्य (पुं.) एक देश।

केक्यी (स्त्री.) दशरथ की छोटी रानी। भरत की माता।

केंकर (पुं.) ढेरा। ऊँची नीची आँख की पुतली वाला पुरुष।

केका (स्त्री.) मोर की वाणी।

केवन (अ.) कोई।

केचित् (अ.) कोई।

केणिका (स्त्री.) कपड़े की कुटी। तम्बू। कनात।

केतक (पुं.) क्यौड़ा। केतकी।

केतन (न.) मकान । घर । झण्डा । चिह्न । निमन्त्रण ।

केतु (पुं.) झण्डा। रोग। कान्ति। चमक। चिह्न। शत्रु। नवग्रहों में से एक ग्रह।

केतुमाल (न.) जम्बूदीप के नव खण्डों में से एक खण्ड।

केंदार (पुं.) एक पर्वत । एक शिवलिंग । पानी भरे खेत । पृथ्वी का स्थानविशेष । खेत की क्यारी ।

केन्द्र (न.) मध्यस्थल। मुख्य स्थान। जन्मपत्र के लग्न, क्तुर्थ, सप्तम और दशम स्थान।

केमदहुम (पुं.) ज्योतिष के अनुसार जन्म काल में पड़ने वाला योगविशेष।

केयूर (न.) बाजूबंद।

केरल (पुं.) मालावार देश । पतित क्षत्रिय जातिविशेष । एक सम्प्रदाय । एक 'प्रश्न' का ग्रन्थ ।

केल (पुं.) क्रीड़ा। हँसी-मजाक। (स्ती.) पृथ्वी। केलिकला (स्ती.) सरस्वती की वीणा। रति-कला।

केक्स (त्रि.) एक। अकेला। सिर्फ। ज्ञान-भेद। शुद्ध।

केश (पुं.) बाल। वरुण देवता।

केशकलाप (पुं.) केशकलाप। बालों का जूड़ा।

केशपर्णी (स्त्री.) लटजीरा।

केशमार्जक (न.) कंघा।

केशर (पुं.) सिंह के कन्चे पर की जटाएँ। वृक्ष-विशेष। घोड़े की गर्दन पर के बात। सुपारी का पेड़।

केशरी (पुं.) सिंह। धोड़ा। तर्बूज। हनुमान् के पिता।

केशव (पुं.) विष्णु का नाम। जो ब्रह्मरुद्रादिकों पर

दया करता हो। केशी दैत्य को मारने वाला श्रीकृष्ण। (त्रि.) जिसके केश अच्छे हों। सूर्य।

केश्ववेश (पुं.) वालों की सजावट । चोटी बाँधना । केशिका (खी.) सतावर ।

केशी (पुं.) एक दैत्य। विष्णु। शेर। घोड़ा।

केशिनिष्दन (पुं.) केशी दैत्य को मारने वाले कृष्णचन्द्र।

केसर (पुं.) केसर। बकुत वृक्ष। सिंह और घोड़े के कन्धे के बात। कसीस। सुवर्ण। कमल के पूत के भीतर की सुइयाँ।

केसरी (पुं.) सिंह। घोड़ा। हनुमान् के पिता।

कैकेथी (स्त्री.) दशरथ की छोटी रानी। मस्त की माता।

कैटम (पुं.) एक दैत्य।

कैटभारि (पुं.) विष्णु।

कैटर्ब (पुं.) कायफल। नीम। मदन वृक्ष।

कैतव (न.) कगट। छल। जुआ। वैडूर्यमणि। चतूरे के फूल और फल।

कैमुतिक (पुं.) एक प्रकार का न्याय। जैसे- "यदि ऐसा न होता तो ऐसा होता"।

कैरव (पुं.) शत्रु । कपटी । (न.) कोकाबेली ।

करवी (पुं.) चन्द्रमा। (स्त्री.) चाँदनी।

कैलास (पुं.) चाँदी के रंग का पहाड़, जिस पर शिव और कुबेर जी रहते हैं।

कैलासपति (पुं.) महादेव। कुबेर।

कैवर्त (पुं.) मल्लाह। माँझी।

कैवल्य (न.) मुक्तिभेद। अकेले होना।

कैशिकी (स्त्री.) नाट्यशास्त्र की एक वृत्ति।

कैशोर (न.) किशोर अवस्था, जो दस से पन्तह वर्ष तक रहती है।

कोक (पुं.) चकवा पक्षी । मेड़िया । खजूर । का वृक्ष । मेढ़क । कामशास्त्र का ग्रंथ ।

कोकनद (न.) लाल कमल।

कोकबन्यु (पुं.) सूर्य।

कोकार (पुं.) सफेद घोड़ा।

कोकिल -सा (पुं.स्री.) कोयस।

कौकिलास (पुं.) तालमखाना। कोकिलावास (पुं.) आम का पेड़। कोङ्कण (पुं.) देशविशेष, सह्य पर्वत और समुद्र के बीच की भूमि।

कोच (पुं.) एक वर्णसंकर जाति। एक देश।

कोट (पुं.) गढ़। कोट। कुटिलता।

कोटर (पुं.) वृक्ष का बड़ा छेद। समूह। कुटी।

कोटरा (स्त्री.) बाल-अह। बाणासुर की माता।

कोटवी (स्त्री.) चिण्डका। नंगी स्त्री।

कोटि (स्री.) धनुष का अग्रमाग । हथियारीं की नोक । एक करोड़ की संख्या।

कोटिरः (पुं.) न्यौता। इन्द्र। बीरबहूटी।

कोटिशः (अ.) करोड़ी। अग्रभागमात्र भी। किञ्चित् भी।

कोटीश (त्रि.) करोड़पती।

कोण (पुं.) कोना। सारंगी बजाने की कमान सी लड़की। लाठी। मंगल ग्रह। लग्न से नवम और पञ्चम स्थान शनैश्चर।

कोणकुण (पुं.) खटमल।

कोरण्ड (पुं.) मौंह। (न.) घनुष।

कोद्रव (पुं.) कोदो नाम का अत्र।

कोप (पुं.) क्रोध। रिस।

कोपन (त्रि.) क्रोघी।

कोमल (न.) जल। (त्रि.) नरम।

कोयिष्ट (पुं.) जल पर उड़ने वाला पक्षी।

कोरक (पुं.न.) कली। कमल की डंडी।

कोल (पुं.) सुअर! चीता। शनैश्चर। गोद। डोंगी। भील। मिर्च। बेर का फता

कोला (क्री.) पीपल नाम की औषध। राजा सुरथ की राजधानी।

कोलापुर (न.) कोल्हापुर दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध लक्ष्मी देवी का स्थान।

कोलाविध्वंसी (पुं.) एक पहाड़ी म्लेच्छ जाति।

कोलाइल (पुं.) शोरगुल। कलकल। हौरा।

कोविद (पुं.) पण्डित। विवेकी। कोविदार (पुं.) लाल कवनार।

कोश (पुं.) खनाना। तलवार की म्यान। मद्यपान का प्याला। अण्डकोष। जायफल। कली। गुप्तस्थान। शब्दसंग्रह ग्रन्थ। सुवर्ण। सन्दूक।

कोशल (पुं.) अयोध्या प्रदेश।

कोशलिक (न.) धूस। रिश्वत।

कोशातकी (स्त्री.) तुरई।

कोष (पुं.न.) कोठरी। ड्योढ़ी। अत्र **भरने की** कोठार। पेट। कोठा।

क्तेष्ण (न.) गुनगुना।

कोसल (पुं.) कोशल शब्द देखो।

कोहल (पुं.) एक प्रकार का बाजा। नाट्य शास्त्र के आचार्य एक मुनि। मध।

कौक्कुटिक (पुं.) पाखण्डी । संन्यासी ।

कीक्षेयक (पुं.) तलवार।

कौटल्य (पुं.) वाल्यायन मुनि का एक नाम, जिन्हें चाणक्य कहते हैं।

कौटिल्य (पुं.) चाणक्य मुनि। (न.) कुटिलता।

कौणप (पुं.) राक्षस।

कौण्डन्व (पुं.) एक मुनि।

कौतुक (न.) अपूर्व वस्तु या कार्य देखने सुनने का चाव। तमाशा। उत्सव।

कौतुहल (न.) कौतुक। चाव।

कौन्तेय (पुं.) कुन्ती के पुत्र पाण्डव। अर्जुन।

स्त्रीपीन (न.) लॅगोटी। गुप्त अंग। पाप।

कीमार (न.) जन्म से पाँच वर्ष तक की अवस्था। कुआरापन। लड़कपन।

कौमारिकेय (पुं.) कुआँरी स्त्री का लड़का।

कौमारी (स्त्री.) देवीविशेष।

कौमुद (पुं.) कार्तिक का महीना। कौमुदी (स्त्री.) चाँदनी। व्याकरण का एक ग्रन्थ।

कौमोदकी (स्त्री.) विष्णु की गदा।

कौरव (पुं.) राजा कुरु की सन्ति। दुर्योधन आदिक।

कीरव्य (पुं.) कौरव।

कील (त्रि.) कुलीन । खानदानी । ब्रह्मज्ञानी । तान्त्रिक । कीलटिनेय 🔊 सती भीख माँगने वाली स्त्री

कीलटेय का लड़का।

कौलटेरः 🚽 व्यभिचारिणी स्त्री का लड्का

का लड़का। कौलिक (पुं.) जुलाहा। कुलाचार। (त्रि.) शक्ति का उपासक। पाखंडी।

कौलीन (न.) निन्दा। लोकापवाद। गुद्ध। छिपाने

योग्य । कुकर्म । कुलीनता । सर्प, पशु और पक्षियों का युद्ध । प्राणियों का जुजा ।

कौलीन्य (न.) कुलीनता।

कौवेरी (स्त्री.) कुबेर की पुरी। उत्तर दिशा। कुबेर की।

कोशल (न.) काम करने की चतुराई। भलाई। माङ्गल्य।

कीशल्या (स्री.) महाराजा दशरथ की पटरानी। श्रीरामचन्द्र जी की माता।

कौशाम्बी (स्त्री.) क्तस राजा की नगरी।

कौशिक (पुँ.) विश्वामित्र मुनि। न्यौला। साँप को पकड़ने वाला। मदारी। गुगल। इन्द्र। उल्लू पक्षी। खजांची।

कौशिकी (स्री.) दुर्गा। एक नदी। नाट्य शास्त्र की एक वृत्ति।

कौशीतकी (स्त्री.) एक उपनिषद्। अगस्त्य मुनि की स्त्री।

कौशेय (त्रि.) रेशमी कपड़ा।

कौसुम्भ (न.) कुसुम का रँगा कपड़ा।

कौसृतिक (त्रि.) मायावी।

कौस्तुम (पुं.) समुद्र से निकली हुई श्रीविष्णु के हृदय का भूषण एक मणि।

ककच (पुं.) आरा। गाँठदार। वृक्ष विशेष।

क्रकचच्छद (पुं.) क्यौड़ा।

क्रकचपात (पुं.) गिरगिट।

ककर (पुं.) करील का वृक्ष। गरीब।

कतु (पुं.) यज्ञ। संकल्प। मुनिविशोष। इन्द्रिया। विष्णु।

कतुद्धिष् (पुं.) असुर। नास्तिक। शिव।

कतुभुज्ः (पुं.) देवता।

कतुराजं (पुं.) राजसूय यज्ञ । अश्वमेघ यज्ञ ।

क्रयन (न.) मारना।

कन्दन (न.) रोना।

कम (पुं.) तरीका। सिलिसला। नियम। हमला। पैर रखना। ढव।

क्रमशः (अ.) क्रम से।

क्रमागतः (त्रि.) क्रम से आया हुआ। सिलसिलेवार। क्रम क्रम से।

क्रमुक (पुं.) सुपारी। लोध का पेड़। कपास का फल।

क्रमेल (पुं.) ऊँट।

कव (पुं.) खरीदना। मोल लेना।

क्रयविक्रव (पुं.) बनिज। खरीद फरोस्त।

क्रव्य (न.) मांस।

क्रव्याद (पु.) राक्षसः। गिन्छः। शेरः। (त्रि.) मांस खाने वालाः।

कशित (त्रि.) दुर्वल।

क्रिशता (औ.) दुर्वतता।

क्रान्त (पुं.) घोड़ा। (त्रि.) दबाया हुआ। लाँघा हुआ। धिरा हुआ।

क्रम्लदर्शी (त्रि.) बीती बातों को जानने वाला। कवि। क्रान्ति (स्री.) वढ़ाई करना।आक्रमण। आक्राक्शोलक

में सूर्य के चलने की कुछ टेड़ी गोल रेखा। क्रिम (पुं.) कीड़ा। सूक्ष्म जीव। लाख। रोगविशेष।

क्रियमाण (न.) किया जा रहा।

किया (बी.) करना । पूरा करना । कार्यारम्म । चेष्टा । मृतकसंस्कार ।

क्रियाफल (न.) कर्म का फल।

क्रियायोग (पुं.) कर्मयोग।

क्रीड़नक (न.) खिलौना।

क्रीड़ा (स्री.) खेल। अनादर।

क्रीड़ोपस्कर (न.) खेल की सामग्री।

कीत (त्रि.) खरीदा हुआ। मोल लिया गया।

कुङ् (पुं.स्री.) क्रीञ्च पक्षी।

कुड (त्रि.) खफा।

कुष्ट (न.) शब्द करना। बुलाना। रोना।

क्रूर (त्रि.) कठिन। घोर। गर्म। लाल कनैर। बाज पक्षी। कंक पक्षी। पाप ग्रह।

क्रूरकर्मा (त्रि.) क्रूर-निष्तुर काम करने वाला।

क्रेता (त्रि.) खरीदार।

केंब (त्रि.) खरीदने की चीज।

क्रोड (पुं.) शूकर। शनिग्रह। (स्त्री.) गोद।

क्रोड़ाङ्घि (पुं.) कसुआ।

क्रोच (पुं.) गुस्सा।

कोधन (त्रि.) कोधी। क्रोश (पुं.) एक कोस। मुहुर्त।

क्रोष्टा (पुं.) सियार।

क्रीव्य (पुं.) कुरर पक्षी। एक पर्वत। एक दैत्य। एक द्वीप। क्री**ञ्चदारण** (पुं.) कार्तिकेय। इन्द्र। क्रीञ्चादन (न.) कमल की डंडी। पीपल। कमल के बीज।

क्लम (पुं.) ग्लानि करना। आयास। परिश्रम। क्लान्त (त्रि.) थका हुआ। मुरझाया हुआ। क्लान्ति (स्री.) थकावट। मुरझा जाना।

विलन्न (त्रि.) गीला।

विलष्ट (त्रि.) क्लेश को प्राप्त। कठिन।

क्लिष्टा (स्री.) क्लेश। सेवा।

क्लीब (पुं.) नपुंसक।हिज्डा।परक्रमधीन।कायर।

क्लुप्त (न.) रचित। कल्पित। निर्मित।

क्लेद (पुं.) पसीना । गीलापन । कष्ट । उपद्रव । कफ ।

क्लेश (पुं.) दुःख। व्यथा। वलेशापर (पुं.) पुत्र। (त्रि.) क्लेश मिटाने वाला।

क्लैब्ब (न.) क्रयरपन। पौरुष न होना। दीनता। नपुंसकता।

क (अ.) कहाँ।

क्वचित् (अ.) कहीं।

क्कचन (अ.) कहीं।

क्कण (पुं.) वीणा का शब्द। हर एक शब्द।

क्रियत (त्रि.) पक्रया गया।

क्रियता (स्री.) कड़ी।

काय (पूं.) काढ़ा। बहुत पकाई गई वस्तु।

क्षण (पुं.) पर्व। उत्सव। अवसर। मध्य। घड़ी। लहजा। छिन।

सणद (पूं.) ज्योतिषी। पानी।

सणदा (स्री.) रात्रि।

क्षणप्रमा (स्त्री.) विजली।

सणभंगुर (त्रि.) छिन भर में नष्ट हो जाने वाला।

क्षणिक (त्रि.) दम भर का।

सणिकबुद्धि (त्रि.) जिसकी बुद्धि छिन-२ भर पर बदला करती है।

क्षत (न.) घाद। (त्रि.) खण्डित। नष्ट।

सतमः (पुं.) कुकरौंचा। घाव को पूरने वाला। मरहम्।

क्षतज (न.) रुधिर। पीव।

स्रति (स्री.) घटी। हानि।

**क्षत्ता** (पुं.) शूद से क्षत्रिया में उत्पत्र ! द्वारपाल । <mark>क्षालित</mark> (त्रि.) घोया हुआ । साफ किया ।

सारथी। दासीपुत्र। विदुर। ब्रह्मा। मछली। खजांची।

(पुं.) क्षत्रिय। (न.) तगर। शरीर। क्षत्रिय सत्र जाति के कर्म।

क्षत्रबन्तु (पुं.) अधम क्षत्रिय। अपने कर्म न करने वाला क्षत्रिय।

क्षत्रविद्या (स्त्री.) धनुर्वेद । युद्धविद्या ।

सत्रिय (पुं.) दूसरा वर्ण।

सत्रिया (स्त्री.) क्षत्रिय जाति की स्त्री।

सित्रयाणी (स्त्री.) क्षतित्रय जाति की स्त्री।

क्षत्रियी (स्त्री.) क्षत्रिय की स्त्री।

क्षन्तव्य (त्रि.) क्षमा करने योग्य।

क्षन्ता (त्रि.) क्षमा करने वाला।

सपण (त्रि.) निर्लज्ज।

सपणक (पुं.) बौद्धिभक्षु। संन्यासी।

क्षपा (खी.) रात्रि। हल्दी।

क्षपाकर (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

**क्षपचर** (पुं.) राक्षस । (त्रि.) रात को घूमने वाला । क्षिपत (त्रि.) दूर हुआ। नष्ट हुआ। विस्मृत।

क्षम (न.) उपयुक्त। (त्रि.) समर्थ।

क्षमता (स्त्री.) सामर्थ्य । योग्यता । शक्ति ।

क्षमा (स्त्री.) भूमि। शक्ति होने पर भी दूसरे के अपराध को टाल देना। माफी।

समी (त्रि.) क्षमा करने वाला।

क्षय (पूं.) विनाश। एक रोग। तपेदिक।

**सयपस** (पुं.) कृष्ण पक्ष। अँधेरा पाख। सियम् (त्रि.) क्षय होने वाला।

सर (पुं.) मेघ। (त्रि.) नाश होने वाला।

सरण (न.) चूना। टपकना।

क्षात्र (न.) क्षत्रिय का धर्म या कर्म।

सान्त (त्रि.) निवृत। क्षमा करने दाला।

क्षान्ति (स्त्री.) क्षमा। सत्र।

क्षाम (त्रि.) दुवला। कमजीर।

क्षार (पुं.) खार। धूर्त। नमक। काँच। भस्म। जवाखार। सज्जी।

क्षारकर्दम (पुं.) एक नरक।

क्षालन (न.) धोना। साफ करना।

सिति (स्त्री.) पृथ्वी। निवास। सय।

सितिज (पुं.) रसविशेष। मंगल ग्रह। वृक्ष। आकाश के मध्यस्थल से ६० अंशान्तर पर की आड़ी रेखा। (त्रि.) पृथ्वी से उत्पत्र।

क्षितिचर (पुं.) पहाड़। शेषनाम। दिग्गज।

सितिपाल (पुं.) राजा।

सितिरुड (पुं.) वृक्ष।

क्षिपणि (स्त्री.) नाथ चलाने के डाँड़। शस्त्र। मछली फँसाने का काँटा।

**मिप्त (त्रि.) फेंका गया।** अनादृत। (न.) पागल। सिडी।

भिप्र (न.) जेल्दी। वेग वाला। नक्षत्रविशेष। वारविशेष।

क्षिप्रकारी (त्रि.) जल्दी करने वाला।

भीण (त्रि.) दुबला। कमजोर। नाजुक। गरीब। खोया हुआ। मरा हुआ। नभ्ट हुआ।

सीयमाण (त्रि.) सीण हो रहा। नष्ट हो रहा।

बीर (न.) दूध। जल। खीर।

सीरकण्ठ (पुं.) बालकः। दुधमुहा।

सीरपणीं (की.) पीफ्ल। वर्गद। मदार। जिन वृक्षों या वनस्पतियों के पत्तों में दूध हो।

शीरसार (पुं.) मक्खन। घी।

शीरसागर (पुं.) दूष का समुद्र, जिसमें नारायण शेषशय्या पर शयन करते हैं।

बीराव्यितनथा (क्षी.) श्रीरसागर की कन्या लक्ष्मी। बीव (त्रि.) मरावाला।

सुण्ण (त्रि.) उदासीन । अभ्यास किया गया । मारा गया । चूर्ण किया गया । पीसा गया ।

सुत् (स्री.) भूख।

शुत (न.) श्रीका

सुद्र (त्रि.) कूर। कृपण। छोटा। ओछा। नीच। दरिद्र।

सुद्रघण्टिका (स्त्री.) घुंघरत।

सुद्रता (स्री.) ओछापन । नीचता । क्रूरता ।

सुधा (स्त्री.) मूख।

सुधित (त्रि.) भूखा।

सुप (पुं.) छोटी शाखा और जड़ वाला एक वृक्ष। झाड़ी। एक पर्वत। एक क्षत्रिय। सुब्ब (पुं.) मयानी। (त्रि.) शोम को प्रान्त। मथा गया। कींपेत। व्याकुत। धबड़ा गया।

सुमित (त्रि.) हिलाया गया। आन्दोलित।

सुमा (भ्री.) अलसी। सन।

**सुर** (पुं.) अस्तुरा। खुर। गोखरू। बाण। छूरा। उस्तरा।

बुरा (पुं.) एक प्रकार का बाण। खुर्प।

सुरिका (स्ती.) घुरी। पताँकी का साग।

सुल्ल (त्रि.) योड़ा। इल्का। छोटा।

बुल्लक (त्रि.) नीच। योड़ा। दुःखित। दुष्ट। क्रेत्र (न.) शरीर। खेत। स्त्री। तीर्यस्थान। मेष आदि राशियाँ।

सेत्रज (पुं.) अपनी की में दूसरे से उत्पन्न कराया गया पुत्र। (त्रि.) जो खेत उपजा हो।

क्षेत्रश्च (पुं.) जीवात्मा। (त्रि.) निपुण। किसान। क्षेत्रपास (पुं.) गैरव। (त्रि.) खेत की रखवाली करने वाला।

सेत्राजीव (पुं.) किसान।

क्षेत्रिय (पुं.) असाध्य रोग। परस्रीगामी पुरुष।

क्षेत्रेमु (पुं.) जुआर।

क्षेप. (पुं.) अक्षेप। निन्दा। सहंकार। विलम्ब। फॅकना। बिताना।

श्रेपक (त्रि.) फेंकने वाला। विलम्ब करने वाला। घमण्डी। गुच्छा। (न.) पुस्तकों में ऊपर से मिलाया गया पाठ।

क्षेपण (न.) ग्रेरणा। गोफा नामक यन्त्र, जिसमें रख कर कंकड़ दूर तक फेंके जाते हैं। फेंकना। बिताना।

क्षेम (न.) कल्याण। मोक्ष।

क्षेमकरी (स्त्री.) कल्याण करने वाली। भवानी।

सेमेन्द्र (पुं.) कश्मीर का एक मारी पण्डित ग्रन्थकार।

सैरव (न.) लप्ता। (त्रि.) दूष में पकाया गया।

सोड़ (पुं.) हाथी बाँधने की जंजीर।

सोणी (स्री.) पृथ्वी। जमीन।

सोणीप्राचीर (पुं.) समुद्र।

सोद (पुं.) धूल। चूर्ण। खोदविनोद।

क्षीम (पुं.) चित्त की चञ्चलता। घवड़ाहट।

सीद्र (न.) शहद। पानी (पुं.) घूल। चम्पा का वृक्ष। एक वर्णसंकर जाति।

सीद्रज (न.) मोम।

(पू.न.) रेशमी कपड़ा। सन का कपड़ा।

क्षीर (न.) हजामते।

क्षीरिक (पुं.) नाई।

ध्णुतः (त्रि.) सान धरा हुआ। पैना।

स्मा (स्री.) पृथ्वी। बरती।

स्पातल (न.) पृथ्वीतता।

क्सापति (पुं.) राजा।

मामृज (पुं.) पहाड़। राजा।

स्वेड़ (पुं.) विष। अक्षरों की ध्वनि। फलमेद। पुष्पमेद। (त्रि.) दुर्लभ। कुटिल।

स्वेड्न (न.) त्याः करना। छोड्ना। सिंहनाद। स्वेलिका (स्री.) क्रीड़ा। खेल।

## C

👅 (न.) आक्रशः शुन्यः। स्वर्गः। इन्द्रियः। सूर्यः। पुर।शरीर।बिन्दु।मेघ।सुख।तग्न से दशम राशि। अवरख।

खाम (पुं.) सूर्य आदि ग्रह। पश्री। वाण। देवता। वायु । राक्षस । (त्रि.) आकाश में चलने वाला ।

खनपति (पुं.) गरुड़।

खगासन (पुं.) विष्णु। उदयावतः।

खगेन्द्र (पूं.) गरुड़।

समोल (पुं.) आकाशमण्डल।

खचर (पुं.) खग शब्द देखो।

खचित (त्रि.) व्याप्त। बँधा हुआ। मिला हुआ।

खज (पुं.) कलछी। विमचा। मथानी।

खजिका (स्री.) खाज। सुजती।

खज्योति (पुं.) जुगनू।

खान्ज (पुं.) लगड़ा। खञ्जन (पुं.) खड़रैचा पक्षी।

खब्जरीट (पुं.) खब्जन।

खट (पुं.) अन्धा कुँआ। कफ। इल। घास। टाँकी। खटका (स्री.) खड़िया मिट्टी। कान का छेद। घास।

खट्टिक (पुं.) खटिक। चिड़ीमार।

खट्टिका (स्त्री.) छोटी खाट। रत्थी।

खट्वा (स्री.) प्लॅम। खाट। मचान।

खट्वाङ्ग (पुं.) एक सूर्यवंशी राजा, जिसने अपनी आयुष्य दो घड़ी शेष जान कर स्वर्ग से वर माँग अयोध्या में आ सर्वत्यागी हो कर मुक्त हुआ। मनुष्य की हिंहुयों का ढाँचा। रीढ़। एक शख।

खट्वाक्गधारी (पुं.) शिव।

खट्वास्त् (त्रि.) खाट परा चढ़ा हुआ। निषिद्ध कार्य करने वाला।

खड़किका (सी.) खिड़की।

खड़ी (सी.) खड़िया।

खड्ग (न.) लोझ। (पुं.) गृँडा। खाँडा।

खड्गपिधान (न.) म्यान।

खण्ड (पुं.) टुकड़ा। खाँड़। नपुंसक। रत्न का ऐव।

खण्डकर्ण (पुं.) शकरकन्द।

खण्डताल (पुं.) एक प्रकार की ताल।

खण्डधारा (सी.) केंवी।

खण्डन (न.) तोड़ना। टुकड़े २ करना। काट डालना।

खाण्डपरश्च (प्ं.) शिव।

खण्डत (त्रि.) तोड़ा गया। काटा गया।

खाण्डता (स्ती.) वह स्त्री, जिसका पति रात मर अन्य स्त्री के यहाँ रहे।

खतमास (पुं.) मेघ। कुआ।

स्वदिर (पूं.) खैर। करवा। इन्द्र। चन्द्र।

खरिदिका (स्री.) लाख।

खद्योत (पूं.) जुगनू। सूर्य।

खबूप (पुं.) स्वाई। बन्दूक। स्वनक (पुं.) मूसा। सेंब लगाने वाला। चोर।

(त्रि.) पृथ्वी को खोदने वाला।

खनन (न.) खोदना।

स्वनियत्री (स्री.) कुदार। फावड़ा।

खनि (स्री.) खान।

खनित्र (न.) कुदार। खोदने का औजार।

खग्रान्ति (पुं.) चील्ह।

खमणि (पुं.) सूर्य। खर (पुं.) गद्या। जनस्थान-निवासी राक्षस।

कामदेव। कौआ। तीक्ष्ण। वह घर, जिसका द्वार पश्चिम मुख हो।

खरदूषण (पुं.) धतूरा। खर और दूषण नाम के राक्षस। (त्रि.) उग्र दोष वाला।

खरध्वंसी (पुं.) रामचन्द्र।

खरी (स्त्री.) गधी।

खर (पुं.) घमंड। शिव। घोड़ा। दाँत। श्वेत वर्ण। कामदेव। मूर्ख। क्रूर।

खर्जन (न.) खुजलाना।

खर्जू (ज्ञी.) खनखजूरा कीड़ा। खजूर का पेड़ा खुजली।

खर्जूष्न (पुं.) मदार । घतूरा ।

खर्जूर (पुं.) बिच्छू। खजूर का फल। चाँदी।

खर्जूरी (स्री.) बनखजूर।

खर्पर (पुं.) चोर। धूर्त। खप्पर। (न.) एक धातु।

खर्व (पुं.) बीना। कुबड़ा। एक निधि। सहस्रकोटि संख्या।

खर्बट (पुं.न.) चलना। पहाड़ के पास का ग्राम। वह ग्राम जिसके पास शहर हो नदी तथा पर्वत भी वहाँ हो। मंड़ी तमने वाला ग्राम। चार सौ गाँव के वीच की जगह।

खर्वशाखः (त्रि.) छोटा। ठेंगना। छोटी डाल के वृक्ष। खलु चलना। झेलना।

खल थान कूटने का स्थान। ओखरी। काँड़ी। पृथ्वी। तिल का चूर्ण। नीच। अधम। निर्दय। बेरहम। "सर्पः कूरः खलः कूरः सर्पात् कूरतरः खलः। मन्त्रौषधिवशः सर्पः खलः केन निवाय्यंते।।"

खर्बा (स्त्री.) छोटे अंगों की स्त्री। बवनी। नाटी स्त्री विशेष!

खर्नुरा (स्री.) तरदी वृक्ष।

खर्बूजम् (न.) खर्बूजा। प्रसिद्ध लताफल।

खलपू (त्रि.) जगह का साफ करने वाला। फर्रास। झाडू देने वाला।

खतः (पुं.) सूर्य। तमाल का पेड़। धतूरा। भूमी। स्थान। पीसी हुई गीली लुवदी।

खलता (स्री.) दुष्टता। आकाशबेल।

खलतिः (पुं.) चंदुला। गंजा।

खतु (अव्य.) निश्चय। पूँछना। वचन के श्लोमा करने वाला। विशेष इच्छा। निषेध करना। शब्द की पूरा करने वाला। कारण। खर्मम् (न.) पुरुषार्थ। रेशमी वस्त्र।

खलमूतिः (पुं.) पारा। दुष्टमूरत।

खलकपोत (पुं.) बान छाँटने की जगह। यथा कबूतर एक ही बार आ कर एकड़े गिरते हैं तथा विशेषणों का एक स्थल में अन्वय होना इसी तरह एक न्यायभेद।

खल्या (स्ती.) खलों का जो समुदाय। धान छाँटने का समुदाय। स्थान।

खल्ल (पुं.) एक तरह का कपड़ा। काम। गढ़ा। चातक पक्षी। पपीझ। मसा। दवाई। मलने का पात्र। खल। ओस।

खदाच्य (न.) रात्रि को बहने वाला आकाश से। ओस। बरफ।

खश (पुं.) हिमालय के पास का देश। देश विशेषभेद। पतित। क्षत्रियभेद।

खसखस (पुं.) पोस्ते का बीज । वृक्षभेद । जिसका दूध अफीम है।

खिजक (पुं.) लावा। खील। जो तिनक वायु लगने से उड़ने लगते हैं।

खटि (पुं.बी.) रथी। मुर्दा ले जाने की वस्तु। खांडव (पुं.) इन्द्रप्रस्थ। देहली शहर। नगर के पास का वन।

खतायारा (स्ती.) तेत पीने वाली। तिलचट्टा भाषा है।

खिलः (पुं.) तेल का कीट। खरी जो चौपायों को खिलाई जाती है।

खनितः (पुं.न.) कविका में। घोड़े वास्ते देय।

खात (न.) गढ़ा। तलैया आदि। "पूर्त खातादि कर्म च इति स्मृतिः"।

खातक (पुं.) परिखा। खाँई। ऋणी। कर्जदार। खादु (क्रि.) खाना।

खादक (पुं.) कर्जदार। खाने वाला (त्रि.) खादिका स्त्री।

खादिर (त्रि.) खैर। खैर की लकड़ी का बना हुआ यज्ञस्तंभादि।

खरी (स्री.) अनाज के नाप का प्रमाण। तील अर्थात् १२ मन ३२ सेर जो होता है।

खारीक (त्रि.) खारी। १६ द्रोण परिमाण। धान के बोने का खेत। खार्कार (पुं.) गदहे का बोलना। जो दूर से शंख के समान मालूम हो।

खिट् (क्रि.) मयमीत होना।

खिद् (क्रि.) दीन होना।

खिन्न (त्रि.) दुःख में पड़ा हुआ। आलसी। खेदयुक्त।

खिल् (क्रि.) किनकियों को चुंगना। दाना-२ लेना।

खिल (त्रि.) इल नहीं चला हुआ खेत आदि। योड़े में तत्त्व। प्रथम न कहे गये का परिशिष्ट अंश वर्णन।

खु (क्रि.) शब्द। आवाज करना।

खुज् (क्रि.) चौराना।

खुङ् (कि.) फाड़ना। टुकड़े-२ करना।

खुर (पुं.) पशु के खुर। नख। नखला (माषा में) गन्धदव्य। नहत्री। नाई का शस्त्र नख काटने वाला। धुरा बार बनाने का। पलँग का पाया इत्यादि।

खुरणस (त्रि.) जिसकी नाक खुर के समान हो। चिपटी नाक वाला या चौड़ी नाक वाला।

खुरालिक (पुं.) जो खुरों की कतारों से चमकता है। नाऊ के शख रखने का स्थान। संजोह। मुच्छी। नाराचास्त्र। बाण। तकिया।

खुई (कि.) खेलना।

खेंचर (पुं.) जो आकाश में विचरै। शिव जी। सूर्य्यादि ब्रहा विद्याधर। मुदामेद। (जी.) खेंचरी मुदा योगशास्त्र में।

खिलनी (स्त्री.) तालमूली। दुष्टों का समूह। धानों के खल।

खितवर्द्धनः (पुं.) दाँत के रोगविशेष। मारुतेनाधिकोदन्तो जायते तीव्रवेदनः। खितवर्धनसंजोऽसौ जाते रुक् च प्रशाम्यति।।

खिलशः (पुं.) खिलशामाच् इति गौड़भाषा प्रसिद्ध मत्स्य। कंकपक्षी के चींच को भी कहते हैं।

**खलीकारः** (पुं.) अपकारी। द्रोह करना।

खल्तः (पुं.) निन्दा करने वाला।

खलीनः (पुं.न.) घोड़े के मुख में जो छिप जाते। लगाम।

खतु (अ.) वाक्य के सजाने में। पूछना। शान्ति में। कहने की इच्छा में। मान में। वर्जन में। पदों की पूर्ति में। वाक्यपूरण में। विनती करने में। निश्चय में।

खतुक (पुं.) अन्यकार।

खलुरेषः (पुं.) हरिणों के जातिभेद।

खलूरिका (स्त्री.) शस्त्राभ्यास करने की जगह।

खलेवाली (स्त्री.) बैलों के बाँधने का गाड़ा हुआ कान्ठ अर्थात खूँटा बैलों का।

खलेशः, खलेशयः (पुं.) दुष्ट आशय।

खल्या (स्री.) दुष्टा स्त्री। खलों का समुदाय।

खल्लः (पुं.) कपड़ों का भेद। गढ़्डा। निम्न। चमड़ा। पपीहा। दवा घोटने का पात्र। खल। मसक "भिस्ती के कामवाली"।

खल्ली (स्री.) इली चढ़ना हाथ पाँव की। प्रायः हैजे की बीमारी में होती है उसकी दवा कूट सैंधानमक चूक तिल का तेल पका कर मालिश करना सहता हुआ अधिक गर्म नहीं मलना।

खलाटः (पुं.) इन्द्रलुप्तरोग। बार झड़ा हुआ सिर। खल्चिका (भी.) पिसान वगैरह मूँजने का बरतन। कडाडी। तसला।

खवल्लरी (स्त्री.) आकाशबेल।

खवल्ली (स्त्री.) अमरबेल जो पेड़ों पर ही रहती है। इसका गुण वैद्यनिघण्टु में ऐसा लिखा है-

खवल्ली प्राहिणी तिक्ता पिच्छिलाक्ष्यामयापद्म। तुवराऽग्निकरी इद्या पिक्तश्लेष्मामनाशिनी।।

खवारिम् (न.) आकाश का जल।

खशा (स्त्री.) तालपत्री। मुरा नाम सुगन्धित पदार्थ। कश्यप ऋषि की स्त्री।दक्ष प्रजापति की कन्या। यस राक्षस की माता।

खश्वासः (पुं.) वायु । हवा ।

खब्पः (पुं.) क्रोध बल सक करना।

खसकन्दः (पुं.) शीरकंचुकी का वृक्ष।

खसमः (पुं.) बौद्धमतावलम्बी । बुध्न ।

खसम्मवा (स्री.) बुद्ध जातिविशेष।

खसा (स्त्री) रामसों की माता।

खसात्मनः (पुं.) राक्षसी का पुत्र। खसूमः (पुं.) विप्रचित्ति का बेटा।

खस्खसः (पुं.) पोस्ते का दाना।

खस्खसरसः, (पुं.) अफीम।

खस्तनी (स्त्री.) जमीन।

खस्फटिक (पुँ.) चन्द्रकान्तमणि। सूर्य्यकान्तमणि। खाखसः (पुं.) खसखस का दाना।प्रमाण वैद्यनिघण्टुः। उक्तं च-

स्यात् खाखसफलोद्भूतं वल्कलं शीतलं लघुः।
प्राहि तिक्तं कमाये च वातकृत् कफकासहृत्।।
धातूनां शोषकं स्थां मदकृच्चाग्निवर्धनम्।
मुहुर्मोहकरं रुच्यं सेवनात् पुंस्त्वनाशनम्।।
खांगाहः (पुं.) सफेद और पीला रंग का घोड़ा मिश्रित
रंग का।

खाजिकः (पुं.) लावा धान इत्यादिक का। खाटिः 🗻 (की.)

खाटिका (स्त्री.) खराब ग्रह। शरख का सत्त। खाटी

खांडवम् (न.) चूर्णविशेष। यथा-

कोलामलकजं चूर्णं शुण्ठचेलाशर्करान्वितम्।
मातुलुंगरसेनाकतं शोषितं सूर्य्यरिश्मिशः।।
एवं तु बहुशोभ्यक्तं शोषितं च पुनः पुनः।
ईषल्लवणसंयुक्तं चूर्णं खाण्डवमुच्यते।। गुणाः।।
खाण्डवं मुखवैशराकारकं रुचिधारणम्।
हदोगशमनं चेति मुखवैरस्यनाशनम्।।
भोजनान्ते विशेषेण भोक्तव्य खाण्डवं सदा।

खांडवः (पुं.) देवराज इन्द्र का वन । अर्थात् नंदन नाम का वन ।

खांडदी (स्त्री.) पुरीविशेष।

**खाडिकः** (पुं.) खंडपालक । खंडजीवनी । खंडराज्य । खंडियों का समूह ।

खातकः (पुं.) ऋणी। खाई कुँयें के पास जो गड्डा जल का हो प्रतिकृष कहते हैं।

खेटक (पुं.) डाल। फलक। दुर्गा के ध्यान में है-खेटकं पूर्णचापं।

खेद (पुं.) दुःख। शोक। इदय की घबराइट।

खेर (न.) खाई। परिखा। खोदने लायक।

खेलू (क्रि.) हिलाना। जाना।

खेलन (न.) क्रीड़ा। खेल। खेलना।

खेला (स्त्री.) क्रीड़ा। खेल खेलना।

खेद (क्रि.) सेवा करना।

खेसर (पुं.) शीघ चलने से मानो आकाश में चलती है। अश्वतर। खच्चड़। अस्तर। एक तरह का पशु।

खोटू (क्रि.) चाल की रुकावट।

खोटि (स्री.) चतुर स्त्री। बुद्धिमती और खचरी स्त्री। खोड्र (कि.) लंगड़ा। लुला। खंज।

खोर् (कि.) चाल की रुकावट। चाल का टूटना। ख्यात (त्रि.) जाहिरात। प्रसिद्धि वाला। मशहूर। कथित। कहा गया।

ख्या (क्रि.) कहना।

ख्याति (स्री.) स्तुति। प्रशंसा। तारीफ। मशहूरी। कहना।

ख्यापक (त्रि.) प्रकाश करने वाला। प्रसिद्ध करने वाला।

खातम् (न.) पुष्करिणी । तत्वैया । गङ्ढा ।

खातकः (पुं.) कर्जदार। परिखा। खाई।

खानं (न.) खन्ती। फठहा। कुदार। जमीन खोदने के शका।

खातमू: (बी.) खाई। कुँयें के समीप जल ठकने की जगह। गडुढ़ा।

खादकः (त्रि.) खाने वाला। भक्षक। जैसा-

विक्रियैभौविनिमयैर्दत्त्वा गोमांसखादके। व्रतं खन्दायणं कुर्याद्वये साक्षाद्वधी भवेत्।। इति योभितः।

खारनः (पुं.) दाँत। आहार। खाना।

खादितः (त्रि.) लील जाना। निगलना। खा गया।

खाबिरः (पु.) यज्ञ का खंभा। खैर का विकार।

खादिरसारः (पुं.) खैर या खैरसार। खादुकः (त्रि.) जीवधात की इच्छा वा श्रद्धा।

खादः (त्रि.) खाने लायक चीज।

खानः (पुं.) हिन्दुधर्म लोप करने वाले ग्लेच्छजातिविशेष । खानिः (खी.) खान । धातु और जवाहिरात निकलने

की खान जगह को कहते हैं।

खानिकम् (न.) भीत में छेदने योग्य अर्थात् आला। ताख। ताख।

खानोदकः (पुं.) नारियल । श्रीफल ।

खापम (स्त्री.) गंगा नदी।

खारः (पुं.) खारी परिमाण।

खारिंपचः (त्रि.) खारी परिमाण अन्न की जो रसोई करने वाला। रसोईदार। कड़ाडी।

खारीवापः (त्रि.) बोरा। थैला।

खार्कारः (वुं.) गदहे के जाती शब्द।

खार्ज्युरः (पुं.) खार्ज्य योग ज्योतिषशास्त्र में है। यथा-

> योगे विरुद्धे त्विभिजित्समेते खार्ज्जूरमर्कात् विषमे शशी वेत्।

खार्बुजेयम् (न.) खर्बुजे का बनता है इसे रसाला का भेद माना है। यथा-

> मधुरदिधिनि मध्ये शर्करां सित्रयोज्य शुचि विदलितस्वण्डं प्रसिपेत् खार्बुजेयम् । करविजुलितमेणैवांसितं नामिगन्धै-जिंगमिषु जठराग्निं स्थापयत्येव नूनम् ।। रसाजं खार्बुजस्येदं विष्टिष्म रुचिकारकम् । इसं च कम्मदं बल्यं पित्तम्नं मूत्रकृद्धरम् ।।

खिखि: (स्त्री.) लोखरी। स्यार की छोटी जाति होती है लोमडी कही जाती है।

खिखिरः (पुं.) लोमड़ी। खट्वांग शिव जी का शस्त्र एक प्रकार का है। डीवेर अर्थात् हाऊबेर भा०।

खिरिरः (षुं.) चन्द्रमा। कुमुदबन्धु।

खिद्यमानः (त्रि.) खेदसहित । दीनता-ग्रसित । उपतापसहित ।

खिद्रः (पुं.) रोगी। दरिदी। थकाई से युक्त।

खिन्नः (स्नी.) आससी। खेदयुक्त। द्वीनावस्था वाला जो है।

खिरहिट्टी: (त्रि.) धव का वृक्ष। चिचिड़ी। अपामार्ग। खिलम् (त्रि.) इर से जोती हुई जमीन। ब्रह्म। सूना। खाली। कम्। पहिले न कष्ठा गया से बाकी जो कहा जाय। श्रीसुक्त। शिवसंकत्पादिक।

खिलीकृतः (त्रि.) कठिन कृति। खुंगाइः (पुं.) काले रंग का घोड़ा। खुज्जाकः (पुं.) देवताड़ का पेड़।

खुरली (स्त्री.) तीर चलाना सिखना। अभ्यास करना।

खुराका (पुं.) पशु को कहते हैं। खुरालक: (पुं.) लोहे का बाण। खुरालिकः (पुं.) नाई का संजोह। बाण। खुरासानः (पुं.) देशविशेष। खुरासान देश है। यथा-हिङ्गुपीठं समारभ्यामकेशान्तं महेश्वरि। खुरासानाभिषो देशो म्लेच्छमार्गपरायणः।। खुल्लम् (न.) नख नाम का सुगंषद्वया नीच में। अल्प।

खुल्लकः (पुं.) नीच। स्वल्प। थोड़ा।

खुल्लयः (पुं.) मार्ग। रास्ता।

खेखीरकः (पुं.) शब्द सहित लाठी या छड़ी।

खेगमनः (पुं.) कालकंठ नाम का पक्षी। खेचर (पुं.) आकाश में बिचरने वाला। शिव। सूर्यादि ग्रह। विद्याधर। मुद्रा विशेष।

खेट् (क्रि.) खाना। भोजन करना।

खेट (पुं.) जो आकाश में घूमे। सूर्यादि ब्रह। करु। ग्रामभेद। मृगया। (गु.) नीच।

खेटक (पुं.) ढाल । फलक ।

खेल् (कि.) जाना। हिलाना।

खेलन (न.) खेल। क्रीड़ा।

खेला (स्री.) खेल। क्रीड़ा। खेवू (क्रि.) सेवा करना।

खेसर (पुं.) खच्चर। अश्वतर।

खोद् (क्रि.) चाल का रुकना।

खेटि-टी (खी.) चतुरा खी।

खोड् (कि.) चाल का उकना।

खोड (त्रि.) खन्त । लंगड़ा । पंगु । खोर-सं (त्रि.) खन्त । लंगड़ा । लुला ।

ख्यात (त्रि.) प्रसिद्ध । कहा गया । कथित । ख्या (क्रि.) कहना ।

ख्याति (स्त्रीः) प्रशंसा । प्रसिद्धि । स्तुति ।

ख्यापक (त्रि.) प्रकाश करने वाला। प्रसिद्ध करने वाला।

## ग

ग (त्रि.) तीसरा व्यञ्जन। कवर्ग का तीसरा असर। यह केवल समास में पीछे आता है। जो, जाता है। जाने वाला। हिलना। होना। ठहरना। रहना। गुन्थर्व। गणपति का नाम। छन्दशास्त्र में गुरु असर के लिये जिहा (पुं.) गीत। गगन

गगन (न.) आकाश। शून्य। स्वर्ग। गगनध्वजः (पुं.) मेछ। सूर्य।

गगनेचर (पुं.) सूर्यादि ग्रह। नक्षत्र। तारा। पक्षी। देवता। राशिवक।

गग्ध (क्रि.) हँसना। विद्राना।

गंगा (स्त्री.) जाहवी। त्रिपथगा। मागीरथी। दुर्गा। देवी।

गंगाजः (पुं.) गंगा का पुत्र। भीष्म। कार्तिकेय। गंगाषर (पुं.) शिव। समुद्र।

गंगापुत्र (पुं.) भीष्म। कार्तिकेय। दोगला। वर्णसंकर। घाटिया।

गंगासागर (पुं.) वह पवित्र तीर्थस्थान जहाँ पर गंगा सागर में मिलती है।

गंगोल (पुं.) रत्नविशेष। गोमेद।

गच्छ (पुं.) वृक्ष। पेड़। गणित में अंक भेद।

मजू (क्रि.) मद से शब्द करना। मस्त होना। दहाड़ना। गरजना।

मज (पुं.) हाथी। गिनतीविशेष। आठ। मनुष्य के ३० अंगुल तक का परिमाण। एक दैत्य जो महादेव द्वारा मारा गया था।

गजकूमिशिन् (पुं.) गरुड़ का नाम।

गजगामिनी (स्त्री.) गज के समान झूम कर वलने वाली स्त्री।

गज्च्छाया (स्त्री.) श्रान्त करने का समय विशेष। सूर्यग्रहण का समय। कुआर के श्रान्तपक्ष में हस्त नक्षत्र लग जाने के बाद का समय।

सैहिकेयो यदा भानुं ग्रस्ते पर्वसन्धिषु।
गजन्याया तु सा प्रोक्ता श्रान्दं तत्र प्रकल्पयेत्।।
गजता (खी.) हाथियों का समी। हाथीपन। मस्ती।
गजदन्त (पुं.) हाथी बाँत। गणेश जी के नाम।
गजपुट (पुं.) हाथ भर का गढ़ा।
गजपिया (खी.) शल्ल्की नामक वृक्ष।
गजबन्यिनी (खी.) हाथी बाँधने का घर।
गजाजीव (पं.) महावत। हाथी पालने वाला।

गजाजीव (पुँ.) महावत । हाथी पालने वाला । इस्तिपालक ।

गजारि (पुं.) सिंह।

गजानन (पुं.) गणेश जी का नाम। गजाह्य हस्तिनापुर का नाम। गब्ज (पुं.) भाण्डामार।कानः।गोशाला।नीर्चोका धर। मदिरापात्रः।कलारी (स्त्री.) दुकानः। हाट।मण्डीः।बाजारः।

गढ् (क्रि.) सींचना। बाहिर निकालना। रस निकालना।

गड (पुं.) मछली विशेष। विघ्न। अटकाव। खाई। व्यवधान। अन्तर। बीच में पड़ गया। देशघेद।

गढ़ि (पुं.) बच्छा। कामचोर। बैल।

गहु (पुं.) मांसवर्खक रोग। गलगण्ड। कुबड़ा। बर्छा। गहुरि-लि-का (स्नी.) मेड़ों की पॉक्त।

गणु (क्रि.) मिनना।

गण (पुं.) शिव जी का अनुचर। संख्या। गिनती। सैन्यसंख्याविशेष जिसमें १३२ पैदल, ६२ घोड़े, २७ रथ और २७ हाथी होते हैं। धातुओं का समूह। तारा। छन्दोग्रन्थ का शब्दविशेष। गणेश जी का नाम।

गणक (पुं.) दैवज्ञ । ज्योतिषी । गिनने वाला । गणदेवता (स्ती.) देवसमूह । यथा- १२ आदित्य, १० विश्वेदेवा, ८ वसु, ४६ वायु, १२ साध्य, ११ रुद्ध, ३६ तुषित, ६४ आभास्वर, ३२० महाराजिक ।

> आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः। महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः।।

गणनाव (पुं.) गणेश। शिव। गण का मालिक। सेनापति।

गणस्प (पुं.) अर्क का पेड़। मदार। अकउवा। गणात्र (त्रि.) बहुतों के लिये दिया हुआ अत्र। गणिका (स्त्री.) वह स्त्री जिसके बहुत से पित हों। वेश्या। रण्डी। हथिनी।

गणित (न.) अङ्कशास्त्र।

गणेरु (त्रि.) कर्नेर का वृक्षः हथिनी। वेश्या।

गणेश्व (पुं.) गणों का स्वामी।स्वनामख्यात देवता। गण्ड (पुं.) हाथी का गाल।गैड़ा।चिहावीर।घोड़े का भूषण। बुलबुला। स्फोटक। कोड़ा।

पिटारा। योगविशेष।

(दि: १ विकास के किस क

गण्डकः (पुं.) पशुविशेषः। गैंडाः। चार की गिनती (गण्डा)। रुकावटः। अंगः निशानः।

गण्डकी (स्त्री.) एक नदी जिसमें शालग्राम की शिलाएँ मिलती हैं।

गण्डगात्र (न.) सीताफल । चेचक ।

गण्डमाला (स्त्री.) फोड़ों की पंक्ति। रोगविशेष।

गण्डशैल (पुं.) पर्वत के गिरे हुए मोटे पत्थर। ललाट। मस्तक।

गण्डु (पुं.स्त्री.) गाँठ। उपधान। तकिया।

गण्ड्रपद (पूं.) केंबुआ।

गण्डूष (पुं.) मुँह भर पानी। हाथी की सुँढ़ की नोक। हाथ की अंगुली।

गत (त्रि.) जाना गया। लाभ किया गया। गिर गया। समाप्त हुआ।

गतागत (न.) गया और आया। पक्षी की चाल विशेष।

गतार्त्तवा (स्त्री.) बाँझ स्त्री। गर्भ धारण न करने वाली स्त्री। जिसका रजीधर्म बन्द हो गया हो।

गति (स्त्री.) जाना। पथ। ज्ञान। पहुँचना। दशा। यात्रा। उपाय। कर्मफल।

गदः (पुं.) रोग। श्रीकृष्ण के छोटे भाई का नाम। विष। कहना।

गदा (स्त्री.) लोहे का अस्त्र। पाटला पेड़।

गदाग्रज (पुं.) गद का बड़ा भाई। श्रीकृष्ण।

गदाधर (पुं.) श्रीकृष्ण।

गदाराति (पुं.) दवाई।

गद्गद (पुं.) अव्यक्त और अस्फुट शब्द ।गिड़गिड़ाना ।

गद्य (त्रि.) वह रचना जिसमें कविता न हो।

गंत्री (स्त्री.) बैलों की गाड़ी। जाने वाली।

गन्ध् (क्रि.) वैर करना।

गन्धं (पुं.) लेश। गन्धक। अहंकार। सुहाँजना। महक। घिसा हुआ चन्दनादि।

गन्धकचूर्ण (पुं.) बारूद।

गन्धकाष्ट (न.) अगुरु चन्दन।

गन्धज्ञा (स्त्री.) नासिका। नाक।

गन्धतेल (न.) अतर आदि।

गन्धत्वच् (स्त्री.) इलायची।

गन्धदला (स्त्री.) अजमोद। अजवाइन।

गन्थन (न.) उत्साह। दिलेरी। प्रकाशन। चुगली। हिंसा। मारना।

गुन्धपाबाणः (पुं.) गुन्धक।

गन्धबन्धु (पुं.) आम का पेड़।

गन्धमांसी (स्त्री.) जटामांसी।

गन्धमादन (पुं.न.) पर्वतिविशेष। शौँरा। बन्दर। गन्धक।

गन्धमादिनी (स्त्री.) लाख। सुरा।

गन्धमुखा (स्त्री.) छंछूदर।

गन्धमृग (पुं.) कस्तूरी मृग।

गन्धराज (न.) चन्दन। गुग्गुल। वृक्ष विशेष।

गन्धर्व (पुं.) मृगभेद। घोड़ा। स्वर्ग के गायक। गन्धर्वलोकः (पुं.) गुझलोक के ऊपर और

विद्यायरों के लोक के नीचे का लोक। गन्धर्ववेद (पुं.) सामवेद का उपवेद। संगीतविद्या। गन्धवती (स्त्री.) व्यासदेव की माता। पृथिवी। वायु और वरुण की नगरी। मद्य।

गन्धवल्कल (न.) दारचीनी। गन्धदार छिलके वाली।

गन्धवह (पुं.) वायु। नमक।

गन्धवाह (पुं.) हवा। नासिका।

गन्धवीजा (स्त्री.) मैथी का साग।

गन्यशाली (पुं.) चावल जिसमें बड़ी सुगन्ध होती है।

गन्धसार (पुं.) चन्दन का वृक्ष।

गन्खसोम (न.) कुमुद का फूल। गन्धा (स्त्री.) चम्पे की कली।

गन्धाजीव (पुं.) गन्धी। मन्ध पदार्थ बेचकर आजीविका करने वाले।

गन्धाद्व (पुं.) चन्दन वृक्ष। नागरंग वृक्ष।

गन्धार (पुं.) राग। सिन्दूर। देशभेद।

गन्धिनी (स्त्री.) मद्य।

गन्दोत्तमा (स्त्री.) मदिरा। शराब।

गमस्ति (पुं.) किरण। सूर्य।

गमस्तिम (पुं.) सूर्य। प्रभाकर। तेजस्वी।

गमस्तिहस्त (पुं.) सूर्य। दिवाकर।

गभीर (त्रि.) गहुत गहरा। गहन।

गम् (क्रि.) जाना।

गम् (पुं.) जुआ विशेष। जाना। मार्ग।

गमक (त्रि.) बोधक। समझाने वाला। प्रमाण। जताने वाला।

गम्भीर (त्रि.) नीचे का स्थान। मन्द। गहरा। जम्बीर। कमल। ऋग्वेद का मंत्रविशेष। वम्भीरवेदिन् (पुं.) चिरकाल से शिक्षित। हाथी। न्य. (पुं.) एक दैत्य का नाम। एक बन्दर। राजा विशेष।

मना (सी.) तीर्थविशेषः। जो मगव देश में है। गृर् (क्रि.) निगलना। बोलना। पुकारना। बुलाना।

(पुं.) विष। रोग। पाँचवाँ करण।

गरस (न.) विषा तिनकों का मूल। गरिमन् (पुं.) गौरवा बड़ाई।

यरिष्ठ (त्रि.) बहुत बड़ा।

गरुड़ (पुं.) विनता के गर्भ से उत्पन्न। कश्यप पुत्र। विष्णुवाहन। सपौं का बैरी पक्षिराज।

नरुइचन (पुं.) विष्णु।

नक्द्रपुराणः (न.) अध्यक्ष पुराणों में से एक।

गस्त् (पुं.) पर। पंखा

गरुत्मत् (पुं.) पर काला। गरुड़। प्रत्येक पक्षी। एर्न (पुं.) ब्रह्मा का पुत्र। मुनिविशेष। गर्गाचार्य यदुवंश के प्रसिद्ध पुरोहित।

म्मीरे (स्री.) क्लश। घड़ा। मच्छविशेष (पुं.) जवान पशु। गगरी।

कर्ज (कि.) बड़े जोर का शब्द करना।

गर्जर (न.) गाजर।

गर्जित (न.) मेघ का शब्द। मत्त इस्ती। गरजना। गर्ज (पुं.) गढ़ा। क्रियों का नितम्ब देश। रोगविशेष। गुढ़ (क्रि.) शब्द करना।

ग्रहीम (पुं.) गथा। खर। चिट्टा। कुमुद। गर्हभी (स्री.) गथी।

गर्हणाण्ड (पुं.) पाकर का वृक्ष।

गर्द्ध (कि.) लाम करने की इच्छा करना।

गर्ब (पुं.) बड़ी चाह। अतिशय स्पृहा। वृक्षविशेष। गर्बन (त्रि.) लोभी।

गर्थु (कि.) जाना। गति।

मर्च (पुं.) मांसरिण्ड। कुक्षि। बच्चा। नाटक में सन्चि का मेद। अत्र। आग। पुत्र। गंगा आदि नदियों के पास का स्थान।

गर्मक (पुं.) केशों के बीच की माला। गर्मगृङ (न.) घर के बीच का कोठा। गर्भाशय। गर्मव (पुं.) वृक्षविशेष। नर्भवती (खी.) गर्भ वाली स्त्री।

गर्भजाव (पुं.) प्रसृतिकाल उपस्थित होने के पहले ही किसी कारण से गर्भस्थ बालक का बाहर गिरना।

गर्माधान (न.) गर्म का ठहराना। सोलह संस्कारीं में से एक संस्कारविशेष।

गर्माञ्च (न.) गर्म की झिल्ली। गर्भिणी (की.) गर्भवती सी।

गर्व् (क्रि.) अभिमान करना।

गर्ब (पुं.) घमण्ड। अभिमान। अहंकार।

गर्वाट (पुं.) चौकीदार। दरबान। द्वारपाल।

गर्क् (क्रि.) निन्दा करना।

गर्ध (मु.) निन्दा के योग्य। नीच। अयोग्य। गर्धवादिन् (पुं.) निन्दा वाक्य बोलने वाला। गसु (क्रि.) खाना।

गल (पुं.) कण्ठ। गला, बाजा। मच्छी। धूना। गलकम्बल (पुं.) गी के गले के नीचे लटकता हुआ चमड़ा।

गलगण्ड (पुं.) रोगविशेष।

गलप्रष्ठ (पुं.) गला एकड़ना। एक प्रकार का रोग। कृष्णपक्ष की ४थी, ७मी, ८मी, ६मी, १३शी आदि दिन गलग्रड कड़े जाते हैं। ऐसा दिवस जिसमें अध्ययन आरम्भ हो किन्तु अगले दिन ही अनध्याय हो जाय। अपने आप बिसाई विपत्ति। मछली की चटनी।

गलस्तनी (ज्ञी.) वकरी। जिसके गले मैं धन हों। गलहस्स (पुं.) अर्द्धचन्द्र। गलहत्था। गरदिनया। गलित (त्रि.) पिछला हुआ। पतित।

गल्बा (स्त्री.) गलौं का समूह।

गस्त (पुं.) गाल। गण्ड। कपोल।

गल्लक (पुं.) पानपात्र । शराब का प्याला ।

गवच (पुं.) वानरविशेष।

गवल (पुं.) बनैला भैंसा।

गवास (पुं.) झरोखा। खिड़की। गवेषु (क्रि.) खोजना। ढुँढ़ना।

गवेषणा (स्त्री.) अन्वेषण। खोज।

गव्यः (गु.) मी सम्बन्धी। दूष। दक्षै। मक्खन। गोवर। गोमूत्र। पीला।

गव्यृति (स्त्री.) क्रोशयुग। दो कोस। जिस स्थान पर गौएँ मिलें। गड़् (क्रि.) गाढ़ा होना। कठिनता से प्रवेश करना। गड़न (न.) जंगल। गडर। दुःख। दुर्गम।

गहर (पुं.) निकुञ्ज। गुफा। वन। रोना। प्रखण्ड। कठिन स्थान।

गा (कि.) जाना। स्तुति करना।

गाङ्गेय (पुं.) भीष्म । गंगापुत्र । सोना । धतूरा ।

गाढ़ (गु.) अतिशय। दृढ़। पक्का। सेवित।

गाणिक्य (न.) वेश्या। रण्डी।

गाण्ड (गु.) गाँठ वाला।

गाण्डिव (पुं.) अर्जुन । धनुषधारी । अर्जुन वृक्ष । गात्रु (क्रि.) शिथिल पड़ना । ढीला पड़ना ।

गात्र (न.) देह। शरीर। हाथी के आगे की जंघा। गाया (की.) प्राकृत। देशी भाषा में रचा हुआ श्लोक

अथवा गीत।

गाष् (क्रि.) ठहरना। गुथना। पाने की इच्छा करना। गाष्ट्र (पुं.) स्थान । लिप्सा। कुछ-कुछ गहरा।

गाधि (पुं.) कत्रीज का चन्द्रवंशी एक राजा। विश्वामित्र के पिता का नाम।

गाधिज (पुं.) विश्वामित्र।

गाचेय (पुं.) विश्वामित्र।

गान (न.) गीत। ध्वनि। सुर।

गान्विनी (स्त्री.) गंगा। यादववंश में अकूर की जननी।

गान्धर्व (पुं.) गन्धर्वसम्बन्धी । विवाह, विवाह जो वर कन्या की इच्छानुसार हुआ हो । वेद, सामवेद का एक उपवेद । संगीतशास्त्र ।

गान्धार (पुं.) रागविशेष। गन्धार देश में उत्पत्र। (न.) गन्धक।

गान्धारराज (पुं.) दुर्योधन का नाना सुबल, उसका पुत्र शकुनि। दुर्योधन का मामा।

गान्धारी (स्री.) दुर्योधन की माता। धृतराष्ट्र की स्त्री।

गान्धिक (पुं.) गन्धी। इत्र, तेल बेचने वाला। गायत्री (स्त्री.) जो गाते हुए को बचावे। वेद का मंत्रविशेष। छः वा आठ अक्षरों के पाद का छन्द।

गायनं (त्रि.) गानोपजीवी। गान द्वारा पेट पालने वाला।

गारुड़ (न.) मरकतमणि। विष का मंत्र। स्वर्ण। गारुडिक. (पुं.) विषवैद्य।

गारुत्पत् (न.) जिसका देवता गरुड़ हो। मरकतमणि। गार्हपत्य (पुं.) एक प्रकार के यज्ञ का अग्नि। गार्हस्थ्य (गु.) गृहस्थों का अनुष्ठेय कर्म। गृहस्थों

का धर्म । गालव (पुं.) लोध का पेड़ । एक मुनि का नाम । गालि (पुं.) शाप । निन्दा । बुरा वचन ।

गाड् (क्रि.) बिलोना। भली-भाति देखना।

गिरा-रा (स्त्री.) वाक्य। वचन। वाणी।

गिरि (पुं.) पहाड़। पर्वत। दसनामी गुसाई संन्यासियों में से एक की उपाधि। (स्त्री.) बालमूषिका।

गिरिज (न.) बादल । लोहा । शिलाजीत । गौरी । पार्वती ।

गिरिदुर्ग (न.) पहाड़ी गढ़।

गिरिभिद् (पु.) इन्द्र।

गिरिश (पुं.) पर्वत पर सोने वाला। शिव।

गिरिसुत (पुं.) पर्वत का पुत्र। मैनाक नामक पहाड़। (स्री.) पार्वती।

गिरीक्ष (पुं.) महादेव। शिव।

गिलित (गु.) खाया हुआ।

गीत (न.) गाना।

गीता (स्त्री.) गुरु और शिष्य की कल्पना से उपदेश के रूप में दी हुई शिक्षा।

गीति (स्त्री.) गाना। आर्य्या छन्द विशेष।

गीर्ण (स्त्री.) खाना। स्तुति। बड़ाई।

गीर्वाण (पुं.) वाणी ही जिसका शर है। देव।

गीष्पति (पुं.) वाणियों का स्वामी । देव गुरु बृहस्पति ।

गु (क्रि.) शब्द करना। मल का छोड़ना। गुग्गुल (पुं.) गन्धदव्य। यह धूनी देने के काम में लाया जाता है। लाल सुडाँजना।

गुळ (पुं.) गुळा। स्तवक। बाइस लड़ियों का हार। मोर का पर। मोतियों का हार।

गुत्स (पुं.) ताल वृक्ष । इसका प्रत्येक पना गुच्छे जैसा होता है ।

गुक्छफल (सं.) येठा। करञ्जा। इमली। अग्निदमनी। क्ला। दाख। गुज् (क्रि.) आवाज करना। गूजना। कूकना। गुज्जा (क्षी.) लताविशेष। मापभेद। नगाड़ा। मीठी और धीमी आवाज। कलारी। रत्ती।

गुटी (स्त्री.) गोली। वटी। मूर्ति।

गुठ् (क्रि.) लपेटना।

गुड् (क्रि.) लपेटना। तोड़ना। रोकना।

गुड (पुं.) गोल। हाथी का फन्दा। गुड़।

गुडत्वक् (सं.) मीठी छाल वाला। दालचीनी।

गुडपस (पुं.) मधूक। महुआ।

गुड़ाकेश (पुं.) नींद को वश में करने वाला। शिव। अर्जुन।

गुडुची (स्री.) गिलोय। गुर्च।

गुण (पुं.) रोदा। प्रत्यञ्चा। धनुष र्खीवने की रस्सी। तन्तु। दुकराना। दुर्वा घास।

गुणक (पुं.) वह राशि जिसके साथ गुणा जाता है।

गुणवृक्षक (पुं.) मस्तूल।

गुणित (गु.) चोटिल। पूरित।

गुणिन् (पुं.) धनुष।

गुणीभूतव्यंग्य (न.) अलंकार में कहा हुआ मध्यम काव्य।

गुण्डिक (पुं.) पिसे हुए चावल आदि।

गुद् (कि.) खेलना।

गुव (न.) गुदा। मलद्वार।

गुदकील (पुं.) बवासीर रोग।

गुथ् (क्रि.) रोकना। तपेटना।

गुपु (क्रि.) निन्दा करना। बंचाना। घबराना।

गुप्त (गु.) रक्षित । छिपाया हुआ । वैश्य की संज्ञा । गुप्ति (स्री.) किसी राजा का निज नगर । दूसरे का

नगर। रक्षा। पहरा। बन्दीगृह। पृथिवी का गढ़ा। मैला डालने का स्थान। यम।

गुष्ट् (क्रि.) ग्रन्थ। गाँठना।

गुम्फ (पुं.) बाहु का भूषण। बाजू। जोशन। डाढ़ी। गुम्फित (गु.) गुथा हुआ।

गुर् (क्रि.) मारना। जाना। यत्न करना। कष्ट देना। हानि पहुँचाना।

गुरु (पुं.) जो अज्ञान को दूर कर, धर्म्मोपदेश करता है। पिता। वेद पढ़ाने वाला आचार्य। शास्त्र पढ़ाने वाला।सम्प्रदाय चलाने वाला।बृहस्पति।

पुष्यतारा। दो मात्रा। दीर्घस्वर वाला वर्ण। बिन्दु और विसर्गवाला एकमात्र। द्रोणाचार्य। बलवान्। भारी पूजने योग्य। माननीय। बड़ा। गुरुतस्पम (पुं.) गुरु की सेज पर जाने वाला। सौतेली माता के पास जाने वाला।

गुर्जर (पुं.) गुजरात देश।

गुर्विणी (स्त्री.) गर्भवती स्त्री।

गुर्वी (स्ती.) गर्भवती। बड़ी स्त्री। आदर योग्य स्त्री।

गुल्फ (पुं.) पावों की गाठें। गट्टा। गिटुआ।

गुल्म (पुं.) प्रधान पुरुषों से युक्त रक्षकों का दल जिसमें ६ हाथी, ६ रख, २७ घोड़े, ४५ पैदल हों। रोग विशेष। झाड़ी। तिल्ली का रोग।

गुल्ममूल (न.) अदरक।

गुल्पवल्ली (जी.) सोमलता।

गुवाक (पुं.) सुपारी। पूर्गीफल।

गुड् (कि.) संवरण करना। छिपाना।

गुढ (पुं.) कार्त्तिकेय। घोड़ा। श्रृगवेरपुर के निषादों का राजा और श्रीरामचन्द्र जी का मित्रं। गढ़ा। विष्णु। सिंहपुच्छी बेल।

गुहाज्ञव (पुं.) अज्ञान। सिंह। इदय। जीव। ईश्वर अर्थातु जो गढ़े में सोता है।

गुद्धः, (त्रि.) पाखण्ड। पंरमात्मा। एकान्त। भग। लिंग। (न.) रहस्य। छिपाने के योग्य।

गुडाक (पुं.) मुख जिसका छिपा हुआ हो। देवयोनिविशेष। कुबेर के घन को बचाने वाले।

गू (क्रि.) मल त्यागना।

गृढ़ (त्रि.) गुप्त। छिपा हुआ। ढका हुआ। गहन। एकान्त।

मूढज (पुं.) छिपा कर पैदा हुआ। बारह प्रकार के पुजों में से एक।

गूढपाद (पुं.) सर्प। साँप।

गूढपुरुष (पुं.) जासूस। भेदिया।

गूढमेचुन (पुं.) काक।

गूढांग (पुं.) कच्छप। कछुआ।

गूच (पुं.न.) विष्ठा। मल।

गुरु (क्रि.) उद्योग करना। मारना। जाना।

गृ (क्रि.) सींचना।

गृज् (क्रि.) शब्द करना।

गृञ्जन (पुं.) गाजर। विषैले पशु का मांस। गृष् (क्रि.) लोभ करना। लालच दिखाना।

गृष्तु (गु.) लोभी।

गृद्ध (पुं.) गीघ। शकुनि। लोभी।

गृद्धराज (पुं.) गरुडपुत्र जटायु । पिक्षयों का राजा । गृष्टि (स्त्री.) एक बार ब्याने वाली गौ। बराहकान्ता। काश्मरी।

गृह् (क्रि.) ग्रहण करना। तेना। पकड़ना।

गृह (न.) घर। कलत्र। स्त्री। नाम। जब यह शब्द एक घर के अर्थ में प्रयुक्त होता है तब यह नंपुसक लिंग होता है और जब एक से अधिक घरों के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है; तब यह पुलिंग होता है। यथा मेघदूत में-

"तत्रागारं धनपतिगृहान्।"

गृहपति (पुं.) घर का स्वामी। मंत्री। धर्म। गृहमणि (पुं.) प्रदीप । दीपक । दीवा ।

गृहमृग (पुं.) कुता।

गृहमेथिन् (पुं.) गृहस्थ।

गृहमेधीय (पुं.) गृहस्थों के धर्म।

गृहवालु (त्रि.) लेने वाला।

गृहस्य (पुं.) घर में रहने वाला। गृही। द्वितीय आश्रम वाला।

गृहागत (पुं.) अतिथि। आगन्तुक। पाहुना। गृहावग्रहणी (स्त्री.) देहली। देहरी। दहरी। डेवढ़ी। गृहिणी (स्त्री.) घर वाली। पत्नी। घर सम्बन्धी कार्य में चतुरा स्त्री।

गृहिन् (पुं.) गृहस्थ।

गृहीत (त्रि.) स्वीकृत। प्राप्त। जाना हुआ। पकड़ा गया।

गृहनिह्नि (पुं.) घर में डींगें मारने वाला और युद्धक्षेत्र में पीठ दिखाने वाला। भीठ। डरपोक।

गृह्य (पुं.) घर में फँसा हुआ। पशु। पक्षी। मलद्वार। वेदविहित कर्मों के प्रयोगों को बताने वाला ग्रन्थविशेष। पराधीन। घर का।

मृ (क्रि.) जताना। शब्द करना। निगल जाना। गेन्दुकः (पुं.) गेन्द। गद्दा।

गेय (त्रि.) गवैया। गान। गीत।

गेह (न.) घर।

गै (क्रि.) गाना।

गैरिक (न.) गेरु। सोना।

गो (पुं.) बैल। स्वर्ग। किरन। वज्र। जल। पशु। चन्द्रमा। वायु। सूर्य। औषघ विशेष। गाय। दृष्टि। तीर। दिशा। माता। वाणी। भूमि।

गोकर्ण (पुं.) गौ जैसे कान वाला। बछड़ा। खच्चर। एक तीर्थ का नाम। पशुमेद। गणदेवता का भेद।

गोकील (पुं.) मूसल। हल।

गोकुल (न.) वह स्थान जहाँ गौओं का समुदाय हो । गोष्ठ । गौशाला । यमुना के समीप नन्द गोप का निवासस्थान।

गोघ्न (पुं.) कसाई। अतिथि।

गोचर (पुं.) गौओं के चरने की भूमि। चरागाह। इन्द्रियों के विषय। जन्मराशि से उस-उस स्थान में सूर्यादि ग्रहों का जाना।

गोजिद्य (स्त्री.) लता विशेष।

गोणी (स्त्री.) पुराना पात्र । आवपन पात्र । एक प्रकार का माप।

गोतम (पुं.) ब्रह्मा का पुत्र। मुनिविशेष।

गोत्र (पुं.) पृथिवी को बचाने वाला। पर्वत। वन। खेत। घर। वंश। नाम। रास्ता। छाता। जाति समूह। मनुकथित शाण्डिल्यादि चौबीस आदिपुरुष।

गोत्रिषद् (पुं.) पहाड़ों को फोड़ने वाला। इन्द्र। गोत्रा (स्त्री.) पहाड़ों वाली। धरती। धरा। गीवों का हेड़।

गोदन्त (न.) हरिताल। गौ के दाँतों के समान अवयव वाला। गौ का दाँत।

गोदारण ( न.) लांगल। इत। कुदाल।

गोदावरी (स्त्री.) दक्षिण भारत की एक नदी जिसके तट पर बसे हुए मुख्य नगरों में से एक नासिक है।

गोद्या (स्त्री.) भुजा को बचाने के लिये चमड़े का पट्टा धनुषधारी मुजा जिसे वाँघते हैं।

गोधूम (पुं.) कनक। गेहूँ। एक प्रकार का धान।

गोषूलि (पुं.) गोचर भूमि से गौओं के आने की बैला। सूर्यास्त का समय। साँझ।

गोनदींब (पुं.) गोनदी देश के समीप उत्पन्न हुआ। व्याकरणकर्त्ता पाणिनमूनि।

गोनस (पुं.) जिसकी नासा गी के समान है। एक प्रकार का साँप।

गोपति (पुं.) गौओं का पति। बैल । साण्ड । शिव । पृथिवीपति। श्रीकृष्ण । सूर्य । इन्द्र । ऋषभ नाम औषध ।

गोपा (स्त्री.) श्यामा लता।

गोपानसी (श्ली.) छज्जा। परदा डालने के लिये दीवार पर गड़ी हुई लकड़ी।

गोपात (पुं.) गोप। अहीर। राजा। नन्द राजा का पुत्र।

गोपुर (न.) पुरद्वार। शहर का द्वार।

गोप्ब (गु.) रक्षा के योग्य। छिपाने योग्य (पुं.) गोपीसमूह।

गोमती (स्ती.) नदीविशेष। वेद का मंत्र विशेष। गोमव (पुं.न.) गोबर। गौ जैसा।

गोमायु (पुं.) श्रृगाल । गीदड़ । सियार । गन्धर्व । गोमिन् (त्रि.) गौओं का स्वामी । गीदड़ ।

गोमुख (पुं.) यसविशेष । नक्र । तेंदुआ । तिरछा घर । एक प्रकार का बाजा । लेपन । जपमाला की गोमुखी । गुसी । गंगोत्री ।

गोमूजिका (स्त्री.) तताविशेष । काव्य की रचनाविशेष । गणित में ग्रहस्पष्ट की एक रेखा।

गोमेद (पुं.) मणिविशेष । जवाहर । द्वीप । भेद । टापू । गोमेष (पुं.) यज्ञविशेष जिसमें पृशु के स्थान पर गौ रखी जाती है।

गोरोचना (स्री.) हल्दी जो गौ से उत्पन्न हुई हो। गौ के मस्तक से निकला पीले रंग का पदार्थ।

गोल (पुं.) चारों ओर से गोल। मदन का पेड़। पति के मरने पर जार से उत्पन्न हुआ पुत्र। भूगोल। आकाशमण्डल। एक राशि पर छः ग्रहों का एकन होना। गोलक। लकड़ी की गेंद।

गोलाङ्गूल (पुं.) गौ के समान काली पूछ वाला। लङ्गूर। वानरविशेष।

गोलोक (पुँ.न.) वैकुण्ठ की दाहिनी ओर का स्थान। लोकविशेष। गोवर्खन (पुं.) ब्रज का एक पर्वतिविशेष। गौओं को बढ़ाने वाला।

गोवर्चनषर (पुं.) पर्वत उठाने वाला। श्रीकृष्ण। गोवर्धननाथ। गिरिधारी।

गोविन्द (पुं.) श्रीकृष्ण। बृहस्पति। गौओं का स्वामी।

गोष्ठ् (क्रि.) इकट्ठा होना।

गोष्ठ (न.) गौशाला। ग्वाल। गुजर।

गोष्ठी (स्त्री.) समा। समिति।

गोष्पद (न.) गौ के खुर के चिह्न जो नम घरती पर बन जाता है। देश जिसे गौएँ सेवन करती हों।

गोसेव (पुं.) गोमेध यज्ञ।

गोस्तन (पुं.) गी के स्तन जैसा गुच्छा वाला। गी का स्तन। चार लड़ों का झर।

गोस्तनी (ज्ञी.) एक प्रकार की दाख।

गोस्थानकः (न.) देखो गोष्ठ।

गौड़ (पुं.) नगरविशेष। जो बंगाल से भुवनेश तक है। उस देश के अधिवासी। विन्थ्याचल के उत्तर जो देश है उसमें बसने वाले ब्राह्मणविशेष।

गौडी (स्त्री.) मद्यविशेष। मिठाई। अलंकार में एक रीतिविशेष।

गौण (त्रि.) अमुख्य। छोटा। दूसरा। व्याकरण में प्रधान का विरोधी।

गौणपक्ष (पुं.) निर्वल पक्ष।

गौणिक (त्रि.) छोटा।लघु।तीन गुणौं (सत्त्व, रज, तम) वाला।

गौतम (पुं.) गौतम के वंशषर अथवा उनकी शिष्यपरम्परा के लोग। नचिकेता का पिता जिसका नाम शतानन्द था! शाक्यसिंह। मरद्वाज ऋषि। बुद्धदेव का नाम। न्यायशास्त्र के प्रणेता।

गौतमी (स्त्री.) गौतमसम्बन्धी। गौतमरचित सोलह पदार्थौ वाली विद्या।गोदावरी नदी।राक्षसीविशेष। द्रोण की स्त्री कृपी। बुद्धदेव की विद्या। गोरोचना। कण्व मुनि की बहिन। दुर्गा।

गौबार (पुं.) गोबापुत्र। गिरगिट।

गीर (पुं.) सफेद वर्ण। सफेद सरसों। चन्द्र। वव वृक्ष। विशुद्ध। साफ। लाल रंग। गौरव (न.) बड़प्पन। मान।

गौरी (स्त्री.) पार्वती । शिवपत्नी । रजरहित आठ वर्ष की अविवाहिता कन्या की संज्ञा। हत्दी। गोरोचना। नदी। मजीठ। तुलसी। सुवर्ण कदली। आकाशमाँसी। रागिनीविशेष।

गौरीशिखर ्(न.) हिमालय की एक चोटी। जहाँ पर गौरी ने तप किया था।

गोष्ठीन (न.) पुरानी गौशाला।

ग्रम् (क्रि.) टेड्रा करना। तिरछा करना। गूँथना। रचना।

प्रियत (त्रि.) गुम्फित्र। मारा गया। दबाया गया। प्रन्य (पुं.) गुम्फन। धन।शास्त्र। अनुष्टुप् छन्द वाला

पद्य। पुस्तकरचना।

ग्रन्थि (पुं.) गाँठ। वृक्षविशेष। बंधन। सेगविशेष। थैली। धन। पोशाक। शरीर के जोड़। विठाई। झुठ।

ग्रन्थिभेद (पुं.) गठकटा। चौर।

ग्रन्यिमूल (न.) गाजर।

ग्रन्थिल (न.) गठीला। पिप्पलीमूल। मद्य। अदरक।

प्रस् (क्रि.) खाना।

ग्रस्त (न.) खाया गया। आधा बोला हुआ वाक्य।

प्रमु (क्रि.) पकड़ना।

ग्रह (पुं.) सूर्यादि नवग्रह। हठ के वशीवर्ती हो कर पकड़ना। अनुग्रह। युद्ध को उद्यम। बालकों को दुःखदायी पूतनादि बालग्रह।

ग्रहण (न.) स्वीकृति। मान लेना। लेना। आदर। बन्धन। चन्द्र व सूर्य्य का ग्रास। इन्दिय।

ग्रहिणीइर (न.) लींग। ग्रहणी रीम को दूर करने वाली।

ग्रहपति<sup>.</sup> (पुं.) ग्रहों का स्वामी। सूर्य।

ग्रहाचार (पुं.) ग्रहों का आधार। ध्रुव नामक नक्षत्रविशेष।

ग्राम (पुं.) गाँव। समूह। स्वरमेद। राग का उठान। ब्राह्मणदि वर्णों का वासस्थान। वह स्थान जहाँ खेत हीं और जहाँ विशेष कर शृह्म रहते हीं।

ग्रामगृब (स्त्री-) ग्राम की रक्षा के लिये ग्राम के बाहिर रहने वाली सेना।

श्रामणी (पुं.) नापित। नाई। पति। प्रधान। क्रोतवाल। वेश्या। नीतिका (श्री)।

ग्रामधर्म (पूं.) गाँव का धर्म। मैथुन।

ग्रामवाजक (पुं.) ग्रामवासी अनेक वर्णों को यज्ञ कराने वाला नीचकोटि का ब्राह्मण।

ग्रामीण (पुं.) गाँव का। कुत्ता। काक। ग्राम का शुकर। ग्रामोत्पन्न।

ग्राम्ब (त्रि.) ग्रामोत्पन्न । गाँव का । प्रकृति । गँवार । नीच । मूढ़ । मिथुनादि राशिभेद । भाण्ड आदि का गालीसूचक वचन ।

ग्रावन् (पुं.) पत्यर। बादल। दृढ़।

ग्रास (पुं.) कवर। कौर।

ब्राह (पुं.) पकड़ना। लेना। जानना। सगर। नक्ष। जलजीव।

ग्राहक (पुं.) सपेरा। राजपक्षी। मोल लेने वाला।

ग्राष्ट्र (त्रि.) लेने योग्य। उपादेय।

ग्रीवा (स्ती.) गरदन।

प्रीष्म (पुं.) निदाध। पसीना। पसीना निकालने वाला सूर्य्याताप आदि जेठ का महीना।

युच् (क्रि.) चोरी करना।

ग्रैव (न.) गले का आभूषणविशेष। ग्रीवा सम्बन्धी।

ग्रेवेय (न.) कण्ठाभरण। गले का गहना।

ग्लस (क्रि.) खाना।

ग्लइ (क्रि.) पकड़ना। जु।

ग्लड (पुं.) जुए का दाँव। जुआ। पाँसा।

म्लानि (स्ती.) घृणा। घबराहट। थकान। हानि। बीमारी।

ग्लास्नु (त्रि.) ग्लानियुक्त। थका हुआ। धवराया हुआ।

ग्लूच (क्रि.) चोरी करना।

ग्तुब्वू (क्रि.) चौरी करना और जाना।

ग्लेप् (क्रि.) देना। निर्धन होना। दुःखी होना। कोपना। जाना। हिलना।

ग्लेव (क्रि.) सेवा करना। पूजा करना।

ग्लेषु (क्रि.) ढूँढ़ना। खोजना।

ग्लै (क्रि.) कष्ट का अनुभव करना। धवड़ाना। थक

ग्लौ (पुं.) चन्द्रमा। कपूर। पृथिवी।

# घ

घ कवर्ग का चौथा अक्षर।

ष (पुं.) घण्टा। घर्धर शब्द। यह समास में शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। मारना। ताड़न करना। नाश करना।

ध्यू (क्रि.) प्रकाश डालना। बहना।

घर्ष (क्रि.) इँसना। उपहास करना। विदाना।

धर् (क्रि.) काम करना। यत्न करना। शब्द करना।

घट (पुं.) घड़ा। जलघड़ी। कुम्मराशि का संकेत। परिमाणविशेष।

पदक (त्रि.) दलाल । वाक्य के बीच में पड़ने वाला पदार्थ । दियासलाई बनाने वाला ।

घटना (भ्री.) एकत्र करना। जोड़ना। हाथियों का समूह। रचना। यत्न। बनाना।

घटा (ब्री.) यत्न । समा । समूह । बादलों का समूह । घटिका (ब्री.) साठ पल का समय । घड़ी । नितम्ब । चूतड़ । पानी का छोटा घड़ा या डोलची । एड़ी ।

घटी (खी.) एक छोटा बरतन। जलघड़ी। घटीयंत्र (न.) कूप में से जल निकालने का यंत्र।

गिर्री । उद्घाटन । खोलना ।

धड् (क्रि.) हिलना।

घड (पुं.) घाट। महसूल उगाहने का स्थान।

षष्ट्रित (त्रि.) निर्मित। बना हुआ। रंगा गया। हिलाया गया। घोटा गया।

धण् (क्रि.) दीप्ति। चमकना।

घण्टू (क्रि.) बोलना। चमकना।

घण्टा (स्त्री.) घण्टी । घड़ियाल । अतिबला । नागबला ।

घण्टापच (पुं.) नगर का मुख्य मार्ग।

घण्टिका (स्त्री.) छोटी घण्टी । छोटी घण्टी के आकार की होने के कारण तालुवर्तिनी जीश।

धन (पुं.) मेघ । बादल । मोथा । प्रवाह । दृढ़ । कठिन । फैलाद । शरीर । लोहे का मुद्गर । करु । अञ्चक । समान जाति के तीन अंगों का आपस में गुणन । गाढ़ा । भरा हुआ । बाजा । मध्यम नाच । लोहा ।

घनकफ (पुं.) ओले।

घननामि (पुं.) धुआँ।

धनपदवी (की.) आकाश अर्थात् बादलों का पथ।

धनरस (पुं.) बादलों का रस अर्थात् जल। कपूर। धनवल्ली (की.) बिजली या बादलों की बेल। धनसार (पुं.) कपूर। पारा। जल। एक प्रकार

का वृक्ष। घनागम (पुं.) वर्षाकाल।

धनाधन (पुं.) इन्द्र। बरसाऊ बादल। मत्त इस्ती। एक दूसरे को परस्पर धकियाना। निरन्तर।

धनात्यब (पुं.) वह समय जब बादल छिप जाँय अर्थात् शरत्काल।

धनामव (पुं.) खजूर का पेड़।

घनौपल (पुं.) ओला। सिल।

धम्बू (क्रि.) जाना। हिलना।

घरङ्कः (पुं.) जाता। चक्की।

षर्धर (पुं.) नद। द्वार। एक प्रकार का स्वर। षर्धिरका (की.) छोटी घण्टी। एक बाजा। मुने हुए

धान। एक नद।

षर्व् (क्रि.) जाना। षर्म्य (पुं.) पसीना। धूप। गरमी।

धर्षणी (स्त्री.) इत्दी।

धस् (क्रि.) खाना।

धस्मर (त्रि.) खाने वाला। खाऊ।

घस (पुं.) दिन। मारने वाला।

घाण्टिक (पुं.) घण्टा बजाने वाला। बतुरा।

घात (पुं.) प्रहार। चोट। मारना। गुणना। गुना करना। अंक को पूर्ण करना। तीर।

घातिन् (त्रि.) भारने वस्ता। घातक।

घातुक (त्रि.) कूर। मारने वाला। हिंसा करने वाला।

घार (पुं.) सेवना। सींचना। छिड़कना। घार्तिक (पुं.) घी का बना खाद्यविशेष।

धास. (पुं.) गौ आदि के खाने योग्य चारा।

पु (कि.) शब्द करना।

धुद् (क्रि.) लौटना। पीछे हटना।

षुट (पुं.) चरणग्रन्थि। घुटना। एड़ी।

घुण् (कि.) घूमना। लेना।

घुण (पुं.) घुन। तकड़ी खाने वाला कीड़ा।

धुर् (क्रि.) शब्द करना। बड़ा शब्द करना। गुर्राना।

मुर्पुर (पुं.) शूकर का शब्द।

धुष् (क्रि.) प्रशंसा करना। प्रकट करना।

घुस्ण (न.) केसर। कुङ्कुम।

घूक (पुं.) उल्लू। पेचक।

धूर् (क्रि.) मारना। पुराना पड़ना।

घूर्ण (कि.) घूमना।

षृ (क्रि.) सींचना।

धृणु (क्रि.) चमकना।

घृणा (स्त्री.) कारुण्य। दया। निन्दा। घिन।

मृणि (पुं.) तरंग। तहर। किरन। सूर्य।

घृत (न.) चमक। घी। पानी।

घृतकुमारी (स्री.) धीकुआर। जिमीकन्द। औषधविशेष।

घृताची (स्त्री.) अप्सराविशेष। राब। घी वाली। चमकने वाली।

धृष् (क्रि.) रगड़ना।

घृष्टिः (पुं.) बहार। सुअर।

घोट-क (पुं.) अश्व। घोड़ा।

घोटकारि (पुं.) भैसा।

घोणा (स्त्री.) घोड़े के नयुने। नाक।

घोणिन् (पु.) तम्बी नाक वाला। सुअर।

घोर (पुं.) शिव। ऋषिविशेष। विष। सख्त। भयानक। दुर्गम।

धौररासन (पुं.) भयानक शब्द वाला। सियार। गीदड़।

घोल (पुं.न.) महा। लस्सी।

षोष (पुं.) अहिरों था गोपों का गाँव। बादलों की गर्जन। लताविशेष। व्याकरण में बाह्यप्रयत्न का एक भेद।

घोषणा (स्ती.) डौंड़ी। ढिंढोरा। घा (क्रि.) गन्ध लेना। सूँघना।

घ्राणतर्पण (पुं.) सुगन्धि।

घातव्य (त्रि.) सूँघने योग्य।

# ङ

ङ इस अक्षर से आरम्भ होने वाला कोई शब्द नहीं है।

ड (पुं.) विषयेच्छा । भोगलिप्सा । शिव जी का नाम ।

कु (क्रि.) शब्द करना।

# च

च (अन्य.) और। पादपूर्ण। (पूं.) चन्द्रमा। शिव का नाम। कछुआ। चोर। (गु.) बुरा। दुष्ट।

चक् (क्रि.) चमकना। प्रसन्न होना। तृप्त होना।

चकास् (कि.) चमकना।

चिकत (न.) भय। डर। डरा हुआ। हैरान हुआ। विस्मित। एक छन्द जिसके प्रत्येक पाद में सोलह अक्षर होते हैं।

चकोर (पुं.) एक पक्षी।

चक (क्रि.) पीड़ित होना। कष्ट उठाना।

चक्क (न.) चकवा पक्षी। पहिया। सैनिक। राज। एक प्रकार का पाखण्ड। चाक। जिससे कुम्हार बरतन बनाता है। एक प्रकार का अखा। भँवर। काव्यरचना विशेष। कोल्हू। समूह।गाँव।पुस्तक का भाग। नदी का शब्द।

चक्रक. (पुं.) जिसकी पहिया घूमने जैसा शब्द के निकलता हो। एक दोष। एक प्रकार का तर्क।

चक्रथर (पुं.) विष्णु। सर्प। राजा।

चक्रधारा (स्त्री.) पहिये का अग्रभाग।

चक्रपाणि (पुं.) विष्णु।

चक्रपादः (पुं.) रथ। गाड़ी।

चक्रबन्धु (पुं.) सूर्य। चक्रभेदिनी (स्त्री.) रात।

चक्रभ्रम (पुं.) पीसने की चकी।

चक्कवर्तिन् (पुं.) महाराजाधिराज। राजाओं का अधीश्वर। आसमुद्रान्त भूमण्डल का स्वामी। मुख्य।

वक्रवाक (पुं.) स्वनाम प्रसिद्ध पक्षी।

चक्रवाड (पुं.) लोकालोक पर्वत । मण्डल ।

वक्रवृद्धि (स्त्री.) सूद दर सूद। ब्याज पर ब्याज।

चक्रव्यू ह (पुं.) युद्धक्षेत्र में शत्रु से लड़ने के लिये विशेष विधि से सेना खड़ा करना।

चका (स्त्री.) नागरमौथा। काकड़ासिंगी।

चकाङ्गः (पुं.) रथ। गाड़ी। हंस।

चिक्रिन् (पुँ.) विष्णु। साँप। चकवा। कुम्हार। चुगलखोर। सूचक। तेली। चक्रवर्ती। अवनीपति। चक्र वाला। वकीवत् (पुं.) सदा घूमने वाला। गष्टा। राजा विशेष। वस् (क्रि). कहना। छोड़ना। विचारना। वसण (न.) कहना। बोलना। भूख बढ़ाने वाली

एक प्रकार की चटनी।

वसुस् (न.) देखना। आँख। प्रकाश।

च्सुःश्रवस् (पुं.) ऐसा जीव जो आँखों ही से सुनता हो अर्थात् साँप।

चसुष्य (पुं.) सुरमा। काजल।

चक्कमण (न.) बहुत घूमना। बार-कार घूमना। चक्वरी (स्री.) शीरी।

चम्बल (पुं.) विषयी। वायु। वपता। अस्थिर।कामुक।

चम्बा (स्त्री.) चटाई। चौकी। घास की गुड़िया।

चन्तु (पुं.) पिक्षयों की चौंच।

बट् (क्रि.) मारना। तोड़ना। फोड़ना। बाकना। बटक (पुं.) चिड़िया।

चटकाशिरस् (पुं.) पिप्पलीमूल । मद्य ।

चु (पुं.) प्रियवचन। व्रतियों का एक आसन। उदर। पेट।

बदुस (त्रि.) वञ्चत । फुरतीला । बिजुली ।

चड् (कि.) क्रोध करना।

चण् (क्रि.) जाना। मारना। शब्द करना। देगा। चणक (पं.) बने। तणकेटा एक स्टि का जा

चणक (पुं.) चने। तृषभेद। एक मुनि का नाम जिसके वंश में चाणक्य का जन्म हुआ था।

वण्ड (धुं.) इमली का वृक्षा यमदूत। दैत्यविशेष। तीक्ष्ण। तेज।

चण्डांश्रु (धुं.) सूर्व। दिनकर। प्रभाकर। चण्डात्मक (धुं.न.) कुर्ती। छोटा कोट।

चण्डाल (युं.) संकरवर्ण जिसका जन्म ब्राह्मण पिता और शूदा माता द्वारा हो। जातिविशेष।

चण्डी (स्त्री.) दुर्गा देवी। क्रोध वाली। सप्तशती में चण्डी देवी की कथा होने से उस पुस्तक का नाम ही चण्डी पड़ गया है।

चत् (क्रि.) माँगना। जाना।

चतुःशाला (स्री.) चीखण्डी। चार खण्ड का मकान। चतुर (त्रि.) चार की गिनती। चार संख्या वाला। चतुर (पूं.) हाथीखाना। काम में कुण्या। व्या

चतुर (पुं.) हाथीखाना । काम में कुशल । दक्ष । आंखों के सामने । चालाक । चतुरंग (न.) जिसके चार अंग हों। हाथी, घोड़ा, गाड़ी, पैदल इन चार अंगों से सुसन्चित सेना।

चतुरत्रः (त्रि.) चतुष्क्रोणः। चौकोनाः। चार कोने वालाः। ज्योतिषः में लग्न से चौषा तथा आठवाँ स्थानः।

चतुरानन (पुं.) चार मुख वाला। ब्रह्मा। चमुर्मुख। चतुर्थ (त्रि.) चौद्या।

चमुर्थांत्र चौथा भाग। चार भागों में से एक। चतुर्थी (स्त्री.) चौथ तिथि।

चतुर्दन्त (पुं.) चार दाँत वाला। इन्द्र का ऐरावत नामक हाथी।

चतुर्वशन (ति.) चौदह।

चतुर्खा (अव्य.) चार प्रकार से।

चतुर्भंडः (न.) धर्म, अर्च, काम, मोक्ष-चार कल्याण।

चतुर्भुज (पुं.) चार झथ वाला। विष्णु।

चतुर्युग (न.) सत्य, त्रेता, क्षापर और कलिस्व चारो युग।

चतुर्वर्ग (पुं.) चार प्रकार का पुरुषार्थ अर्थात् अर्थ, सर्म, काम, मोस।

चतुर्विशति (स्री.) चौबीस।

वतुर्विश (पुं.) चारों बेटों का जानने वाला।

चतुविषक्तरीर (न.) जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्रिद-ये चार प्रकार के शरीर हैं।

चतुर्व्यूह (पुं.) उत्पत्ति आदि कार्य के लिये चार विभाग वाला अर्थात् वासुदेव, सङ्कर्वण, प्रद्युम्न और जनिरुद्ध रूप विष्णु।

चतुष्क (न.) चार खम्मों वाला घर।

चतुष्टय (त्रि.) चार हिससे वाला।

चतुष्पच (पुं.) चौराहा। चार आश्रमों वाला।

चतुष्पर (पुं.) चीपाया। चार पैर वाला एक करण। चतुष्परी (स्त्री.) चार पाँव वाली । चार चरणों का श्लोक जिसमें ३२ असर होते हैं।

चतुम्बंशत् (त्रि.) चौतीस।

चत्वर (न.) यझ के लिये शुद्ध पृथिवी। ऑगन। बाड़ा।

चत्वारिंशत् (स्त्री.) चालीस।

चत्वाल (पूं.) होमकुण्ड । कुश ।

चद् (क्रि.) माँगना। प्रसन्न होना। चमकना।

चन् (क्रि.) मारना। शब्द करना।

चन (अव्य) अपूर्ण। जो कुछ भी।

चञ्च (क्रि.) जाना।

चन्दन (युं.न.) चन्दन। एक वानर। एक बूटी।

चन्दनघेनु (स्री.) चन्दन लगी गौ। ऐसी गौ उसे कहते हैं जो सधवा और सन्तानवती स्री द्वारा मृत्यु के अनन्तर स्वर्गप्राप्ति की कामना से दी जाती है।

चन्द्र (पुं.) कपूर । हींग । पानी । सुन्दर । काला रंग । मोर का चाँद । बड़ी इलायची । चन्द्रमा । मृगश्चिर नक्षत्र ।

चन्द्रकः (पुं.) सफेट मिर्च। मछली विशेष। चन्द्रकला (स्री.) चन्द्र का सोसहवाँ अंश।द्रविड् देश

का वाद्यविशेष।

चन्द्रकान्त (पुं.) मणिविशेश । कमल । चन्दन । रात । चाँदनी । चन्द्र की स्त्री ।

चन्द्रकान्ति (न.) चाँदी। चन्द्रमा की चमक। चन्द्रकिन् (पुं.) मयुर। मोर।

चन्द्रगुप्तः (पुं.) मगध देश का राजा विशेष। चित्रगुप्त।

चन्द्रवाला (स्त्री.) बड़ी इलायची।

चन्द्रभागा (स्त्री.) काश्मीर देश की एक नदी का नाम।

चन्द्रमण्डल (न.) चाँद का गोल आकार।

चन्द्रमस् (पुं.) चन्द्रमा। चाँद।

चन्द्रमौलि (पुं.) शिव। शकंर।

चन्द्रवल्लरी (स्त्री.) सोमलता।

चन्द्रवत (न.) चान्द्रायण नामक वत।

चन्द्रशाला (स्री.) प्रासादोपरिस्य गृह।

चन्द्रशेखर (पुं.) शिव जी। पूर्व देश का एक पर्वत।

चन्द्रसम्भव (पुं.) बुध। नर्मदा नदी। बड़ी इलायची। चन्द्रसास (पुं.) खड्ग। रूपा। (स्त्री.) गुडूची। गिलोय।

चन्द्रा (स्त्री.) एला। चन्द्रातप। चन्दोवा। चन्द्रापीड (पुं.) शिव। तारापीड राजा का पुत्र। चन्द्रिका (स्त्री.) चाँदनी।बड़ी इलायची।छन्द जिसके

प्रत्येक पाद में तेरह अक्षर होते हैं।

चन्द्रोपल (पुं.) चन्द्रकान्तमणि।

चपु (क्रि.) पीसना। शान्ति देना। उत्तेजित करना।

चपल (पुं.) पारा। मछली। सणिक। चञ्चल। घबड़ाया हुआ। दुर्विनीत। अशिक्षित। लक्ष्मी। विजली। कुलटा स्त्री। श्रीपल। श्रोग। मदिरा। जीम। छन्दविशेष।

वपेट (पुं.) थपड़

चम् (कि.) खाना।

9319

चमत्कार (पुं.) विलक्षण। विस्मयकारी। अपामार्ग वृक्ष।

चमर (पुं.) थैंसे के रूप रंग जैसा हिरन। जिसकी पूछ के बाल के बैंवर बनावे जाते हैं।

चमस (पुं.न.) लकड़ी का बना हुआ वजीय एक पात्र। लहु। बमचा।

चमीकर (पुं.) सोने के उपजने का स्थान। चम्रु (स्री.) सेना।

चमूरु (युं.) मुगविशेष। बन्ननार का वृक्ष।

चम्पक (पुं.) केला। वेउ का वृक्ष। चम्पे का फल।

चम्पकमाला (श्री.) कियों के गरी का आशूषण विशेष। चम्पाकली। छन्दोविशेष।

चम्पाधिप (पुं.) चम्पा देश का स्वामी। कर्ण राजा।

चम्पू (स्रो.) काव्यविशेषः। जिसमें गद्यपद्य मिश्रितः हों।

चम्ब् (क्रि.) जाना।

चव (पुं.) कोट। समृह। चौकी।

चयन (न.) एक प्रकार की रचना। चुनना। एकव करना।

वर् (क्रि.) जाना।

चर (पुं.) राजदूत। भेदिया। ज्योतिष में लग्नविशेष। (त्रि.) चलने वाला। जाने वाला।

चरकः (पुं.) वैद्यकाचार्यविशेष । चार । छिपा हुआ दूत । पापड़ । भिक्षुक । संन्यासी ।

चरण (पुं.न.) पैर। वेद का एक भाग। शाखारूपी ग्रन्थविशेष, उसको पढ़ने वाला गोत्र। (क्रि.) जाना। खाना। (न.) आचार। स्वभाव।

चरणग्रन्थि (पुं.) पाँव की गाँठ। गुल्फ।

चरणायुष (पुं.) पाँव है आयुध जिसका, अर्थात् मुर्गा। कुनकुट।

चरणव्यूह (पुं.) वह ग्रन्थ जिसमें वेद की शाखाओं का विशदरूप के वर्णन है। वेदव्यास का रचा ग्रन्थविशेष।

चरम् (त्रि.) अन्त । अवसान । पश्चिम । अन्तिम । चराचर (न.) चलने और न चलने वाला । दुनिया । जगत् । (पुं.) स्थावर जंगम । आकाश । शिव जी की जटा ।

चरित (त्रि.) चला गया। पा लिया। कर लिया। जाना गया। अनुष्ठान। काम। सञ्चार। विचारना। लीला। कहानी। चाल-चलन। स्वभाव। व्रतादि कर्म में यत्नवान् होना।

चरिष्णु (त्रि.) चलने वाला। चालाक। इतस्ततः डोलन वाला।

चि (पुं.) होम में डालने का पदार्थ विशेष, यह अत्र घी में राँघा जाता है और ऊपर से उसमें दूध छिड़का जाता है।

चर्च् (क्रि.) पढ़ना। कहना। झिड़कना।

चर्चरी (स्त्री.) टेढ़े वाल । हर्ष से खेलना । अभिमान युक्त वचन । छन्दविशेष ।

चर्चा (श्ली.) दुर्गा। चन्दनादि शरीर पर लगाना। चिन्ता। विचार। जिक्र।

वर्त्व (क्रि.) जाना। खाना।

चर्मकार (पुं.) चमार। मोची।

चर्मण्वती (स्त्री.) नदीविशेष।

चर्म्मदण्ड (पुं.) चाबुक। हण्टर। कोड़ा।

चर्म्मन् (न.) ढाल। चाम। छूने वाली इन्द्रिय।

चर्म्पादुका (स्त्री.) जूता। जूती।

वर्म्प्रसेविका (स्री.) लुहार की धौंकनी। मस्रा। वर्मिन् (पुं.) ढाल बाँधने वाला। मोजपत्र वाला वृक्षा मृङ्गरीट। केला। चमड़े वाला।

सैनिक। सिपाही।

चर्या (स्री.) नियम पालन गुरूपदिष्ट उपदेशानुसार व्रतादि का पालन। विचरना। गाड़ी में बैठ कर धूमना फिरना। व्यवहार। स्वभाव। खाना।

चर्ष (क्रि.) चबाना।

चर्षणि (पुं.) जन। (वेद) देखना। विचारना। चालाक। मनुष्य। चलु (क्रि.) जाना।

चला (स्त्री.) चलने वाली, स्त्री।

चलाचल (त्रि.) अत्यन्त चञ्चल। काक। कौआ। चष् (क्रि.) खाना। मारना।

चषक (पुं.न.) मदिरा पीने का पात्र। शहद। मद्यविशेष।

चाषालः (पुं.) यजपशु बाँधने का खूँटा।

चह् (क्रि.) ठगना।

चाकवक्य (न.) उञ्च्वतता। चमक। प्रकाश। चा**सुष** (न.) नेत्रोत्पन्न झान। देखना। दृष्टि।

छठवें मनु।

चाट (पुं.) प्रथम विश्वास दिला कर पीछे घन ले जाने वाला चोर।

चाटकेर (पुं.) चिड़िया का बच्चा।

चारु ु(पुं.न.) प्रिय वचन। चापलूसी से भरा वचन।

चादुपदु (पुं.) चापलूस । भाण्ड । विदूषक । मसखरा । चाणन्य (पुं.) एक प्रसिद्ध नीति बनाने वाला ब्राह्मण । ग्रन्थविशेष ।

चाणूर (पुं.) कंस राजा का एक नामी पहलवान जो श्रीकृष्ण द्वारा भारा गया था।

बाणूरसूदन (पुं.) चाणूरहन्ता। श्रीकृष्ण।

**चाण्डाल** (पुं.) श्वपच। नीचातिनीच जाति का मनुष्य। घातक।

चातक (पुं.) पपीक्ष।

चातुरी (स्त्री.) चतुराई। छल। कार्यपटुता।

चातुर्मास्य (न.) वर्षा के चार मासों में किये गये। चार मास में पूर्ण होने वाला, यज्ञ या व्रत।

चातुर्वण्यं (न.) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-चारों वर्ण।

चान्द्र (पुं.) चन्द्रकान्तमणि। चन्द्रमा क्षी तिथियों से गिना जाने वाला मास। चान्द्रायण व्रत। चन्द्रलोक। चन्द्रकथित व्याकरण विशेष। चान्द्र व्याकरण पढ़ने वाला।

चान्द्रायण (न.) वह व्रत या कर्म जिससे चन्द्रलोक प्राप्त हो। व्रतविशेष।

चाप (पुं.) धनुषा ज्योतिष की नवमी राशि। चापल (न.) चपल होना।मन को सुख न मिलना। विना विचारे किसी कार्य के करने में लग जाना। निष्प्रयोजन हाथ पैर हिलाना। अनवस्थान।

चामर (पुं.न.) चमर। मृग की पूँछ का बना चँवर।

चामीकर (न.) सोना। ध्तूरा।

चामुण्डा (जी.) आकाशादिरूपी सेना को ग्रहण करने वाली। दुर्गा। देवी। चण्ड मुण्ड को लाने वाली।

चाम्पेवक (न.) चम्पे का फूल। नामकेसर। सोना। किञ्जल्क।

चाबु (क्रि.) दर्शन करना। देखना।

चारण. (पुं.) यश को फैलाने वाला। भाट। यशसञ्चारक।

बारु (पुं.) बृहस्पति। सुन्दर। मनोहर।

चार्चिक्य (न.) शरीर को चन्दनादि सुगन्धयुक्त द्रव्यों से चर्चित करना।

चार्म्म (पुं.) वारों ओर चमड़े से मढ़ी गाड़ी या रथ। चार्वाक (पुं.) वह लोग जिसका वचन सारे संसार को रुवे।

चालनी (स्त्री.) चलनी। धान आदि छानने की छत्री। चाष (पुं.) नीलकण्ठ।

चि (क्रि.) चुनना।

चिकित्सक (पुं.) वैद्य। डाक्टर। हकीम।

चिकित्सा (ब्री.) बीमारी का इलाज। रोग दूर करने की प्रक्रिया।

चिकित्स्य (न.) साध्य रोगी। इलाज के योग्य रोगी। चिकुर (पुं.) बाल सिर के। वृक्षविशेष। पहाड़। सरीसृप जीवज़न्तु। चञ्चल। तरल।

चिक् (क्रि.) दुःख देना। कष्ट देना।

चिक्कण (पुं.) चिकना। गुवाक का पेड़ या फल। चिन्छक्ति (स्री.) मन और बुद्धि की सामर्थ्य। चैतन्य।

चिञ्चा (स्त्री.) इमली का पेड़।

चिट् (क्रि.) भेजना।

वितु (क्रि.) जानना।

चित (स्री.) ज्ञान । चैतन्य।

चित् (अव्य.) अपूर्ण। घोड़ा। जैसे किञ्चित्।

चित (त्रि.) चिता।

चिति (स्त्री.) चिता। समुदाय। वेदान्तमतानुसार ऐसा ज्ञान, जिसका कोई विषय न हो। अग्निस्थानविशेष।

वित्त (न.) मन। वृद्धिः। अनुसन्धानः। विता की तकडी।

चित्तविक्षेप (पुं.) चित्त में विक्षेप डालने वाले। योग से जो हटा लें-ऐसी बातें।

चित्तविप्तव (पुं.) उन्माद रोग।

चित्य (पुं.) अगा। चिता।

वित्रु (क्रि.) लिखना। आक्वर्य होना।

चित्र (पुं.) यमविशेष। (वृकोदराय चित्राय)। अशोक वृक्ष। चित्रक वृक्ष। अण्डी का पेड़। आकाश। एक प्रकार का कुष्ठ। कई रंग व्यता। तिलक। शब्दसम्बन्धी अलंकारविशेष। भेड़ियाविशेष।

चित्रकष्ठ (पुं.) कबूतर। घुग्यू। उल्लू।

चित्रकर (पुं.) मूर्ति बनाने वस्ता। दोगला। तसवीर वाला।

चित्रकूट (पुं.) जिसके शिखर पर चित्र हों। बाँदा के पास का एक स्थान।

चित्रगुप्त (पुं.) यमराज के पेशकार।

चित्रपट (पुं.) रंगबिरंगा कपड़ा। चित्र। मूर्ति। तसवीर।

चित्रपादा (स्री.) सारिका पक्षी। मैना।

चित्रमानु (पुं.) अग्नि। सूर्य। चित्रक पेड़। आक का रूख।

चित्ररण (पुं.) सूर्य। गन्धर्वविशेष। गायक देवता। चित्रलेखा (खी.) कुमाण्ड की कन्या। अप्सरा विशेष। उषा की सखी। छन्द विशेष जिसके प्रत्येक पाद भें अठारह अक्षार होते हैं।

चित्रशिखण्डिन् (पुं.) शिखा वाला। सप्तर्षि यथा-१. मरीचि। २. अङ्गिरा। ३. अत्रि। ४. पुलस्य। ४. पुलह। ६. कृत। ७. वसिष्ठ।

चित्राङ्गद (पुं.) शन्तनु राजा का पुत्र और विचित्रवीर्य का भाई। एक गन्धर्व।

चित्राक्गी (स्त्री.) विलक्षण अंग वाली। मजीठ। कर्णजलौका। विद्रुरूप (पुं.) आत्मा। परमात्मा। जीवात्मा। विदाकाशः (न.) शुद्ध ब्रह्म। विदाषासः (पुं.) बुद्धि पर आत्मा की परछाईं। जीव। विन्ता (स्त्री.) संस्कार की जागरूक करने वाली। देखे हुए पदार्थ का फिर स्मरण दिलाने वाली। विन्तामणि (पुं.) विचारते ही अभिलिषत वस्तु की प्रदान करने वाली मणि। ब्रह्मा। बुद्धदेव।

चिन्मय (पुं.) चैतन्यरूप ईश्वर। परब्रह्म।

चिपिट (पुं.) भोजनविशेष। चपटी नाक वाला। चिर (अव्य.) दीर्घ। बहुत दिनों से।

चिरक्रिय (त्रि.) दीर्घसूत्री । ढिल्लड़ । आससी । चिरजीविन् (पुं.) दीर्घकाल तक जीने वाला । काक । सेंवल का वृक्ष । मार्कण्डेय ऋषि । अश्वत्थामा ।बाल । हनुमान् ।व्यास ।विमीषण । कृपाचार्य । परशुराम ।

विरण्टी (स्त्री.) पित्रालय में बहुत दिनों तक रहने वाली युवती।

चिरत्न (गु.) चिरन्तन । पुराना । पुरातन ।

चिरन्तन (गु.) पुराना। पुरातन।

चिरायुस् (पुं.) बड़ी उम्र वाला। देक्ता।

चिर्मटी (क्षी.) ककड़ी। खीरा। तर।

विल् (क्रि.) ढीला पड़ना।

चिल्ल (पुं.) चील नामक पक्षी । पीड़ित नेत्र वाला ।

चिल्लाभ (पुं.) चोर।

विबुक (न.) ठोड़ी। मुचकुन्द वृक्ष।

चिडम् (न.) लाञ्छन्। लक्षणः। धन्वाः। पताकाः।

चीन (पुं.) देशविशेष । हिरनविशेष । महीन वस्रविशेष । चीत्कार (पुं.) चीखना । चित्ताना ।

चीम् (क्रि.) प्रशंसा करना। बड़ाई करना।

चीर (न.) वस्त्रखण्ड। कपड़े का दुकड़ा।

चीर्ण (त्रि.) कृत। किया हुआ। एकत्र किया। सीखा हुआ। काटा गया।

चीव् (क्रि.) लेना। ढाँकना। चमकना।

चीवर (न.) कफनी जिसे फक्रीर पहनते हैं। सन्यासियों की कौपीनादि वस्त्र।

चुक् (क्रि.) कष्ट देना। उत्पीड़ित करना।

चुट्ट् (क्रि.) कम होना।

चुडु (क्रि.) काटना।

चुत् (क्रि.) बहना। चूना। टफ्कना।

चुत (न.) गुझदेश। मलद्वार।

चुद् (क्रि.) प्रेरणा करना। भेजना। फेंकना।

चुप् (क्रि.) धीरे-धीरे चलना।

चुन् (क्रि.) चूमना। चुम्बन करना।

चुम्बक (पुँ.) अयस्कान्तमणि। धूर्तः। ठग। चूमने वाला।

चुर् (कि.) चुराना।

चुरा (स्री.) चोरी।

चुत् (क्रि.) उठना। ऊँचा क्षेना। बढ़ना। हुबकी मारना।

चुतुक (पुं.) निविद्ध। पङ्का एक प्रकार का बर्तन। हाण्डी। ड्बने योग्य जल।

चुल्ल (पुं.) सजल नयन वाला।

चुल्लि (स्त्री.) चूल्छा।

चूड़ा (स्त्री.) मोरशिखा।

चूड़ामणि (पुं.) शिर की मणि।

बूझाल (गु.) चुटीला। चोटी वाला। नागर-मोथा।

चूण (क्रि.) सिकोड़ना। संकीर्ण करना।

चूत (पुं.) चुसा हुआ। आम। घर का द्वार। कूमक। गुदा। योनि।

चूर्ण् (क्रि.) पीसना।

चूर्ण (पुं.) चूना। पिसी कुटी वस्तु।

चूर्णक (पुं.) चूरा। गद्यविशेष। छन्दोविशेष।

चूर्णकुन्तल (पुं.) सिर के छोटे-छोटे बाल। छल्लेदार बाल।

चूर्णी (पुं.) एतञ्जलि का महामाध्य। शिव जी की जटा।

चूलिका (स्त्रीः) हाथी के कान की जड़। नाटकाङ्गविशेष।

चुषु (कि.) चूसना। पीना।

चूषा (स्त्री.) चाम की लगाम। चूसना।

चूंच्य (गु.) चूसने योग्य।

चृत् (क्रि.) मारना। गाँठना।

चेट (पुं.) नौकर। सेवक। दास।

चेत् (अव्य.) यदि। सन्देह न होने पर भी सन्दिग्ध हो कर कहना।

चेतन (पुं.) आत्मा। जीव। परमेश्वर। प्राणी। चैतन्य।

वेतस् (न.) चित्त। मन। आत्मा। वैतोमुख (पुं.) जिसका चित्त द्वार हो। जीव। वैदि (पुं.) देशविशेष। उस देश के निवासी। वेदिपति (पुं.) दमघोष राजा का पुत्र। वेल् (क्रि.) जाना। चलना। हिलना।

चञ्चल होना। चेल (न.) कपड़ा।

चेलप्रसालक (पुं.) धोबी।

बेल्ल् (क्रि.) चालन। हिलना। जाना।

चेष्ट (क्रि.) जीवन के चिह्न दिखाना। पूरा करना। यल करना।

चेष्टा (स्त्री.) यत्न । आत्मा से इच्छा, इच्छा से यत्न और यत्न से चेष्टा उत्पन्न होती है।

वैतन्य (न.) चेतना। ब्रह्म। प्रकृति। माया। वैत्य (न.) महावृक्ष । विदेश । देवता के रहने का पेड़। बुद्धभेद। मन्दिर। चिता का चिह्न। जनसभाः।यज्ञीय स्थान।बिम्ब।विश्रामस्थान।

वैत्यगृह (न.) कैत्य का घर।

वैत्र (पुं.) मास जिसमें चित्रा नक्षत्र में पूर्णमा हो। चैत का महीना।

चैत्रक (पुं.) पहाड़ विशेष।

वैत्ररथ (पुं.) कुबेर का उद्यान जिसे वित्ररथ ने बनाया था।

वैद्य (पूं.) शिशुपाल।

चौदना (स्त्री.) प्रवृत्त कराने के लिये कहा हुआ वाक्य । उपदेश ।

> "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः।" प्रेरणा। झिड़की।

चौद्य (न.) प्रश्न । पूर्वपक्ष । विलक्षण । प्रेरणा योग्य । चोर (पुं.) चोरी करने वाला। गन्धद्रव्य विशेष। चौल (न.) चोली। अङ्गिया। द्राविड और कलिङ्ग देशों के मध्य का देश।

चोली (स्री.) अङ्गिया।

चोष्य (न.) चूसने योग्य। गन्ना। पौड़ा।

चौड़ (न.) चूड़ा संस्कार!

च्यवन (न.) धीरे-धीरे चूना। ऋषिविशेष। च्यु (क्रि.) जाना। इसना। सहन करना। सहारना। च्युत् (क्रि.) देखो चुत्।

च्युति (स्त्री.) झरन। टपकन। चुअन। नाश। च्यौत्न (त्रि.) जाने वाला। छोड़ा हुआ। गुण्डा। धर्मरहित। अण्डे से उत्पन्न। त्याग के योग्य। बूरचूर। प्रयत्न। उद्योग। प्रबन्ध। सामर्थ्य।

## छ

छ (गु.) विशुद्ध। स्वच्छ। छेदक। काटने वाला।

**छगल** (पुं.) छाग। बकरा।

छटा (स्त्री.) प्रकाश । चमक । परम्परा । लगातार ।

**छत्र** (पुं.) छाता। सोये का साग।

**छत्रक** (पुं.) वृक्षविशेष। पक्षीभेद। मधुमक्खी

**ध्नमङ्ग** (पुं.) नृपनाशः। वैधव्यः। पराधीनताः।

छत्राक (न.) शिलीन्ध्र।

**छद्** (क्रि.) छाना। ढाकना।

छद (पुं.) चिड़िया का पर। तमाल वृक्ष। ग्रन्थिवर्ण।

छदन (न.) पत्र। पर। छाल। चमड़ा।

**छदपत्र** (पुं.) भोजपत्र।

**छदि** (पुं.) छत्। माजपत्र।

**छद्रतापस** (पुं.) दाम्भिक तपस्वी।

**छद्मन्** (न.) कपट। छल।

**छन्द** (पुं.) अभिनाषा । चाह । अधीनता । विषविशेष ।

**छन्दस्** (न.) वेद। स्वेच्छाचार। गायत्री आदि छन्द। पद्य। वृत्ते।

**छन्दोग** (पुं.) सामवेद गाने वाला ब्राह्मण। स्वच्छन्दचारी। वेदमार्ग से चलने वाला।

**छर्द** (क्रि.) वमन करना।

छर्दन (पुं.) नीम का पेड़। मदन का वृक्ष। वमन।

छद्दिं (स्त्री.) वमन करने का रोग। वान्ति। कै।

छल (न.) कपट।

छलना (स्त्री.) छल। दूसरे को ठगना।

छल्ली (स्री.) छाल । बल्कल । बेल । लता । सन्तान ।

**छवि** (स्त्री.) शोमा। कान्ति। चमक। दमक। मङ्क।

छाग (पुं.) छागल। वकरा।

**छगवाहन** (पुं.) अग्नि का वाहन बकरा है, इससे अग्नि ।

छात (त्रि.) छित्र। कटा हुआ। दुर्बल।

छात्र (त्रि.) शिष्य। मधुमक्खी का छत्ता।

**छान्दस** (पुं.) वेद पढ़ने वाला।

**छान्दोग्य** (न.) सामवेदीय उपनिषद्।

छाया (स्त्री.) घूप का अभाव। प्रतिबिम्ब। परछाईं। पालन। घूँस। पॉक्त। सूर्य की स्त्री। छन्द जिसके पाद में उत्तीस अक्षर होते हैं।

**छायातनय** (पुं.) शनैश्चर।

**छायापुरुष** (पुं.) अपने आप शरीर की धाया की देखते-देखते सहसा आकाश की ओर देखने से एक पुरुष दिखलाई पड़ता है, उसी का नाम छायापुरुष है।

िष्कर्नी (स्त्री.) नकछिकनी। एक औषघ जिस को चूर्ण सुँघने से छींके आने लगती है।

छिका (स्री.) छींक।

छिल्लर (त्रि.) शत्रु। धूर्त। काटने वाला।

छिद् (क्रि.) काटना।

**छिदिर** (पुँ.) कुल्हाड़ा। अग्नि। रस्सी। तलवार।

**छिदुर** (त्रि.) शत्रु। वञ्चक। ठग। काटने वाला। काटने का औजार।

छिद्र (न.) दोष। त्रुटि। छेद। आकाश। न्योतिष में लग्न से आठवाँ स्थान।

ष्टित्रमस्ता (स्त्री.) जिसका सिर कटा हो। दस महाविद्याओं में से एक। दुर्गा देवी।

**छित्ररुह** (पुं.) तिलवृक्ष। गुर्च गिलोय। स्वर्णकेतकी।

षुट् (क्रि.) काटना।

ष्ठुर् (क्रि.) छेदना। काटना। लेप करना।

षुरिका (स्त्री.) धुरी। चाकू।

ष्टुर् (क्रि.) भड़काना। चमकाना। खेलना।

**छेक** (पुं.) पालतू चिड़िया या पशु। हिरन। चतुर। नागर।

छेकानुप्रास (पुं.) अनुप्रास का भेद। शब्दसम्बन्धी अलंकार।

**छेको**क्ति (श्री.) चतुरा स्त्री का वचन।पेचीली बात। रूपालंकार का भेद।

छेद् (कि.) छेदना। काटना।

**छेद** (पुँ.) काटना । तोड़ना । काटने वाला । तोड़ने वाला । छेमण्ड (पुं.) अनाथ।

**छेलक** (पुं.) बकरा।

छैदिक (पुं.) छड़ी। बेत।

छो (क्रि.) क्रि. काटना।

छोटिका (स्त्री.) चुटकी।

**छोटिन्** (पुं.) मछुआ। धीमर।

**छोलग** (पुं.) चूना।

**छ्नु** (क्रि.) जाना।

### ত

ज (पुं.) समास के अन्त में आता है और तब इसका अर्थ होता है-"उससे या इससे उत्पन्न हुआ" जैसे "पंकज"। बना हुआ। सम्बन्धी। विजयी। पिता। जन्म। विष। कान्ति। विष्णु। शिव। भोग। गति। वेग। गण।

जस् (कि.) खाना।

जगच्चसु (पुं.) सूर्य। भास्कर।

जगत् (पुं.) लोक। वायु।

जगत्माण (पुं.) वायु । पवन ।

जगत्साक्षिन् (पुं.) सूर्य्य । चन्द्र । पृथिवी । वायु । यम । जगती (स्री.) धरती । भुवन । जन । तोक । जम्बुद्धीप । एक छन्द जिसका बारह अक्षर वाला पाद हो ।

जगदाधार (पुं.) वायु। जगत् का सहारा। जगदात्री (स्री.) जगत् की माँ। जगदम्बा। लक्ष्मी जी। दुर्गा।

जगद्योनि (पुं.) जगत् की उत्पत्ति करने वाला। हिरण्यगर्भ। कुमार। विष्णु। शिव। पृथिवी।

जगत्राय (पुं.) जगत् के स्वामी। विष्णु। विष्णु का क्षेत्र। तान्त्रिकों के मतानुसार विमला पीठ का भैरव। यथा-

"विमला भैरवी यत्र जगन्नायस्तु भैरवः"।

जग्ध (त्रि.) खाया हुआ। भुक्त।

जिया (स्त्री.) एकन बैठ कर भोजन करना। भोजन । खाना।

जघन (न.) जाँघ। पद।

जधन्य (त्रि.) अधम । नीच । सबसे पिछला । शूद । पुरुष का गुह्माङ्ग ।

जघन्यज (पुं.) शुद्ध । कनिष्ठ । सबसे छोटा ।

जङ्गम (त्रि.) चलने की शक्ति वाला। लिङ्गियित सम्प्रदाय के गुरु जङ्गम कहलाते हैं।

जन्नल (न.) वन । बेहर्ड । अकेला । (पुं.) मांस । जन्मा (जी.) जाङ्ध । गुल्फ और जानु के बीच का देश ।

जंबाकरिक (त्रि.) डाकिया। चर। दूत। दौडने वाला।

जाङ्घाल (त्रि.) बड़ी वेग वाली जंघा वाला। दौड़इया। कई एक पशु।

जजु (क्रि.) लड़ना।

जट् (क्रि.) जुड़ना। एकत्र होना।

जटा (स्त्री.) जूड़ा। शेर के अयाता। वृक्षादि की जड़। जटामांसी। वेद का पाठविशेष। लता। शतावरी।

जटाजूट (पुं.) जटाओं का समुदाय। जटामांसी (श्ली.) सुगन्धिदव्यविशेष।

जटायु (पुं.) बड़ी आयु वाला। पक्षी विशेष। गूगल। जठौर।

जटाल (पुं.) वट। गूगल। कपूर। (स्त्री.) जटामांसी। जटा वाला (त्रि.)।

जटिन् (पुं.) पाकुर का वृक्ष। जटा वाला।

जटिल (पुँ.) जटा वाला। सिंह। ब्रह्मचारी। जटामांसी। पिप्पली। बच। दमन वृक्ष। (गु.) उलझन डालने वाला।

जठर (न.) पेट। कुक्षि। बढ़ा हुआ तथा कठिन। जड (त्रि.) अच्छा बुरा न जानने वाला। मूक। बुद्धिहीन। मूर्ख। जल और सीसा।

जतु (न.) लाख।

जतुं (न.) काँख। बगल। गले के नीचे की दो हिंहियाँ।

जनू (क्रि.) उत्पन्न होना।

जन (पु.) लोग। सर्वसाधारण लोग। नीच लोग। जीव। महालोक के ऊपर का लोक।

जनक (पुं.) पिता। बाप। मिथिलानगरी का एक राजा। कारण। हेतु। सीता के पिता।

जनकसुता (भ्री.) सीता। श्रीरामचन्द्र कं धर्मपत्नी।

जनता (स्त्री.) भीड़। बहुत जन।

जननि (स्त्री.) माता। माँ। औषघ। लाख का रंग। मजीठ। जटामांसी।

जनपद (पुं.) देश। नगर।

जनमेजब (पुं.) राजा परीक्षित् के पुत्र। अर्जुन का पौत्र।

जनियतु (पुं.) उत्पादक। पिता। माता।

जनलोक (पुं.) जगत्विशोष। वह लोक जो महालोक के ऊपर है।

जनश्रुति (स्त्री.) लोकप्रवाद। किंवदन्ती। अफवाह। जनस्थान (न.) दण्डकवन के समीप एक स्थान जहाँ खर दूषण की चौकी थी। लोगों के रहने का स्थान।

जनार्दन (पुं.) विष्णु नारयण।

जनात्रव (पुं.) मण्डप। घर। कुटी। झोपड़ी।

जनि-नी (स्त्री.) उत्पत्ति। नारी। माँ। स्नुषा। बहू। जाया। औषधविशेष। जतुका।

जनुस् (न.) उत्पत्ति।

जनु-नू (स्त्री.) उत्पत्ति।

जन्तु (पुं.) प्राण वाला । अविद्या के कारण शरीर में आत्माभिमान करने वाला जीव ।

जन्तुधून (पुं.) बायविडङ्गः। र्हीगः। जीवीं को मारने वालाः।

जन्तुफल (सं.) उदुम्बर। गुलर।

जन्तुला (स्त्री.) काही। बहुत कीड़ों वाली।

जन्मन् (न.) उत्पत्ति। अपूर्व शरीरादि क्र सम्बन्ध। जन्मलग्न। जन्मनक्षत्र।

जन्मान्तर (न.) दूसरा जन्म। देहान्तर।

जन्माष्टमी (स्त्री.) श्रीकृष्ण के जन्म की तिथि। भार्दी मास की कृष्णाष्टमी।

जन्मी (पुं.) प्राणघारी। जीव।

जन्य (त्रि.) उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने योग्य। पिता। अटारी। बदनामी। प्रीति। युद्ध। शरीर। नयी विवाहिता स्त्री के जाति भाई। माँ की सहेती।

जपु (क्रि.) मन ही मन उच्चारण करना।

जप (पुं.) वेद के मन्त्रों को बार बार उच्चारण करना।

जपा (स्त्री.) वृक्षविशेष के फूल।

जम् (क्रि.) मैयुन करना। जमुहाई लेना।

जम् (क्रि.) भक्षण करना। खाना।

जमदिन (पुं.) परशुराम का पिता। मुनिविशेष।
जम्पति (पुं.) स्त्री और पुरुष का जोड़ा। दम्पती।
जम्बात (पुं.) की और पुरुष का जोड़ा। दम्पती।
जम्बात (पुं.) कीचड़ा सिवार। केतकी। केवड़ा।
जम्बातिनी (स्त्री.) नदी जिसमें जम्बाल हो।
जम्बु-म्बू (स्त्री.) जामुन का फल।
जम्बुक (पुं.) जामुन का पेड़ा गीदड़ा। श्रृगात।
जम्बुक (पुं.) स्पतद्वीपों में से एक।
जम्बुक (पुं.) श्रृगात। नीच। वरुण। जामुन। दाख।
जम्बा (पुं.) एक दैत्य। दाँत। अंश। ठोड़ी। तर्कस।
(क्रि.) खाना। जमुहाई लेना।

जम्भभेदिन् (पुं.) इन्द्र।

जम्मला (स्री.) एक राक्षसी। कहते हैं, इसका नाम लेने से ज्वर और ज्वर के पूर्व जमुहाई का आना नष्ट हो जाता है।

"समुद्रस्योत्तरे तीरे जय्यला नाम राक्षसी।"

जय (पुं.) जीत। नारायण का द्वारपाल। युधिष्ठिर का कल्पित नाम जो उन्होंने अज्ञातवास के समय रखा था। देवी (स्त्री)। जयढक्का (स्त्री.) विजयताद्य। विजयसूचक बाजा।

जयद्रथ (पुं.) तिज्यताद्य । वजयसूचक बाजा। जयद्रथ (पुं.) सिन्धुदेश का राजा। दुर्योघन का बहनोई। अभिमन्यु को मारने वाला। यह अर्जुन द्वारा मारा गया था।

जयन्त (पुं.) इन्द्र के पुत्र का नाम जिसने काक बन कर सीता जी को चौंच से घाव किया था। चन्द्रमा। शिव। अज्ञात वास में भीम का नाम।

जयन्ती (स्त्रीः) दुर्गा। झण्डा। इन्द्र की कन्या का नाम।बुढ़ापा।वृक्षविशेष।भगवान् श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि के जन्मोत्सव का दिन।

जयपत्र (न.) विजयसूचक पत्र। अश्वमेष के घोड़े के माथे पर जो पत्र बाँधा जाता था उसे जयपत्र कहते थे।

जयपाल (पुं.) वृक्षविशेष। ब्रह्मा। विष्णु। राजा। जमालगोटे का पेड।

जया (श्ली.) हड़। जयन्ती। दुर्गा। झाँग। झण्डी। नील दुर्गा। शान्ता वृक्ष। ज्योतिष में त्रयोदशी, अष्टमी और तृतीया जया तिथि कही जाती हैं। जय्य (त्रि.) जीतने योग्य। जो जीता जा सके। जरठ (त्रि.) कठोर। कड़ा। कर्कश। जरत् (त्रि.) वृद्ध। बूढ़ा। पुराना। जरत्क्वरु (पुं.) मनसादेवी का पति। एक मुनिविशेष। मनसादेवी (स्त्री.)।

जरद्भव (पुं.) बूढ़ा बैल । पंचतंत्र का एक गोष। जरन्त (पुं.) मैंसा। बूढ़ा। पुराना। ढीला। जरा (खी.) बुढ़ापा।

जरायुज (त्रि.) वे प्राणी जो जरा से युक्त उपजते हैं। यथा-मनुष्य, मृग, आदि।

जरासन्य (पुं.) मगध देश का प्रसिद्ध बलवान् राजा। कहा जाता है जब यह उत्पन्न हुआं था, तब इसके शरीर के दो भाग पृथक्-पृथक् थे। किन्तु जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों की एक कर दिया, इससे इसका नाम जरासन्थ पड़ा।

जर्च-ई (क्रि.) कहना। झिड़कना। घुड़कना। जर्जर (पुं.) बूढ़ा। अतिप्राचीन। बहुत से पुराना। इन्द्र का झण्डा। शकथ्वजा।

जर्झ् (क्रि.) निन्दा करना।

जलु (क्रि.) छोंकना। तेल होना।

जल (त्रि.) जड़। मूर्ख। पेट। ठण्डा। गन्धद्रव्य। लग्न से चौथा घर।पूर्वाषाढ़ नक्षत्र।पाँच तर्लों में से एक तत्व जल भी है।

जलकण्टक (पुं.) सिंघाडा। नक्र। संसार। जलकिप (पुं.) घड़ियाल। शिशुमार। जलकरङ्क (पुं.) नारियल। बादल। कमल का

**तकरङ्क** (पु.) नारियल। बादल। कमल ब फूल। शंख। लहर। कुकाक (पं.) पानी का कीवा। मानकैरी।

जलकाक (पुं.) पानी का कौआ। पानकौड़ी। जलकुन्तल: (पुं.) सिवार घास। शैवाल। जलवर (पुं.) जल में रहने वाले जीवजन्तु। जलज (पुं.) सिवार। मछली। कमल। शंख या पानी

में उत्पन्न हुई कोई भी वस्तु। जलद (पुं.) बादल। कपूर। जल देने वाला। जलदागम (पुं.) वर्षा ऋतु। जलधर (पुं.) बादल। कपूर। समुद्र। पानी रखने

वाला। जलिष (पुं.) समुद्र। चार संख्या विशेष। जलियजा (स्त्री.) लक्ष्मी।

जलनिष (पुं.) समुद्र। चार।

जलनुद्नुद (न.) बुलबुला।

जलमार्ग (पुं.) मोरी। नाली।

जलमुच् (पुं.) मेघ। बादल।

जलयंत्र (न.) फुआरा। पानी की कल।

जलवेतस (पुं.) पानी में उत्पन्न हुआ बेत।

जलव्याल (पुं.) साँप। ऋरकम्मा जीव।

जलशायिन् (पुं.) विष्णु । नारायण ।

जलशुक्ति (स्री.) जलजीव। घोंघा। सीप।

जलहस्तिन् (पुं.) मगर। ग्राह।

जलसस (पुं.) फेन। झाग। समुद्रफेन।

जलाबार (पुं.) तालाब। समुद्र। सिंघाड़ा। उशीर। चन्दन।

जलावर्च (पुं.) भँवर।

जलुका (स्री.) जोंक।

जलेचर (पुं.) हंस। बतक आदि जल में विचरने वाले जीव।

जलेन्यन (पुं.) समुद्री आग। वाड्वानल।

जलेश्वर (पुं.) वरुण। समुद्र।

जलोच्छ्वास (पुं.) बहुत पानी का चारों ओर बहना।

जलोदर (पुं.) उदरामय रोग। वह बीमारी जिसके कारण पेट में पानी भर जाता और पेट बढ़ जाता है।

जलीकस (स्री.) जोंक।

जलौका (स्री.) जोंक।

जल्पू (क्रि.) बोलना। कहना। बकना।

जल्प (पुं.) दूसरे की बात को काट कर, अपनी बात रखने वाला वचन। बात। गप्प।

जल्पाक (त्रि.) बड़े बुरे वचन कहने वाला। बक्तवादी।बक्की।वाचाल।बहुत बोलने वाला।

जब (पुं.) वेग। तेज।

जवन (पुं.) वेगवान् घोड़ा । देशविशेष । जातिविशेष ।

जवनिका (स्त्रीः) परदा। कनात। जवस (नः) घास। "जवस" का "यवस्" भी

होता है। जविन् (पुं.) घोड़ा। ऊँट। जष्, (क्रि.) मारना। छुड़ाना।

जहत्स्वार्था (स्री.) तसणविशेष। जिसे अपना अर्थ छोड़ता है।

जहु (पुं.) चन्द्रवंशीय एक राजा। जो गंगा को पी गया था।

जहुतनया (स्त्री.) गंगा।

जागर (पुं.) निदाऽभाव। नींद का न आना। जागना। कवच।

जागरित (न.) जागा हुआ।

जागरूक (त्रि.) सावधान । जागा हुआ।

जागर्य (स्त्री.) जागना।

जागृ (क्रि.) जागना।

जाग्रत (न.) जागा हुआ।

जाङ्गल (पुं.) कपिञ्जल पक्षी। निर्जल देश। हिरन आदि पशु। कुठदेश का समीपवर्ती देश, या उस देश के रहने वाले।

जािक्यक (त्रि.) धावक। हलकारा। ऊँट। घोड़ा। जात (न.) समूह। व्यक्त। प्रकट। जन्म।

अच्छा। प्रशस्त।
जातक (न.) उत्पन्न प्राणी का शुभाशुभ अदृष्ट बतलाने वाला। ज्योतिष का एक गन्य। एक प्रकार का संस्कार।

जातरूप (न.) सुन्दर। सुस्वरूप। सुवर्ण।

जातवेदस् (पुं.) विह । आग । चित्रा । चित्रक वृक्ष ।

जाति (स्त्री.) जन्म। षड्ज आदि सात स्वर। अलंकारविशेष। चुल्ली। आडला। **छन्दमेद।** मालती। फूतदार वृक्षविशेष।

जातिब्राह्मण (पुं.) केवल जाति से ब्राह्मण किन्तु कर्म द्वारा नहीं। तप और वेदर्धन ब्राह्मण। निन्दा योग्य विप्र।

जातिस्मर (त्रि.) पहले जन्म का स्मरण रखने वाला।

जातीफल (न.) जायफल।

जातीय (त्रि.) जातिसम्बन्धी । सजातीय ।

जातु (अव्य.) कदाचित्। कभी। निन्दा। निषेघ। निस्सन्देह।

जातुधान (पुं.) जो अवसर पा कर कभी पकड़ा जाता है। राक्षस। नातुष (त्रि.) लाख का पदार्थ।

जातूकर्ण (पुं.) शिव। मुनिविशेष।

नातेष्टि (सी.) उत्पन्न हुए के संस्कारार्थ किया गया एक यज्ञ। संस्कारभेद।

बातोक (पुं.) वुंवा। साँड़।

नात्व (त्रि.) कुलीन। श्रेष्ठ। सुन्दर।

जात्वन्व (त्रि.) प्रज्ञाचथु। जन्म का अन्धा।

जात्वुत्तर (न.) झूटा जवाब । असत् उत्तर। जानकी (सी.) जनक की कट्या । सीता ।

जानकी (स्त्री.) जनक की कन्या। सीता।

जानकर (त्रि.) देश का। देश से आया हुआ।

**जानु** (पुं.न.) घुटना।

जामबम्म्ब (पुं.) जमदिग्न का पुत्र। परशुराम। जामाता (पुं.) जमाई। स्वामी। प्रिय। लड़की

का पति।

जामि (स्ती.) भरिगनी। बहिन। बहू। कुलस्ती।

जाम्बदर् (पुं.) जाम्बदान्। रीछों के राजा। जाम्बदती (स्त्री.) श्रीकृष्ण की भार्या। जाम्बदान् की

कन्या। संपौ को वश में करने वाली।

जाम्बूनद (न.) सोना। धतूरा। जम्बूनद में उत्पन्न। जाबा (स्त्री.) स्त्री। औरत। लग्न से सातवाँ घर।

जाबु (पुं.) दवा। औषध। बूटी।

जार (पुं.) उपपति। जार। यार।

जारज (त्रि.) उपपति से उत्पन्न सन्तान। कुण्ड। गोलक।

जाल (पुं.) मच्छी पकड़ने का जाल । कदम का पेड़ । झरोखा । छिद्र । फरेब । ठगई । धूर्तता । दम्म । समूह । मोचकफल । नवीन कलियों का समूह ।

जातिक (पुं.) फन्दा फँसाने वाला। धीवर। मल्लाह। मकडी। मर्कटक।

जाल्म (त्रि.) पमर। नीच। मूर्ख। क्रूर। बेरहम। आवला।

जावाल (पुं.) जवाल ऋषि की सन्तान। जाडवी (डी.)। गंगा। भागीरथी।

जि (क्रि.) जीतना।

जिगीबा (स्त्री.) जय करने की इच्छा। प्रकर्ष। उद्यम।

जिज्ञामु (गु.) ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने वाला। मुमुधु। जितं (न.) जय । जीत । पराजितः। वशीकृत । जितकाशिन् (त्रि.) जयी । विजयी । जीतने वाला ।

जितात्मन् (त्रि.) जिसने मन अथवा इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया है। जितेन्द्रिय।

जितेन्द्रिय (त्रि.) देखो जितात्मन्।

जित्वर (त्रि.) जयशील। जीतने वाला।

जिन (पुं.) संसार को जीतने वाला। बुद्ध। विष्णु। जैनियों के पूज्यविशेष।

जिष् (क्रि.) सींचना।

जिञ्जु (पुं.) अर्जुन । इन्द्र । विष्णु । सूर्य्य । अष्टवसु । जीतने वाला ।

जिब (त्रि.) कुटिल। तिरछा। यन्द। मूर्ख। तगर का वृक्ष।

जिस्सग (पुं.) जो टेढ़ा हो कर चलता है। सर्प। साँप। मदन का वृक्ष। सुटिल।

जिब्र (स्त्री.) रसना। जीम।

जिबमूलीय (पुं.) अक्षर जो जिब्र की जड़ से उच्चारित किये जाते हैं।

जिसंदर (पुं.) दन्तहीन। जीभ ही से चबाने वाला पक्षी।

जीन (त्रि.) वृद्ध। बूढ़ा।

जींमूत (पुं.) मेघ। मोया। पर्वत। देवताड़ वृक्ष। इन्द्र।

जीर (पुं.) जीरा। खड्म। छोटा।

जीर्णोद्धार (पुं.) संस्कार। मरम्मत।

जीव् (क्रि.) प्राण घारण करना। जीना।

जीव (पुं.) प्राणीः। जीवन का उपायः। वृक्षविशेषः। जीवषन (पुं.) हिरण्यगर्मः।

जीवजीव (पुं.) जीवीं को जिलाने वाला। चकोर चिड़िया।

जीवन (तः) वृत्ति। जीविका। जल। टटका मखाना।

जीवन्ती (स्त्री.) हर्र । गुरुच । जीवाख्य शाक ।

जीवन्मुक्त (त्रि.) जीते जी संसार को छोड़ने वाला। आत्मा का साक्षातु करने वाला।

जीवस्थान (त.) जीव का स्थान। मर्मस्थान। जीवा (की.) रोदा। पृथिवी। वचा। जल।

जीवातु (पुं.) अत्र । जीवन । मुर्दे को जीवित करने वाली औषधि । जीवात्मन् (पुं.) देहाभिमानी जीव।

जीविक (स्त्री.) जीवन का उपाय। वृत्ति। रोजी। आजीविका।

जीवितेश (पुं.) यम। चन्द्रमा। सूर्य। प्रिय। स्वामी। जीवोपाधि (पुं.) जीव की उपधि। स्वप्न, जाग्रत्,

सुष्पित अवस्था।

नु (क्रि.) जोर से चिल्लाना।

जुम् (क्रि.) त्यागना । छोड्ना ।

जुगुप्सा (स्त्री.) निन्दा करना।

जुटिका (स्त्री.) शिखा। जुटे हुए बाल।

जुड़ (कि.) बाँधना। जाना।

जुत् (क्रि.) चमकना।

जुन् (क्रि.) गति। जाना।

जुषु (क्रि.) प्रसन्न होना।

जुष्ट (न.) जूठा। सेवित।

जुहू (स्त्री.) होम करने का पात्रविशेष। श्रुवा।

जूति (स्त्री.) वेग। तेजी से चलना।

जूर् (कि.) बूढ़ा होना।

जूर्ति (स्री.) ज्वर। ताप। बुखार।

जूष् (क्रि.) मारना।

जृभ (क्रि.) मूँ खोलना। जमुहाई लेना।

जृम्म (पुं.) जमुहाई।

जृम्भकास (न.) शत्रुदल में सुस्ती फैलाने

वाला अस्त्र।

जृ (क्रि.) बूढ़ा होना। जैमन (न.) भेजन। खाना।

जैय (त्रि.) जीतने योग्य।

जै (क्रि.) क्षय होना। नाश होना।

जैत्र (त्रि.) विजयी। जीतने वाला। पारा। औषध। दवाई।

जैन (पुं.) अर्हत् का उपासक। जैनी।

जैमिनि (पुं.) व्यासिशिष्य एक मुनि विशेष, जिसने वेद पर मीमांसा के सूत्र रचे हैं।

जैवातृक (पुं.) चन्द्रमा। औषध। कपूर। बड़ी उम्र वाला।

जोषभ् (अव्य.) सुख। प्रशंसा। बड़ाई। चुपचाप। लॉपना।

जोषा (स्त्री.) नारी। स्त्री। औरत।

जोषित् (स्री.) नारी। स्त्री।

जोषिका (स्ती.) कलियों का गुच्छा। स्ती।

इप् (क्रि.) प्रसन्न करना।

इपित (त्रि.) जनाया गया। मारा गया।

क्रिप्ति (स्त्री.) बुद्धि। जानना। सूचना।

ज्ञा (क्रि.) बोध होना। जानना।

ज्ञाति (पुं.) पिता के वंश में उत्पत्र। सपिण्ड। बिरादरी।

झान (न.) जानकारी। बोध।

ज्ञानयोग (पुं.) निष्ठाविशेष। ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय।

ज्ञानवापी (स्त्री.) काशी में एक तीर्थ विशेष।

ज्ञानापोर (gं.) विस्मरण। भूलना। ञ्ञान का जाता रहना।

ज्ञानाञ्यास (पुं.) ज्ञान का अच्यास।

ज्ञानिन् (त्रि.) तत्त्वज्ञानी । जानने वाला । यथार्थ बात को जानने वाला ।

ज्ञानेन्द्रिय (न.) ज्ञान की इन्द्रिय। यथा-कान, ऑख, नाम, जीभ, अन्तःकरण, मन।

ज्या (क्रि.) वूढ़ा होना।

ज्या (स्त्री.) रोदा। धनुष चढ़ाने की डोरी।

ज्यानि (स्त्री.) जीर्णत्व। बुढ़ापा। पुरातनत्व। हानि। नदी।

ज्यायस् (त्रि.) बहुत बुड्ढा।

ज्युत् (क्रि.) चमकना। ज्येष्ठ (त्रि.) बड़ा। सब की अपेक्षा बड़ा। अग्रज। बहुत अच्छा। (स्त्री.) गंगा। अनस्मी। अठारहवाँ नक्षत्र।

ज्येष्ठतात (पुं.) पिता से बड़ा काका या चाचा।

ज्यैच्ठाश्रमः (पुं.) गृहस्थाश्रमः। ज्यैच्ठीः (पुं.) जेठ मासः। ज्येष्ठा नामक चान्द्रमासः।

ज्येष्ठच (न.) ज्येष्ठत्व। बड्पन।

ज्योक् (अव्य.) अव । शीघ्र । प्रश्न । ज्योतिरिङ्ग (पुं.) प्रकाश की गाँति चमकने वाला ।

खद्योत । ज्योतिर्विद (पुं.) ज्योतिष विद्या जानने वाला । गणक । ज्योतिश्चक (न.) सूर्य्यादि ज्योतिमण्डल । सत्ताइस

नक्षत्र वाला राशिचक।

ज्योतिःशास्त्र (न.) ग्रह और नक्षत्र आदि की गति और स्वरूप का निश्चय कराने वाला शास्त्र। ज्योतिष (न.) ग्रहादि की गति, स्थिति, आदि जानने वाला शास्त्रविशेष। वृद्धि। बढ़ती। ज्योतिष्टोम (पुं.) यज्ञविशेष। जिसे सम्पन्न करने के लिये सोलह कर्मकाण्डी विद्वानों की आवश्यता होती है।

ज्योतिष्मत् (पुं.) सूर्य। प्लक्षद्वीप का एक पहाड़। मालकाङ्गनी लता। रात्रि। ज्योतिष वाला। चित्त की एक वृत्ति विशेष।

ज्योतिस् (पुं.) सूर्य। अग्नि। मैथी का शाक। आँख की पुतली। पदार्थ। नक्षत्र। प्रकाश। स्वयं प्रकाशमान। चैतन्य।

ज्योत्स्ना (क्री.) कौमुदी। चाँदनी। चन्द्रमा की किरन। चाँदनी रात।

ज्**यौतिषक** (पुं.) दैवज्ञ । गणक । ज्योतिषी ।

जि (कि.) दबाना। तिरस्कार करना।

जी (क्रि.) बूढ़ा होना।

ज्वर् (कि.) रोगी होना।

ज्वर (पुं.) ताप। बुखार।

ज्वरघ्न (पुं.) ताप दूर करने वाला। गिलोय। विरायता।

ज्वरापहा (स्त्री.) बिल्वपत्र । ज्वरनाशक । बुखार दूर करने वाला ।

ज्वरित (त्रि.) ज्वरयुक्त।

ज्यल् (क्रि.) चमकना। चलना।

ज्वलन (पुं.) विहै। आग। दीप्ति। चमकना। दाह। जलना।

ज्वलनाश्मन् (पुं.) सूर्यकान्तमणि।

ज्वित (त्रि.) दग्ध। जला हुआ। उज्ज्वल। चमकीला।

ज्वाल (पुं.) आग की शिखा।

ज्वालजिह्न (पुं.) आग।

ज्वालामुखी (स्त्री.) दुर्गा का स्थान।

ज्वालावक (पुं.) शिव नाम। आग।

ज्वालिन् (त्रि.) शिव जी का नाम। जलता हुंआ। चमकता हुआ।

# झ

स (पुं.) झंझावात। बृहस्थातं। इन्द्र। ध्वनि। आवाज। नष्टद्रव्य। हिराई हुई वस्तु। बन्द करना।

सग-ति (अब्य.) शीघा एक बार ही। सकार (पुं.) भीरे की गूञ्ज। सक्कित (सी.) काँसे के बर्तन का शब्द।

अन्या (जा.) पत्र पत्र पत्र पत्र शब्द। अन्या (जी.) एक प्रकार का शब्द। बड़ा वायु, जिसके साथ जल भी हो।

झट् (क्रि.) एकत्र होना।

सदिति (अव्य.) शीघ्र उसी समय। तत्सण। सणत्कार (पुं.) नूपुर, कंकण आदि का शब्द। सम्प (पुं.) वेगपूर्वक ऊगर से नीचे गिरना। कूदना।

झर (पुं.) झरना।

**झर्च** (क्रि.) कहना। घुड़कना।

सर्चर (पुं.) ढोल । कलियुग । नद विशेष । बाजा । सल्लरी (स्री.) वाद्यविशेष । साफ । गीला । ढोल ।

**अष्** (क्रि.) मारना। लेना। बन्द करना।

झष (पुं.) मच्छ। ताप। बूप। वन।

सम्बन्तेतु (पुं.) मछली का निशान वाला। कामदेव। साट (पुं.) लताच्छादित स्थान। फोड़ा को धोना।

झामक (न.) बहुत पकी हुई ईंट। झिङ्गिनी (स्त्री.) वृक्षविशेष। उल्का।

झिली (स्त्री.) झींगुर।

झुण्ट (पुं.) स्तम्ब। झाड़ी।

स् (क्रि.) पुराना पड़ना। बूढ़ा होना।

सोंड़ (पुं.) सुपारी का वृक्ष।

स्यू (क्रि.) जाना। डोलना।

# ञ

(पुं.) बैल। शुक्र। तिरछे हो कर गमन करना।
 संगीत। गाना। घर्षर शब्द। घुरघुराना।

### ट

ट (पुं.) टङ्कार (धनुष की)। बीना। चतुर्याश। शपथ। पृथिवी। नारियल की नरेरी। टक् (क्रि.) बाँघना।

टकर (पुं.) शिव जी।

टगर (गु.) तिरखी आँख वाला। गड़बड़ी। क्रीड़ा।

ट्डू (क्रि.) बाँधना । जोड़ना । ढकना ।

टक्क (पुं.) कुदाली। कुल्हाड़ी। खड्ग। खड्ग की म्यान। उतार। काप। अहंकार। अभिमान। टाड्ग। दरार। दर्रा। बनैले सेव का वृक्ष। सुहागा। चाँदी का माप जो चार माशे होता है। अंड्कित मुद्रा।

टक्क (पूं.) चाँदी का रुपया। मोहर।

टकून (पुं.) खार विशेष। सुहागा।

टक्ट्रीक (पुं.) शिव जी का नाम।

टङ्कार (पुं.) धनुष के रोदे को खींच कर छोड़ने पर जो शब्द होता है उसे टङ्कार कहते हैं।

टिह्नुका (स्त्री.) कुल्हाड़ी। कुदाली। टट्टुनी (स्त्री.) घरेलू छोटी छिपकली।

टप्टरी (स्त्री.) वाद्ययंत्रविशेष। हँसी की बात। स्रुठ। ढोल।

टट्टूर (पुं.) ढोल का शब्द।

टल् (क्रि.) गड़बड़ में पड़ना।

टाङ्क (सं.) मद्यविशेष।

टाङ्कर (पुं.) लम्पट। व्यभिचारी पुरुष।

टाङ्कार (सं.) झङ्कार। टङ्कार।

टार (पुं.) घोड़ा। बालमैथुनकारी।

टिक् (क्रि.) जाना। डोलना।

रिटि (हि) मः (पुं.) टि टि बोलने वाली टिटीहरी चिड़िया।

टिप् (क्रि.) प्रेरणा करना। चलाना। फेंकना। ढालना।

टिप्पणी-नी (स्त्री.) टीका।

टीकू (क्रि.) जाना।

टीका (स्त्री.) कठिन पद्यों का सरल अर्थ अथवा भाषान्तर।

टु (सं.) सोना। वह जो इच्छानुसार अपना रूप बदल सके। कामदेव।

दुण्टक (गु.) छोटा। स्वल्प। दुष्ट। निर्दय। कठोर। टेर-टेरक (पुं.) टेढ़ा। जिसकी दृष्टि तिरछी हो।

टोर (पुं.) छोटा। स्वल्प।

दुल् (कि.) गड़बड़ी में पड़ जाना।

# ठ

ठ (पुं.) रव। वन्द्र अथवा सूय्य मण्डल। वृत्त। शून्य। पवित्रस्थान। मूर्त्ति देव। शिव जी का नाम।

ठकुर (पुं.) देवप्रतिमा। ठाकुर। प्रतिष्ठासूचक एक उपाधि। काव्यप्रदीप के ग्रन्थकार का नाम।

ठार (पुं.) पाला। बरफ।

ठालिनी (स्त्री.) पटका। कमरबन्द।

# ड

ड (पुं.) शब्दविशेष। एक प्रकार का ढोल या मृदङ्ग। वाडवाग्नि। समुद्र की आग। भय। शिव। चाष पक्षी।

डकारी (सं.) चाण्डाल का बाजा। बीन। सारङ्गी या तम्बुरा।

डप् (क्रि.) एकत्र करना। इकट्ठा करना।

हम् (क्रि.) शब्द करना। बजाना।

डम (पुं.) डोम। नीच जाति।

डमर (पुं.) विष्तव। गदर। लड़ाई। शत्रु की भावभङ्गी और ललकार से डराना। डर कर भाग निकालना।

डमरु (पुं.) एक प्रकार का बाजा जो शिव जी के बड़ा प्रिय है। कापालिक सम्प्रदाय के शैवियों का वाद्ययंत्र।

डम्ब् (क्रि.) फॅकना। भेजना। देखना। आज्ञा देना।

डम्बर (गु.) प्रसिद्ध। (सं.) समा। समृह। दिखावट। समानता। अहङ्कार।

डम्भू (क्रि.) एकत्र करना।

डलक -डल्लक (न.) डलिया। डला।

डवित्य (पुं.) लकड़ी का हिरन।

डाकिनी (स्त्री.) काली देवी की एक सहचरी।

डाकृति (स्त्री.) घण्टे का नाद। झालर का शब्द। डामर (पुं.) इस नाम का शिवकथित एक तंत्रग्रन्थ

है। (गु.) मयानक। आश्चर्यप्रद दृश्य कोलाहल। वर्णसंकर जाति विशेष।

डाहल (पुं.) देशविशेष के अधिवासी।

हाहुक (पुं.) जलकुह्युट।

डिकरी (स्वी.) युवती।

डिङ्गर (पुं.) नौकर। गुण्डा। धूर्त । ठग। नीच पुरुष। मोटा आदमी। अपचार।

डिण्डिम (पुं.) छोटा ढोल। वृक्षविशेष।

डिण्डिर (पुं.) समुद्रफेन।

हित्य (पुं.) काठ का बना हाथी। सुस्वरूप। श्यामवर्ण वाला। विद्वान्। सम्पूर्ण शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला।

हिपु (क्रि.) एकन करना। फेंकना। डालना। भेजना। निर्देश करना।

डिव् (क्रि.) प्रेरणा करना। चलाना।

डिम् (क्रि.) मारना। चोटिल करना। घायल करना।

हिम (पुं.) दस प्रकार के दृश्य काव्यों अर्थात् नाटकों में से एक।

डिम्ब (पुं.) बच्चा। विप्लव। डर कर चीत्कार करना। अण्डा। गोला। गेंद। गोलाकार पुष्प। तिल्ली।

डिम्बिका (स्री.) दुइरित्रा स्त्री।

डिम्म (पुं.) शिशु। बच्चा। बछड़ा। मूर्ख। मूढ़। डी (कि.) उड़ना। आकाश में गमन करना।

डीन (न.) पक्षियों की उड़ान।

हुण्डुभ -म (पुं.) सर्पविशेष जो विषैला नहीं होता।

डुण्डुल (पुं.) छोटी जाति का उल्लू।

हुन्दुक (पुं.) जलपक्षी विशेष।

डोम (पुं.) चाण्डाल । नीचजातिविशेष ।

डोर (पुं.) कलाई में बाँघने का डोरा। डोर। डोरी। दुवलु (क्रि.) मिलाना। सॉमश्रण करना।

## ढ

(पुं.) शब्दविशेष। बड़ा ढोल। कुत्ते की पूँछ।
 कुत्ता। सर्प। निर्मुण।

वका (स्त्री.) बड़ा ढोल। अन्तर्धान होने की क्रिया।

ढामरा (स्त्री.) इंस।

ढाल (न.) ढाल। ढालिन् (पुं.) योद्धा जिसके पास ढाल हो।

दुण्डन (न.) ढूँढ़। खोज।

दुण्डि (पुं.) गणेश जी।

ढील (युं.) ढोल या मृगङ्गः। ढीक् (क्रि.) जाना। समीप पहुँचना। ढीकन (त्रि.) मेंट। चढ़ौती। घूस।

### ण

संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दों का अभाव ही समझना चाहिये जिसके आरम्भ में "ण" हो।

धातु पाठ में कुछ धातु हैं जो "ण" से तिखे जाते हैं। किन्तु वास्तव में वे "ण" से न लिखे जा कर "न" से लिखे जाते हैं। "ण" के साथ लिखे जाने का कारण यह है कि इससे यह सूचित होता है कि "न" कतिपय उपसर्गों के पूर्व आने से "ण" के साथ भी परिवर्तित होता है।

ण (पुं.) ज्ञान। निर्णय। भूषण। जल। जल का स्थान। बुरा मनुष्य। शिव। न। देना। मेंट।

णट् (क्रि.) भाव दिखा कर नाचना। मारना।

णद् (क्रि.) ऐसा शब्द करना जो समझ में न आवे।

णश् (क्रि.) छिपना। नाश होना।

णह् (कि.) बाँधना।

णिज् (क्रि.) शोधना। साफ करना।

णिस् (क्रि.) चृसना।

णी (क्रि.) पहुँचना। ले जाना।

णु (कि.) स्तुति करना। स्तव करना। प्रशंसा करना।

# त

त (पुं.) पूँछ। गीदड़ की पूँछ। छाती। गर्भाशय। टोहनी। योद्धा। चोर। दुष्टजन। जातिच्युत। वर्वर। बौद्ध। रत्न। अमृत। छन्द मैं गणविशेष।

तक् (क्रि.) दुःखी होना। उड़ना। झपटना। हँसना। चिढ़ाना। सहन करना।

तक (नं.) छाछ। माठा।

तस् (क्रि.) काटना।

तसक (पुं.) बढ़ई। लकड़कटा। नाटक का मुख्य पात्र। विश्वकर्मा। नाग का नाम। कश्यप पुत्र।

तसन (पुं.) बढ़ई। तकड़हारा। विश्वकर्मा। तसशिला (स्त्री.) सिन्ध देश की एक नगरी। तगर (पुं.) एक पेड़ का नाम। तङ्कन (न.) कष्ट संहित जीवन व्यतीत करना। तच्छील (त्रि.) उस स्वभाव वाला कोई जीव। तट् (क्रि.) ऊँचा होना।

तट (त्रि.) किनारा। तीर। नदी का गर्म। शिव जी का नाम। क्षेत्र।

तटस्य (त्रि.) तीरवर्ती । समीप का । उदासीन पुरुष । तटाक (पुं.) कम जल वाला तालाव।

तटाग (पुं.) तालाब ।

तटा-धात (पुं.) हाथी का सूँड़ ऊँची कर के उसे पटकना। कुञ्जरक्रीड़ा।

तटिनी (स्त्री.) नदी।

तडाग (पुं.) तालाब। हिरन फँसाने का फन्दा। तड़ित् (स्री.) बिजली। दामिनी।

तडित्वत् (पुं.) बादल।

तण्डक (पुं.) झाग । बहुसमासयुक्त वाक्य । मायावी । तण्डुल (पुं.) चावल।

तत् (अव्य.) हेतु। इसलिये। इस कारण।

ततं (न.) वायु । इवा । वीणा । घिरा हुआ । फैला हुआ।

ततस्त्य (त्रि.) वहाँ का। वहाँ होने वाला। ति (क्षी.) श्रेणी। पॅक्ति। प्रतीर। समूल। फैलाव। तत्काल (पुं.) उसी समय। वर्त्तमान काल। हो रहा समय।

तत्कालची (त्रि.) सिर पर आयी आपत्ति को निवारण करने की बुद्धि।

तिक्रय (त्रि.) अवैतिनिक काम करने वाले।

तत्सण (पुं.) उसी समय। झट। तत्त्व (न.) सच्चाई । निष्कर्ष । यथार्थरूप । परमात्मा । ब्रह्मत्व। नाचना। बजाना। गाना। चित्त। वस्तु। सांख्य के मतानुसार पच्चीस पदार्थ।

तत्पर (त्रि.) तद्गत। तैयार। सत्रद्ध। तत्परायण (त्रि.) तदासक्तः। उसी में लगा हुआः। तत्पुरुष (पुं.) परमात्मा । समासविशेष । तत्र (अन्य.) उस समय। उस जगह। वहाँ। तत्रत्य (अव्य.) वहाँ होने वाला। वहाँ की वस्तु। तत्रभवत् (त्रि.) पूज्य। पूजा के योग्य। तथा (अव्य.) साम्य। वैसे ही। निश्चय।

तयाच (अव्य.) जैसा कि। तथाहि (अव्य.) दृष्टान्त। उदाहरण। तथ्य (न.) सत्य। तद् (त्रि.) पहिले कहा हुआ। तदा (अव्य.) उस समय। तब। तदात्मनु (त्रि.) उस रूप वाला। तदानीम् (अव्य) तब । उस समय । तद्गत (त्रि.) तत्पर। किसी कार्य में लगा हुआ। तदुगण (पुं.) अर्थालंकारभेद। तन्द्रन (त्रि.) कृपण। सूम।

तिस्त (पुं.) उसके लिये हितकर। नाम के आगे

लगने वाले प्रत्यय।

तद्वत् (अव्य.) उसके समान। तन् (क्रि.) फैलना। विस्तृत होना।

तनय (पुं.) पुत्र। बेटा। बेटी। लता। बेल। सूरन। जिमीकन्द।

तनिषन् (पुं.) घुटाई। मिहीन। कोमलता। तनु (स्त्री.) शरीर। देव। मूर्ति। आकार।

(गू.) थोड़ा । बिरला । लटा । मिहीन । तनुच्छाया (पुं.) शरीर की परछाई या शोभा। थोड़ी छाया वाला। बबूर का पेड़।

तनुत्र (न.) कवच। तनुषद्धा (स्त्री.) नासिका। नाक।

तनुभृत (पुं.) जीव।शरीर को अपना मानने वाला।

तनुवार (न.) कवच। सन्नाह। तनुस् (न.) शरीर। देह। काया।

तनुनपात् (पुं.) अग्नि। आग। तनुरुह (न.) रोम। रोएँ। चिड़ियों के पर, जो शरीर

पर उगें। तज्जु (क्रि.) सिकोड़ना।

तन्तु (पुं.)। श्राह। सन्तान। सूत। तान।

तन्तुनाभ (पुं.) मकड़ी।

तन्तुनियसि (पुं.) ताल वृक्ष। तन्तुपर्वन् (न.) यज्ञोपवीत घारण करने कराने का

पर्व। श्रावणी पूर्णिमा। सलूनो। तन्तुर (न.) तांत वाला। मृणाल।

तन्तुवाप (पुं.) जुलाहा। कोरी।

तन्तुवाय (पुं.) जुलाहा। कोरी। कपड़ा। विनने वाला ।

तन्तुविग्रह (स्त्री.) केला।

तन्मुशाला (स्त्री.) सूत बिनने का घर।

तन्तुसन्तत (त्रि.) सिला हुआ कपड़ा।

तंत्र (न.) सिद्धान्त। निर्णय। औषध। कुनबा।
प्रधान। बड़ा। जुलाहा। कोरी। परिच्छद।
पराधीन हो कर काम करने वाला। हेतु।
अर्थसिद्धकारी। ताँत। स्वराज्य चिन्ता।
परिजन। नौकर। प्रबन्ध। शपथ। धन। धर।
बोने का उपस्कर। कुल। वेद की शाखाविशेष।
शास्त्रविशेष। शिव जी कथित शास्त्रविशेष।

तंत्रक (न.) नया कपड़ा।

तंत्रावाप (पुं.) जुलाहा। कोरी।

तंत्रिका (स्त्री.) गुर्च। गिलोय।

तंत्री (स्त्री.) वीणाविशेष । गिलीय । शरीर की नाड़ी । रस्सी । नदी । युवती ।

तन्द्रा (स्त्री.) उँघाई। नींद।

तन्द्रालु (त्रि.) बहुत सोने वाला।

तन्मव (त्रि.) उसी में निवेशित चित्त वाला। उसी में लगा हुआ।

तन्मात्र (त्रि.) वही। उसी आकार का।

तन्वी (स्त्री.) बैलविशेष । कृशाङ्गी । कोमल प्रकृति की

स्त्री। पतली कटि वाली स्त्री। छन्दविशेष।

तप् (क्रि.) जलाना। तपाना।

तपती (बी.) सूर्य की बी, जिसका नाम छाया है। एक नदी (तापती) सूर्य्यतनया, जिसके योग से कुरु तापत्य बोले जाते हैं।

तपन (पुं.) ताप। सूर्य। भिलावे का पेड़। नरकविशेष। गर्मी की ऋतु। मदार का पेड़। सुर्य्यकान्तमणि।

तपनतनय (पुं.) यम । यमुना । शमी ।

तपनी (स्त्री.) गोदावरी। तपनीय (न.) सोना। तपने योग्य।

तपस् (पुं.) माघ मास। शिशिर ऋतु। ननलोक के ऊपर का लोक। आलोचन। अपने आश्रम का शास्त्रविहित कर्मानुष्ठान। चान्द्रायण आदि व्रत। लग्न से नवम ग्रह।

तपस्य (पुं.) फागुन मास । कुन्द का पुष्प । तप में संतरन । तपस्या (स्त्री.) तप । व्रतचर्या ।

तपस्विन् (त्रि.) तापस। तपस्वी। तप करने वाला। दीन। विडिया।

तपस्विनी (स्त्री.) तप करने वाली। दीना। दुःखिनी। जाटामांसी।

तपात्वय (पुं.) वर्षाकाल । वसकाला ।

तपोचन (पुं.) तपस्वी। तपन नामक वृक्षविशेष। तपोदन (न.) तपस्वियों के तपने का

वन । तीर्थविशेष।

तप्तकुम्म (पुं.) नरकभेद।

तप्तकुच्छ्र (न.) व्रतविशेष।

तम् (क्रि.) थक जाना। कष्ट उठाना।

तम (पुं.) तमोगुण। राहु। तमाल का वृक्ष।

तमसः (न.) अन्धकार।शोक।पाप।कार्याकार्य का विदार न करना। गुण विशेष। सह।

तमस्विनी (स्रो.) रात।

तमाल (पुं.) वृक्षा तिलक, वरुण वृक्षा खड्ग।

तमि (स्री.) अन्येरे वाली। रात।

तिमञ्च (न.) अन्यकार। अन्येरा। कोप। गुस्सा। अज्ञान। अन्यकारमयी रजनी।

तमिस्रपक्ष (पुं.) अन्धेरा पक्ष।

तमोध्न (पुँ.) सूर्य। अग्नि। चन्द्र। बुद्धः विष्णु। शिव।

तमोज्योतिस् (पुं.) जुगुनू। खद्योत।

तमोपह (पुं.) ज्ञान । सूर्य । चन्द्र । जाग ।

तर**सु** (पुं.) भेड़िया। मार्ग रोकने वाला। तरङ्ग (पुं.) लहर।

तरिक्रणी (स्त्री.) तरङ्ग वाली। नदी।

तरिकृत (त्रि.) लहरीं वाला। चञ्चल।

तरण (पुं.) डोङ्गा स्वर्ग। (क्रि.)। तरना।

तरिण (पुँ.) सूर्य । डोङ्ग । अकउआ । किरन । ताँबा । नौका । जिमीकन्द ।

तरतम (त्रि.) न्यून, अधिक भाव वाला। अर्थ। तरपणय (न.) नदी की उत्तराई। पार जाने का महस्ता।

तरल (पुं.) हार। चपल। कामी। विस्तार। चमकीला। पनीला! मद्य। लस्सी।

तरवारि (पुं.) तलवार। शत्रु की गति को रोकने वाली। अरस (न.) जल। वेग।

तरसा (अव्य.) झट। अति शीघ।

तरस्विन् (पुं.) हवा। गरुड़। शीध्रगामी। वीर।

तरि-रीं (स्री.) नाव। पिटारी। पलड़ा।

तरु-ष-खण्ड (पुं.) वृक्ष समूह या वृक्षों के टुकड़े। तरुण (पुं.) अण्डी का पेट। जीरा। पुष्प विशेष। नया। युवा। फिर से उदित। गर्म। कोमल।

सद्यः। युवती नारी।

तरुणज्वर (पुँ.) सात दिन चढ़ा रहने वाला ज्वर। तुरन्त चढ़ा हुआ ज्वर। खूब चढ़ा हुआ बुखार।

तरुविलासिनी (स्त्री.) नवमल्लिका।

तर्क (पुं.) आकांका। वितर्क। विचार। सम्मावना।

तक् (क्रि.) चमकना।

तर्कु (पुं.) यंत्रविशेष । बेलना । कातने का साधन ।

तर्ज (कि.) झिड़कना।

तर्जनी (स्ती.) अङ्गूठे के पास की उद्गती।

तण्वं (पुं.) क्ता। प्रिय। सद्यःप्रसूत शिशु। गै। का हाल का ब्याना बच्चा।

तर्द (क्रि.) मारना।

तर्दू (स्री.) तकड़ी की कछी।

तर्पण (न.) प्रसन्न करना। पितृयज्ञ। उदकक्रिया। तप्त करना।

तर्व् (कि.) जाना।

तर्ष (पुं.) अभिलाष।

तिई (अव्य.) तो। तदा। उस समय।

त्व् (क्रि.) स्थिर होना। पूरा। करना। प्रतिज्ञा पूर्ण करना।

तल (पुं.न.) स्वरूप। निचला भाग। यपेड़। ताल का वृक्ष। तलवार की मुठिया। आधार और स्वभाव।

तलप्रहार (पुं.) थप्पड़ मारना। चनकटा मारना। तलातल (न.) पाँचवाँ पाताल लोक।

तिलत (न.) भुना मांस।

तत्तुन (पुं.) वायु। युवा। पद्घा। (ी) युवती स्त्री।

तल्प (पुं.) खाट। सेज। दारा। स्त्री।

तल्ला (पुं.) प्रशस्त। बहुत अच्छा।

तष्ट (त्रि.) छोटा किया गया।

तष्ट् (पुं.) वढ़ई। विश्वकर्मा जातिविशेष। तस् (क्रि.) सजाना। ऊपर फॅकना।

तस्कर (पुं.) चोर। दमनक पेड़।

ताच्छिल्य (न.) निर्दिष्ट स्वभाव वाला। ताटस्य (न.) उदासीन होना। पास होना।

ताडका (स्त्री.) राक्षसीविशेष। जो रामचन्द्र जी द्वारा मारी गयी थी।

ताइनी (स्त्री.) चाबुक। हण्टर।

ताण्डव (न.) पुरुष का नाच। धासविशेष। जोर से नाचना।

ताण्डवप्रिय (पुं.) शिव।

तात (न.) पिता। पुत्र। दया। करने योग्य। कावता। चाचा। पूजने योग्य।

तात्पर्य (न.) आशय। निष्कर्ष। अभिप्राय।

तादर्थ (न.) उसके लिये।

तादात्म्य (न.) अभेद। एक ही स्म वाला।

तावृक्ष (त्रि.) उस प्रकार का। उस जैसा।

तान (पुं.) एक धागा। कमल का डोरा। उच्चस्वर। फैलाव। विस्तार।

तांत्रिक (त्रि.) तंत्रशास्त्र को जानने वाला । ब्रह्मवादी । ताप (पुं.) सन्ताप । गर्मी । शोक । कठिन । दुःख ।

तापस (न.) तप करने वाला। दमनक वृक्ष। तापसतक (पुं.) उङ्गुदी का पेड़।

तापिक्छ (पुं.) ताप दूर करने वाला पेड़। तमाल वृक्ष।

तापी (जी.) विनध्य पर्वत की एक नदी जिसका वर्तमान प्रसिद्ध नाम तापती है।

तामरस (न.) पद्ग। कमल। सोना। धतूरा। छन्द जिसके पाद में बारह अक्षर होते हैं।

तामस (पुं.) साँप। उल्लू। नीच। अविद्याग्रस्त। राहु की सन्तान। रात। जटामांसी।

तामझ (पुं.) साँप । उल्लू । नीच । अविद्याग्रस्त । राहु की सन्तान । रात । जटामांसी ।

तामिल्ल (पुं.) अन्धेरे वाला। नरकविशेष। राक्षस। वस्तु को उल्टा दिखाने वाला अज्ञान।

ताम्बूल (न.) नागवल्ली का पत्ता। पान। गुवाक। ताम्बूल-करङ्क (पुं.) पान का बिलहरा।

ताम्बृतिक (पुं.) पान बेचने वाला। तमोली।

ताम (न.) ताँबा। नाल रङ्ग। तामकर्णी (स्त्री.) पश्चिम दिशा की हथिनी। एक नदी।

तामकार (पुं.) कसेरा।

तामकूट (न.) तमाखृ।

तामचूड (पुं.) मुर्गा। कुक्टा

तामपट्ट (न.) ताबे का पटरा।

- ताम्रपर्णी (स्री.) नदीविशेष।

ताम्रपल्लव (स्त्री.) मजीठ। लाल बेल वाली।

ताम्रवीज (पुं.) तात बीज वाता।

तामशिष्टिन् (पुं.) कुकुट। मुर्गा। तामसार (पुं.) ताँवे की भस्म। लाल चन्दन का

बुरादा।

तामिक (पुं.) एक जाति।

ताम् (क्रि.) पालन करना।

तार (पुं.) प्रेरणा। सञ्चालन। वानर विशेष। शुद्ध मोती। प्रणव (ओं)। देवी का प्रणव (झें)। तरना। तारा। पुलती। ऊँचा शब्द। निर्म्मल। महाविद्या विशेष। वृहस्पति की स्त्री।

तारक (पुं.) तारने वाला। मल्लाह। दैत्यविशेष। तारा। पुतली।

तारकजित् (पुं.) तारकासुर को जीतने वाला कार्तिकेय।

तारिकत (न.) तारों वाला। आकाश।

तारतम्ब (न.) न्यूनाधिक्य। थोड़ा बहुत। भेद। अन्तर।

तारापति (पुं.) तारा का स्वामी। शिव। चन्द्रमा। वृहस्पति। वाली। सुग्रीव।

तारापच (पुं.) आकाश।

तारापीड (पुं.) चन्द्रमा। राजाविशेष।

ताराम् (पुं.) कपूर।

तारिणी (स्त्री.) तारने वाली। पार्वती। दूसरी महाविद्या।

तार्किक (पुं.) तर्कशास्त्री । नैयायिक पण्डित । तास्र्य (पुं.) तार्क्ष की औलाद । गरुड़ । अरुण । साँप ।

घोड़ा। सोना। रथ।

तार्तीयक (न.) तीसरा। तृतीय। ताल (पुं.) वृक्षविशेष। इड्ताल। देवी का सिंहासन। राग का माप। ताली बजाना। काँसे का वना हुआ बाजा। खड्ग की मूठ। ताला।

तालक (न.) ताला। हड़ताल।

तालच्यज (पुं.) बलमद्र। बलराम।

तालपऋ (न.) करनपूल। कान का भूषण।

तालवृन्त (न.) पंखा। बीजना।

तालाङ्क (पुं.) बलभद्र। बलदेव।

तालिक (पुं.) थप्पड़। हथेली।

तालु (न.) मुख में जीभ के ऊपर का भाग। तालुजिह (पुं.) तालु ही जिसकी जिहा है। कुम्भीर।

नक्र के जीभ न होने पर भी वह तालु ही से जिस का काम लेता है।

तावत् (अव्यः) तब तक। इतना। निश्चय। प्रशंसा। वाक्य का भूषण। तब। इतना बड़ा।

तिक् (क्रि.) जाना।

तिक्त (पुं.) कसैला। खट्टा।

तिग्म (पुं.) तीक्ष्ण। तेज।

तिग्मरिम (पुं.) सूर्या तेजस्वी।

तिष् (क्रि.) हनन करना।

तिज् (क्रि.) क्षमा करना।

तितच (पुं.) चलनी। छोटा छाता।

तितिक्षा (स्त्री.) क्षमाशीलता। सहन शीलता।

तिति**सु** (त्रि.) सहनशील । शीतादि सहने वाला । तितिम (पुं.) जुगनु । खद्योत । इन्द्रगोप ।

तित्तिर-तितिर (पुं.) तीतर नामक पक्षी।

तिय (पुं.) आग । प्रेम । समय । वर्षाऋतु । शरत्काल । तिथि (पुं.स्त्री.) चन्द्रमान की गणना से दिनों की

गिनती। पन्द्रह की संख्या।

तिथिसय (पुं.) जिसमें चनद्रमा की तिथि का नाश होता है। समावास्या। तिथि नाश।

तिथिपत्री (स्त्री.) पञ्चाङ्गा जन्ती।

तिथिप्रणी (पुं.) चन्द्रमा।

तिनिश (पुं.) वृक्षविशेष।

तिन्तिड-डी (श्ली.न.) इमली का पेड़ । खट्टी चटनी । तिन्दु-तिन्दुल, तिन्दुक (पुं.) वृक्ष विशेष । मापविशेष । तिष् (क्रि.) छिड़कना । बून्दें टपकाना । छानना ।

उड़ेलना। चुआना। बचाना। तिम् (क्रि.) भिगोना। नम करना। तिमि (पुं.) हेल जैसे शरीर की वड़ी मछली।

तिमिद्गिल (पुं.) बड़ा भारी मच्छ जो तिमि को भी निगल जाता है।

तिमित (त्रि.) गीला।

**तिमिर** (न.) अन्धकार। एक प्रकार का नेत्ररोग। लोहे का चुरा।

तिमिरमय (पुं.) राहु की उपाधि। ग्रहण।

तिरयति (क्रि.) छिपाना। गुप्त रखना। बाधा देना। रोकना। जीतना।

तिरसीन (त्रि.) टेढ़ा हो गया।

तिरस् (अब्य.) अन्तर्यान छिपना।

तिरस्करणी (स्त्री.) परदा। कनात। अदृष्ट हो जाने की विद्या।

तिरस्कार (पुं.) अनादर। अपमान।

तिरोधा (क्रि.) अदृश्य होना। छिपना। जीतना। हटाना।

तिरोधान (न.) अन्तर्धान, छिपना। पिछौरा। बुरका। परदा।

तिरोहित (त्रि.) छिपा हुआ। ढका हुआ।

तिरोमाव (पुं.) छिपाव। ढकाव।

तिर्ध्यक् (अव्य.) टेढ़ा। ठका हुआ। योनिविशेष। पशु, पक्षी, वनस्पति आदि।

तिल् (क्रि.) चीकन करना। चिकनाना।

तिस (पुं.) स्वनाम ख्याल वृक्षविशेष। तिली।

तिलक (पुं.) तिल का वृक्ष। घोड़ा विशेष। रोगविशेष। टीका जो मस्तक पर लगाया जाता है।

तिलकर (न.) तिली की छार। तिली का चूरा। तिलकल्क (पुं.) तिली का चूरा। तिल की चटनी। तिलकालक (पुं.) शरीर पर तिलों जैसा काला

चिद्ध। रोगविशेष।

तिलतील (न.) तिल्ली का तेल।

तिलित्स (पुं.) बड़ा सर्प। अजगर।

तिलोत्तमा (स्त्री.) अप्सराविशेष।

तिल्य (न.) तिलों का खेत।

तिष्ठदुगु (अव्य.) गीओं के दुहे जाने का दूसरी जून का समय, घण्टा डेढ़ घण्टा रात बीते।

तिष्यं (पुं.) पुष्यं नक्षत्र। पौषमासः। कलियुगः। भाग्यवान्। पुष्यनक्षत्र के समय उत्पत्र। तिष्य-केतु (पुं.) शिव की उपाधि।

तिष्यक (पुं.) पौष मास।

तिष्यफला (स्त्री.) कलियुग मैं भी जिसका फल हो। आँवला।

तीक् (क्रि.) जाना। डोलना।

तीस्ण (न.) पैना । गर्म । गुस्सैल । कठोर प्रभावोत्पादक । हानिकारक । पैनी बुद्धि का । चतुर । उत्साही । मक्तिमान् । प्रतिकूल । मोक्षकामी । योगी ।

तीस्णकण्टक (पुं.) तेज काँटे वाला । बतूरा । इङ्गुदी वृक्ष । बाँस ।

तीस्णकन्द (पुं.) पलाण्डु।

तीस्णगन्वा (पुं.) तेज गन्य वाला। छोटी इलायची। जयन्ती।

तीक्ष्णपुष्प (पुं.) लौंग। केतकी।

तीस्णज्ञक (पुं.) जौ।

तीस्णायस (न.) फौलाद। लोहे की लेखनी। लोहविशेष।

तीम (क्रि.) गीला करना।

तीर् (क्रि.) पार होना। तैर जाना। पूरा करना। तै

तीर (न.) किनारा। तट। बाण। सीसा। जस्ता।

तीरु (पुं.) शिव।

तीर्ण (ब्रि.) उत्तीर्ण। तैर गया। पार हुआ। दबाया गया। स्नान किया हुआ।

तीर्थं (न.) मार्ग। घाट। जलस्थान। पवित्रस्थली।
मन्दिर। नहर। चिकिस्ता। उपाय। प्रतिष्ठित।
एवं पूज्य व्यक्ति। गुरु। श्रीत। उद्गमस्थान।
यज्ञ। अमात्य। शिक्षा। उपदेश। हाथ के विशेष
देश जो देव अथवा पितृकार्य में पवित्र माने
जाते हैं। स्त्रियों का रज! योनि। दर्शन।
आगम। आग। सरोवर।

"शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्।"

तीर्थंकर (पुं.) शास्त्रोपदेश। हितोपदेश करने वाला। गौतम। कपिल। कणाद आदि। जैनियों के गुरु तीर्थंकर।

तीयदिव (पं.) शिव।

तीर्थराज (पुं.) तीर्थों के राजा। मुख्यतीर्थ। प्रयागराज।

तीव् (क्रि.) मोटा होना। सुदृढ़ होना।

तीवर (पुं.) समुद्र।शिकारी।वर्णसङ्कर जातिविशेष। तीव (पुं.) शिव। लोहा। गरम। असीम। सुदृढ़। यातना।

तीव्रवेदना (स्त्री.) अत्यन्त वेदना।

तु (अव्य.) किन्तु। घरन्तु। पादपूर्तिकर। और। वही तो। इसको छोड़ कर। भी।

तु (क्रि.) अधिकार प्राप्त करना। सुदृढ़ होना। प्राप्त करना। उन्नति करना। परिपूर्ण करना। जाना। डोलना। चोटिल करना। घायल करना। मारना।

तुत्रका (स्त्री.) जल । पानी । यह वैदिक प्रयोगों में आता है।

तुइ (पुं.) ऊँवा।सम्बा।बड़ा।मुख्य।दृढ़।विषयी (पुं.) ऊँवाई।पर्वत।शिखर।चोटी।बुधग्रह। गैंड़ा। नारियल का वृत्त। राशिएँ (ज्योतिष की)। सिंडासन। बुद्धिमान् पुरुष। शिव की उपाधि।

तुक्रनीज (पुं.) पारद। पाला। तुक्रभद्र (पुं.) मदचूर्णित हाथी। (१) (स्त्री.) दक्षिण भारत की एक नदी का नाम जो कृष्णा नदी

में गिरती है।

तुङ्गमुख्य (युं.) गैंड़ा। तुङ्गभेखर (युं:) पहाड़।

तुझी (स्त्री.) रात्रि। हरूदी।

तुम् (पुं.भी.) सन्तान। औताद। बेदिक प्रयोग। तुम्ह (पुं.) रीता। रहित। व्यर्थ। हत्का। छोटा।

त्यक्त । सुद्ध । दीन । अभागः । (न.) भूरते रहित धान्य । तुष ।

तुच्छद्व (पुं.) एरण्ड वृक्ष।

तुज् (क्रि.) मारना। धायल करना।

तुर् (कि.) झगड़ा करना। झगड़ना। चोटिल करना।

तुटम (पुं.) चूहा। पूस।

तुटितुट (पुं.) शिव का नाम।

तुइ (क्रि.) तुच्छ समझना। अपमान करना।

तुण् (क्रि.) टेढ़ा करना। झुकाना। बोका देना। छलना। ऐंटना।

तुण्ड (कि.) दबाना।

तुण्ड (न.) मुखः चौंचः (सुअर की) यूँचनी।

तुण्डिका (सी.) निष्म | दुड़ी | तुण्डिकरी (स्री.) कपास का पै।धा । तालु की सूजन । तुण्डिन् (पुं.) शिव जी के निदया का नाम । तुण्डिम (गु.) बातुनी । बड़ी निष्म काला ।

तुत्य् (क्रि.) प्रशंसा करना। ढकना। ओट करना। फैलाना।

तुत्य (पुं.) अग्नि। एक प्रकार का अञ्जन। पत्यर। (ा) (की.) छोटी इलायची। नील का पौघा।

तुत्वक (पुं.) तूतिया।

तुद् (क्रि.) चोटिल करना। चुमोना। कुरैदना खेख करना। पीड़ा करना। तङ्ग करना। अत्याचार करना।

तुन्द (पुं.) पेट। तौंद।

तुन्दकूपी (जी.) नामि। दुड़ी।

तुज्ञ (पुं.) वृक्षा पीड़ित। काटा गया।

तुत्रवीय (पुं.) कटे हुए को जोड़ने वाला। तुम् (कि.) मारना। घायल करना।

तुम् (कि.) मारना भावत करना । तुमुल (पुं.) कलिवृक्ष । (नु) मबड़ाया हुआ।

मम्मिरिहा। शोर गुल मचाने व्यता। तुम्बू (क्रि.) कब्ट देना। मारना।

तुम्ब (पुं.) सूष्याण्ड। तुम्बड़ी। ती भी।

तुम्बरु (पुं.) गन्धर्वविशेष । वास्यंत्र विशेष । तमूरा।

तुर् (कि) शीघरा करना। पकड़ लेना। भागना।

तुरिकन् (पुं.) तुकी। तुर्क देश का।

तुरक (पुं.) तुकदेशवासी। तुर्क। तुरम (पुं.) घोड़ा। सात की संख्या। मन।

तुरी (क्री.) जुलाहे का यन्त्रविशेष।

तुरीव (त्रि.) चीथा। चार भाग वाला। आत्मा की चतुर्थ दशा। बढा।

तुरीबवर्ण (पुं.) ऋद वर्ण।

तुरुकः (पुं.) मन्बद्धव्यक्तितः। तुरुकः।

तुर्वा (त्रि.) चौथा।

तुर्द् (कि.) मारना।

तुर्वसु (पुं.) यवाति राजा का पुत्र।

तुल् (क्रि.) तोलना। मापना।

तुलसी (स्री.) वृसविशेष। जो विष्णु को परम

तुला (स्ती.) तराजु। सादृश्य। माप। बड़ा पात्र। सातवीं राशि।

तुलाकोटि (स्री.) विष्ठिया। पायजेव। झाञ्झन। मापविशेव।

तुलाधार (त्रि.) बया। तोलने वाला।

तुलापुरुष (पुं.) सोलह प्रकार के महादानों में से एक प्रकार का दान।

तुस्ति (त्रि.) परिमितः। मापा गयाः। समान किया गयाः।

तुन्य (त्रि.) बराबर। सादृश्य। समान। तुन्यबोगिता (ब्री.) अर्थालङ्कार का एक थेद।

तुवर (पुं.) एक प्रकार का धान। करीले स्वाद का।

तुष् (कि.) प्रसन्न करना।

तुष (पुं.) बहेड़े का वृक्ष। धान का छिलका। भूसी।
तुषानल (पुं.) तिनकों की आम। प्राचीन समय में
दण्ड का एक विधान था जिसे प्राणदण्ड दिया
जाता उसके शरीर में धास तपेट कर
बाँध दी जाती थी और फिर उसमें आम लगा
कर वह जला डाला जाता था।

तुषार (पुं.) वर्फ। ओद। कुहासा। कपूर।

तुष्टि (भी.) सन्तोष।

तुड् (क्रि.) मारना।

तुहिन् (न.) हिम। वर्फ। चन्द्रमा का तेज।

तुहिनांशु (पुं.) बन्दमा। चाँद।

तून् (क्रि.) सिकोड़ना। मरना।

तूल-णी (पुं.सी.) तस्कस।

तूणीर (पुं.) तरकस।

तूर्ण (न.) शीघ्र । त्वरा वाला ।

तूर्म (क्रि.) मारना। (न.) वाध्यस्त्र विशेष। तुरही काना।

तुल् (क्रि.) भरना। पूर्ण करना।

त्वे (पुं.न.) एक प्रवार का कपास। आकाश। तुन्द नामक कृष्ण।

तुन्द नानक कृष । तुनिका (स्त्री.) शध्या का साधन।

तूबर (पुं.) बेसीन वाली गै। बेदाड़ी मूछ का पुरुष।

कसेला रस।

तूष्णीक (त्रि.) चुप रहने वाला। तूष्णीम् (अञ्य.) मीन। चुपचाप। त्स्त (न.) जटा। तट। बूर। मतीन।

तृष् (कि.) खाना।

तृष (न.) तिनका। यास।

तृणकाण्ड (न.) तिन अथवा पास का ढेर।

तृगदुम (पुं.) नारियल। ताल। खजूर।

तृणधान्य (सं.) बिना जोती हुई भूमि में उत्पन्न धान । नीवार । धान्यविज्ञेष ।

तृत्रश्च (पुं.) ताल का वृक्ष।

तृणीकस (न.) तिनकों का बना हुआ घर।

तृष्य (स्त्री.) तिनकों का ढेर।

तृतीव (त्रि.) तीसरा।

तृतीकाकृति (स्री.) हिजड़ा। नपुंसक।

तृतीया (स्री.) तीज।

तृतीबाकृत (त्रि.) तिगुना किया गया।

तुर् (क्रि.) अनादर किया गया।

तृतृह (कि.) मारना।

तृप् (क्रि.) तृप्त होना।

तृष्ति (स्त्री.) पेट घर जाना। असत्र होना। सन्तुष्ट होना।

तृष् (कि.) प्रसन्न होना।

तृष्क्रला (सी.) हर्र, वहेरा, आमला का संयोग तृष्क्रला कहलाता है।

तृष् (क्रि.) चाहना। तृष्णा करना।

तृषाम् (स्त्री.) क्लोम । इदय का एवः स्वान ।

तृषित (त्रि.) प्यासा। चाह वाला।

तृष्णासाय (पुं.) मन को रोकता। क्षक्ष का नाश।

तृह (कि.) मारना।

तृ (क्रि.) तरना। पार होना। उध्वन्तः। दवाना।

तेज् (क्रि.) तेज करना। पैना करना।

तेजःषत (पुं.) तेजवल का वृक्षः

तेजस् (न.) उच्च । अग्नि आदि दळा। आग । प्रकाश । पराक्रम । वीर्य । थी । उक्कने वाला । ज्योति । सूर्य । कान्ति (अग्निर की) । सुवर्ण आदि धातु द्रव्य । पित्त । अपनान आदि का न सहना । घोड़ों का स्वामाविक बत । ब्रह्म । सत्त्वपुण (सांख्यमतानुसार) ।

तेजस्विनी (स्क्री.) तेजबल । ज्योतिष्पती बेल । तेज वाली स्क्री । तेजीयस् (त्रि.) तेज वाला।

तेजोम्ब (त्रि.) ज्योतिर्मय। प्रकाशमय। प्रधान तेज वाला।

तेजोमात्रा (स्री.) सत्त्वगुण का अंश। इन्द्रियसमूह। तेषु (क्रि.) काँपना। गिरना।

तैम (पुं.) आर्द्धीमाव। गीला होना।

तेमन (न.) चूल्झिवशेष। माजी। गीला करना। तेजस (न.) तेज का विकार। धी। चमकीला। सूक्ष्म भरीर।

तैतिस (पूं.) गैंडा।

तैत्तिरीका (स्त्री.) यजुर्वेद की शाखा विशेष। कृष्णयजुः।

तीत्तरीय (त्रि.) तैत्तिरीय शाखा का पढ़ने वाला या जानने वाला।

तिमिरिक (न.) पुरुष जिसकी आँख में जाता हो गया हो।

तैथिंक (त्रि.) दर्शन शास्त्र का रचने दाला। कपिल कणाद प्रभृति।

तैल (न.) तेल।

तैलकार (पुं.) तेली।

तैलकिङ् (न.) तेल का मैल। खली।

तैलक्क (पुं.) कर्णाटक, तैलक्क देश के वासी।

तैलफला (जी.) इङ्गुदी का पेड़।

तैलम्पाता (स्री.) श्राद्ध। तैलमिश्रित।

तैलीन (त्रि.) तिलों का खेत।

तैच (पुं.) पूस यास। पौच मास की पूर्णिमा।

तोक (न.) अपत्य। सन्तान। पुत्र। बेटा। लड़की। बेटी।

तोटक (न.) धन्द जिसका बारह अबार का पाद होता है।

तोड् (क्रि.) अनादर करना। अप्रतिष्ठा करना। बेडज्जत करना।

दौद्र (न.) छड़ी। गै। हाँकने की साँदी। चाबुक। इण्टर। अंक्षा।

तौदन (न.) मुख। मूँ। व्यथा। पीड़ा।

तोमर (पुं.) एक प्रकार का लोहे का डंडा जिससे लड़ाई में शत्रुसंहार करने के अर्थ काम लिया

तीयकाम (युं.) पानी चाहने वाला। पानी का बेत। तीयब (युं.) बादल। मोथा। धास।

तोवधि (पुं.) समुद्र।

तोवसूचक (पुं.) मेड़क।

तोरण (पुँ.न.) बाहिरी द्वार। द्वार का बाहिरी प्रदेश। गर्दन।

तोल (पुं.न.) तोलक। मापविशेष। एक तोला। तीर्या (न.) मृदङ्ग तबला आदि बाजों का शब्द। तीर्याजिक (न.) नाचना, गाना और बजाना तीर्नों काम।

तौतिक (पुं.) वित्रकार। मूर्ति बनाने याला। मानचित्र। नकशा।

त्यज् (क्रि.) छोड़ना। दान देना।

त्यक्त (गु.) छोड़ा हुआ। त्यागा हुआ

त्वाम (पुं.) उत्सर्गः। घुड़ावः। पृथक्त्वः। । दानः। उदारताः।

त्यागिन् (त्रि.) दाता। शूर। वर्जनशील। त्यागी। कर्मफल छोड़ने वाला।

त्याज्य (त्रि.) त्यागने योग्य । छोड़ने योग्य । बाहिर निकालने योग्य ।

🐅 (क्रि.) जाना।

त्रपू (क्रि.) लज्जित होना।

त्रपा (सी.) लज्जा। कुलटा स्त्री। कुल। कीर्ति। यश।

त्रपु (न.) टीन। सीसा।

त्रपुटी (स्त्री.) छोटी इलायची।

त्रपुस (न.) राँगा। टीन।

त्रव (न.क्री.) तीनों का भाग। तीन भाग वाला। तीन संख्या वाला। वेदन्रयी। देवन्नयी। कुट्मिनी स्त्री। अच्छी बुद्धि।

त्रयीद्यर्भ (पुं.) वेदत्रयी से विधान किया गया धर्म। वैदिक धर्म।

त्रयोदशन (त्रि.) तेरह। त्रयोदशी।

त्रस् (क्रि.) डरना। भय खाना।

त्रसरेणु (पुं.) सूर्य की किरण में व्याध्त परमाणु का छठवाँ अंश। सूर्व्य की की का नाम।

त्रस्त (त्रि.) भीत। इरा हुआ। विकत। हैरान। जल्दी। त्वरा।

त्रस्तु (त्रि.) डरपोंक। भीरु।

94E

त्रापुष (त्रि.) राँगे अथवा टीन का पात्र।

त्रि (त्रि.) तीन।

त्रिंश (त्रि.) तीस का तीसवाँ।

त्रिक (न.) तीन का समुदाय। पीठ की हही के नीचे का प्रदेश। त्रिफला। त्रिकटु (सींठ, मद्य, मिरच)।

त्रिककुद (पुं.) त्रिकूट पर्वत।

त्रिकाल (न.) भूत। भविष्य। वर्त्तमान।

त्रिकासङ्ग (पुं.) ज्योतिषी। सर्वज्ञ। सन कुछ जानने वाला।

त्रिकृट (पुं.) लङ्का जिस पर्वत पर बसी हुई है वह सुवेल पर्वत।

त्रिकोण (त्रि.) त्रिभुज। लग्न से नवाँ और पाँचवाँ स्थान।

त्रिगर्त (पुं.) तीन गढ़े। देशविशेष। उस देश के रहने वाले।

त्रिपुण (न.) रज, सत्त्व और तमस्।

त्रिगुणाकृत (त्रि.) तिगुना खींचा गया या जोता गया खेत आदि।

त्रिगुणात्मक (त्रि.) त्रिगुणमय। त्रिगुण रूप। (न.) अज्ञान। 'प्रधान' नामक तत्त्व।

त्रिजटा (स्त्री.) एक राक्षसी।

त्रितय (न.) तीन वस्तुओं का समूह। तीन।

त्रिदण्ड (न.) संन्यासियों का चिह्न।

त्रिवण्डी (पुं.) संन्यासीविशेष।

त्रिवश (पूं.) देवता।

त्रिदशा**थिप** (पुं.) इन्द्र । परमात्मा । विष्णु ।

त्रिदशालय (पुं.) देवतों के रहने का स्थान। स्वर्ग।

त्रिदिव (पुं.) आकाश। स्वर्ग।

त्रिदोष (पुं.) सित्रपात की अवस्था, जब वात पित्त अलेष्या तीनों में दोष हो जाता है।

त्रिषा (अ.) तीन तरह। तीन दुकड़े।

त्रिषामा (पुं.) अग्नि। शिव। विष्णु।

त्रिनसन (पुं.) शिव (त्रि.) तीन आँख वाला। (स्री.) दुर्गा। क्रोसी।

त्रिनेत्र (पुं.) महादेव जी।

त्रिपद्यमा (स्त्री.) गंगा। तीन रास्तों से जाने वाली। मन्दाकिनी आदि नामीं वाली।

त्रिपदी (स्त्री.) लताविशेष। एक वैदिक छन्द। हाथी के पैर बाँधने की साँकन । तिपाई। एक भाषा का छन्द।

त्रिपर्ण (पुं.) ढाक। बेल का वृक्ष।

त्रिपात् (पुं.) विष्णु। ज्वर।

त्रिपुट (पुं.) दोना । हयेती । धनुष । चमेती । छोटी इलायवी । गोखरू ।

त्रिपुण्ड्र (न.) मस्तक में भस्म की तीन लकीरों का तिलक। आड़ा तिलक।

त्रिपुर (पुं.) दैत्यविशेष। मयासुर के बनाये असुरों के तीन सोने चाँदी और लोहे के पुर, जिन्हें शिव जी ने बाण मार कर मस्म कर दिया।

त्रिपुरभैरवी (स्त्री.) देवीविशेष।

त्रिपुरारि (पुं.) शिव।

त्रिपुष्कर (पुं.) एक ज्योतिष का योग। (न.) पुष्करक्षेत्र।

त्रिफला (स्त्री.) हड़, बहेड़ा, आंक्ला।

त्रिघंगी (स्त्री.) एक प्रकार का माधाउन्द।

त्रिमुज (न.) तीन कोने वाला क्षेत्र।

त्रिभुवन (न.) स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल-ये तीनों लोक।

त्रिमषु (न.) घी, मिश्री, शहद।

त्रिमार्गगा (स्री.) गंगा। आकाश। पृथ्वी और पाताल तीनों सस्तों से जाने वाली।

त्रिमूर्ति (पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, शिव।

त्रियामा (स्री.) रात। इल्दी। नीत। यमुना।

त्रियुग (पुं.) यज्ञपुरुष।

त्रिरात्र (न.) तीन रातें।

त्रिरुक्त (न.) तीन बार कह कर प्रतिज्ञा करना।

त्रिरेख (पुं.) शंख। (त्रि.) तीन रेखा वाला।

त्रिलोकी (सी.) तीनों लोक। त्रिमुवन।

त्रिलोकेश (पुं.) विष्णु। शिव। सूर्य।

त्रिलोचन (पुं.) शिव।

त्रिवर्ग (युं.) बर्म, अर्थ, काम। सत्त्व, रज, तम। आमदनी, खर्च और बढ़ती।

त्रिविकम (पुं.) वामन अवतार से रूप बढ़ाने वाले श्रीविच्यु। तीनों लोक नाप कर भी एक पाँव घटा रहने से त्रिविकम नाम हुआ।

त्रिविष (त्रि.) तीन तरह का।

त्रिविष्टपम् (न.) स्वर्ग।

त्रिवृत् (युं.) मन, प्रणव। ओंकार।

त्रिवेणी (स्त्री.) प्रयाम में स्थित गंगा यमुना सरस्वती का संगमस्थल।

त्रिवेणु (पुं.) रच का धुरा।

त्रिकंकु (पुं.) एक सूर्यवंत्री राजा। टीड़ी। जुगनू। बिल्ली। पपीक्षा।

निशिष्ट (पुं.) एक राषस । बिल्क्पन । (न.) त्रिशूल । किरीट मुकुट । (त्रि.) तीन नोकी वाला ।

त्रिक्षरा (पुं.) बुखार। कुनेर। रासस विशेष।

त्रिश्रुल (न.) तीन नोकों कला अस्त्र।

त्रिश्र्ली (पुं.) शिव।

त्रिष्टुप् (क्री.) एक वैदिक छन्द।

त्रिसन्ब्या (स्त्री.) सबेरे, दोपहर और श्राम।

त्रिसवन (न.) त्रिकात।

त्रिशयणी (स्त्री.) तीन बरस की गऊ। द्रौपदी। त्रुटि (स्त्री.) लेश। संशय। जितनी देर में आँख इपकती है उतना समय। कमी।

इस्नि। गतती।

त्रुटितः (त्रि.) टूटा हुआ। त्रेता (स्री.) सत्ययुग के बाद का (दूसरा) युग।

त्रेषा (अ.) तीन तरह। तीन रूप।

त्रेनुष्य (न.) संसार। तीन (सत्त्व, रज,

त्रैमासिक (त्रि.) तीन महीने का।

त्रेराशिक (न.) गणितविशेष।

त्रैलोक्ब (न.) त्रिलोकी।

त्रैवर्णिक (त्रि.) द्विन। त्रावाण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का।

त्रवा (पुं.) तीन नेत्र वाला। शिव।

त्रवार (पु.) ओंकार।

व्यक्त (न.) तीन अंगुल की माप।

ऋम्बङ (पुं.) शिव। त्रिनेत्र। त्रिलोचन।

ज्यम्बक्सका (पुं.) शिव का मित्र। कुनेर। ज्यहस्पर्श (पुं.) वह दिन जिसमें तीन तिथियों का समावेश हो जाय।

त्वक् (सी.) खात। छात।

त्वक्सर (पूं.) बँस। तेनपात। दालचीनी। गुर्च। रम् (क्रि.) उगना। बढ़ना। करना। वोटिल करना।

(ति.) जिसमें केवल छाल ही छाल हो ऐसा वृह्म अथवा प्राणी। त्वकृसुगन्ध (पुं.) नारती। त्वचा (की.) खाल। छाल। त्ववीब (ति.) तुम्हारा। त्विडिध (ति.) तुम्हारे ऐसा। त्वरा (की.) जल्दी। पुर्ती। शीमता।

त्वच्या (पुं.) विश्वकर्मा। १२ आदित्यों में से एक आदित्य। बढ़ई। चित्रा नकत्र।

त्वाबृश (त्रि.) तुम्हारे ऐसा।

त्वाष्ट्र (पुं.) विश्वकर्मा का पुत्र। वृत्रासुर।

त्विष् (स्ती.) शोभा। कान्ति। प्रकाश।

त्विवांपति (पुं.) सूयदिव।

त्वरु (पुं.) तलवार की मूठ। कन्ना। त्सरुक (त्रि.) तलवार एकड़ने वां चलाने

में चतुर।

# थ

च (पुं.) पहाड़। बचाने वाला। रोगभेद। भयविड । भक्षण। (न.) मंगल। साहस।

युत्कार (पुं.) यूकने का शब्द।

वृत् (अ.) निन्दासूवक शन्द।

धैधै (अ.) नाच के समय मृंदग के बोल।

### द

द (पुं.) यह समास के पीछे आता है। देना। उत्पन करना। काटना। नष्ट करना। पृथक् करना। मेंट।पहाड़।(स्त्री.) भार्म्या।मर्मी।पश्चास्ताप।

दंश् (कि.) इसना। काटना। इङ्क मारना।

वंड (पुं.) बनैती मनस्त्री। मर्ग। गुप्त माग। दोष (रत्न का)। दाँत। कवच। अक्म।

दंशन (न.) इसना। इङ्करमारना। कवच पहने हुए।

दक्षित (त्रि.) कवच पहने हुए।

दंशेर (पुं.) झनिकारक।

दंच्ट्रा (स्त्री.) दाङ्।

दिष्ट्रन् (पुं.) शुकर। साँप। कुता आदि दाढ़ वाला।

बर्ड (न.) जत। वैसे "दकोदर"।

रक्क (त्रि.) निपुण। पटु। कार्यकुशल। "नाटघे च दक्षा वयम्"।

वशकन्वा (स्त्री.) सती। दस प्रजापति की कन्या। अश्विनी आदि नक्षत्र।

रिक्षण (पुं.) नायकविशेष। मध्य देश के दक्षिण वाला देश। शरीर का दाहिना भाग। सरतः। दूसरे की इच्छानुसार चलने वाला। उदार स्वभाव।

दक्षिणतस् (अन्य.) दक्षिण दिशा या देश। दक्षिणपूर्वा (स्त्री.) अग्निकोण।

रिक्षणमार्ग (पुं.) पितृमार्ग। मार्ग जिससे पितृलोक में जीव जाता है। तंत्र का विधानविशेष।

दक्षिणस्य (पुं.) रथवान । सारथि ।

दक्षिणा (स्त्री.) यमराज की दिशा। यशान्त में कर्मसमाप्ति के अर्थ दिया जाने वाला द्रव्य। यशपत्नी।प्रतिष्ठा।रुचि प्रजापति की कन्या।

दक्षिणाग्नि (पुं.) यज्ञीय अग्निमेद।

**रक्षिणचार** (पुं.) आचारविशेष।

दक्षिणात् (अव्य.) दक्खिन से।

दक्षिणापच (पुं.) अवन्ती । दक्षिण दिशा का देश । दाहिनी और रास्ता ।

दक्षिणामूर्ति (पुं.) शिव की मूर्ति विशेष।

विक्षणायन (न.) कर्क संक्रान्ति से मकर राशि पर्यन्त जब सूर्य जाते हैं तब सूर्य का जो अयन बदलता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। इस अयन में सूर्य छः मास रहते हैं।

विक्षणावर्त (त्रि.) दाहिनी और घूमा हुआ। शंखविशेष।

दक्षिण्व (त्रि.) दक्षिणा के योग्य।

बग्ब (त्रि.) भस्म किया हुआ। जलाया हुआ।

बध् (क्रि.) मारना। विनष्ट करना।

रण्ड (न.) लाठी। डण्डा। घोड़ा। सेना। साठ पल कर कालविशेष। भूमि कर माप विशेष। सूर्य कर अनुचर। राजाओं की चौधी नीति।

**बण्डका** (स्री.) दण्डक वन के अन्तर्गत जनस्थान नामक स्थानविशेष।

दण्डकारण्य (न.) दण्डक नामक राजा का देश जो शुक्र के शाप से वन हो गया था। तीर्थविशेष। दण्डवर (पुं.) यमराजः। राजाः। कुम्हारः।

दण्डनायक (पुं.) कोतवाल । सिपाही ।

दण्डनीति (स्री.) नीतिविशेष। फौजदारी की आईन। दण्डपारुष्य (न.) स्मृतिकथित अठारह प्रकार के

बण्डपारुष्य (न.) स्मृतिकायत अठारह प्रकार क झगड़ों में से एक। राजाओं का दुर्व्यसनविशेष। बण्डवत् (पुं.) दण्ड ले जाने वाला। बड़ी सेना वाला।

दण्ड की तरह सतर खड़ा होने वाला। पसर कर प्रणाम करने वाला।

दण्डादण्डि (अवय.) लाठमलाठी।

दण्डाहत (न.) माठा। तक्र। छाछ।

दिष्डिन् (पुं.) राजा। यमराज। द्वारपात । सूर्व्य के पास विचरने वाला। संन्यासी। चौथे आश्रम वाला। कविविशेष।

बत्त (त्रि.) दिया गया। रखा गया। छोड़ा गया। बारह प्रकार के पुत्रों में से एक। वैश्य की उपाधिविशेष। दत्तात्रेयी नामक भगवद-वतार विशेष।

दत्ताप्रदानिक (न.) दी हुई वस्तु को पुनः ले लेने का झगड़ा। नारदकथित व्यवहारभेद।

दत्तात्मन् (पुं.) पुत्रविशेष।

दित्रम (त्रि.) दत्तक पुत्र। गोद आया लड़का।

दव् (क्रि.) देना। धीरज बँधाना।

दहु (पुं.) दाद रोग। कमुआ।

दहुष्म (पुं.) दाद को दूर करने वाली दवा।

दहुण (पुं.) दाद का रोगी।

दद्भ (पुं.) दाद।

दध् (क्रि.) देना। धारण करना।

दिष (न.) दही। एक प्रकार का दूध का विकार। दिषक्तिका (स्त्री.) गर्म दूध में खड़ा दही डाल कर

जो एक पदार्घ तैयार किया जाता है।

दिषसार (पुं.) दही का सार। मक्खन। दिषीचि (पुं.) अथर्व मुनि का औरस पुत्र। मुनि जिसकी हुट्टी से वृत्र दैत्य के मारने को वज्र

जिसकी हड़ी से वृत्र दैत्य के मारने को वज्र बनाया गया था।

दनु (स्त्री.) कश्च्यपपत्नी । दक्ष प्रजापति की कन्या । दानव माता । राक्षसमाता । दैत्यमाता ।

दनुज (पुं.) असुर। दैत्य।

दन्त (पुं.) दाँत।

दन्तक (त्रि.) दालों में लगा हुआ। नागदन्त।

दन्तकाष्ठ (न.) दतवन । मुखारी । दन्तधावन ।

दन्तच्छद (पुं.) होंठ।

दन्तथावन (पुं.) खदिर आर बकुत का पेड़। दतीन। दतवन।

वन्तपत्रक (न.) दाँत की तरह जिसके सफेद पत्र हों। कुन्दपुष्प। कुन्द का फूल।

बन्तवक (पुं.) बड़े बड़े दाँतों वाजा। श्रीकृष्ण जी का विरोधी राजाविशेष।

वन्तनीजक (पुं.) अनार। दाडिम।

दन्तालिका (स्त्री.) लगाम।

दन्तावल (पुं.) हाथी।

दन्तिन् (पुं.) दाँतौ वाला। हाथी।

बन्तुर (त्रि.) ऊँचे दाँत वाला। नीची ऊँची जगह।

वन्त्य (त्रि.) दाँतों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर। दाँतों के लिये हितकर।

दन्दशुक (पुं.) साँप।

दम्भू (क्रि.) चोटिल करना। छलना। धोखा देना।

वष (गु.) छोटा। थोड़ा। (पुं.) समुद्र।

दम् (क्रि.) अधीन करना। अपने वश में करना।

दम (पुं.) बाहिर की वृत्तियों का रोकना दम कहलाता है। बुरे कामों से मन को हटाना। कीचड़। रोकना।

दमधोष (पुं.) शिशुपाल का पिता। चन्द्रवंशीय एक राजा।

दमयन्ती (स्त्री.) नल राजा की पत्नी। दमघोष की लडकी। भद्रमल्लिका।

दिमत (त्रि.) रोकने वाला। सहने वाला। इन्द्रियों की वृत्तियों को अपने वश में करने वाला।

दमु-मू (पुं.) अग्नि। शुक्राचार्य।

दम्पती (पुं.) पति पत्नी। जोड़ा।

वस्य (पुं.) कपट। छल। धूर्तता। पाप। . अभिमान। धमंड।

सम्मोलि (पुं.) वज्र नामक अस्त्र। एक प्रकार का हथियार। योग को कष्टसाध्य मुद्राविशेष।

वस्य (पुं.) वयस्क। बोझा उठाने योग्य। बछड़ा। बैल। वश करने योग्य। दय् (क्रि.) जाना। मारना। देना। पालन करना।

दया (स्त्री.) कृपा। किसी को दुःखी देख कर उसका दुःखा दूर करने की इच्छा।

दयालु (त्रि.) दया वाला। कृपालु।

दियत (पुं.) पति। प्यारा।

दर (अव्य.) थोड़ा। डर। गढ़ा।

दरकाण्टिका (स्त्री.) शतावरी।

बरद् (स्त्री.) जलप्रपात । डर । पहाड़ । बाण । हृदय । म्लेच्छजातिभेद । खस जाति ।

दरित्र (पूं.) निर्धन। धनरहित। दीन।

बिखा (क्रि.) बुरी दशा को प्राप्त होना। गरीब होना।

दर्दुर (पुं.) बादल। मैंडक। बाजा विशेष। पहाड़। मिट्टी का पात्रविशेष। एक प्रकार के चावल।

दर्दू (स्त्री.) रोगभेद। एक प्रकार की बीमारी।

वर्षं (पुं.) अहङ्कार। गर्व। अभिमान। घमण्ड। असारत्व। हिरन विशेष। छत।

दर्पक (पुं.) अभिमान उत्पन्न करने वाला। कामदेव। दर्पण (पुं.) बट्टा। आदर्श। आईना। एक पर्वत

का नाम। **दर्भ** (पूं.) कुश आदि छः प्रकार की धास।

दर्भर (सं.) निज का कमरा।

दर्व (पुं.) हिंस्र। शैतान। सर्प का फन।

दर्वर (पुं.) गाँव का चौकीदार । पुलिस का अफसर । द्वारपाल ।

दर्वरीकः (पुं.) इन्द्र की उपाधि। एक प्रकार का बाजा। वायु। पवन।

दर्विक-का, (स्त्री.) कलछी। चमवा। चंमच।

दर्वी-दिं (स्नी.) कलछी। चमचा। सर्प का फैला हुआ फन।

दर्वीकर (पुं.) साँप। सर्प।

दर्श (पुं.) अमावास्या तिथि। यज्ञविशेष। "दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत-" श्रुतिः। देखना। देखने वाला।

दर्शक (पुं.) आये हुओं को राजा का दर्शन कराने वाला।

दर्शन (न.) आँखः। स्वप्नः। बुद्धिः। धर्मः। शीशाः। शास्त्रविशेषः।

दर्शनीय (त्रि.) देखने योग्य। मनोहर।

दर्शियतृ (त्रि.) द्वारपाल । दरवान ।

ब्लू (क्रि.) फूट जाना। बीच से फट जाना। दरार होना।

दल (न.) दुकड़ा। यियान। पत्ता। बादल। तमाल वृक्षा आधा। अस्त्र की धार। सेना का भाग। यिलावट।

दलप (पुं.) अस्त्र। सुवर्ण।

दल्म (पूं.) पहिया। छल। जाल। कपट।

दल्म (पुं.) इन्द्रि की उपाधि। वजा।

दिलक (पुं.) लकड़ी का टुकड़ा। शहतीर। तख्ता। दिलत (त्रि.) तोड़ा गया। टूटा हुआ। तड़का हुआ। कुचला हुआ। ठँधा हुआ। प्रस्फुटित। प्रकट।

दव् (क्रि.) जाना।

स्व (पु.) वन। जङ्गल। वन की आग। गर्मी। ज्वर। पीड़ा।

दवषु (पुं.) गर्मा । अग्नि । पीड़ा । चिन्ता । कष्ट । आँख की सूजन ।

दवारिन (पुं.) वन की आग। दावानल।

दविष्ठ (त्रि.) बहुत दूर।

दशु (क्रि.) चमकना। इसना। काटना।

दशक (न.) दस की संख्या।

दशकण्ठ (पुं.) रावण। दशकण्ठ वाला।

दश्रत् (पुं.) दसों का समूह।

दश्रधा (अव्य.) दस प्रकार का।

दश्चन् (पु.) दाँत। शिखर। कवच। (क्रि.) डसना। दाँत से काटना।

दशकर्म (न.) दस प्रकार के संस्कार !

दश्रमुजा (स्त्री.) दुर्गा देवी।

दशम (त्रि.) दसवा।

दश्रमिन् (त्रि.) बहुत बूढ़ा।

दश्रमी (स्री.) दसमी तिथि। कामदेव की दसवीं अवस्था। बृहुत बूढ़ी उम्र।

दश्रमीस्य (त्रि.) अति वृद्ध । बहुत बूढ़ा । स्मृतिहीन । दश्रमूल (न.) दस प्रकार की जड़ों का बना काढ़ा

या चूर्ण। दश्ररण (पुं.) जिसका रथ दसों दिशाओं में घूम फिर आया हो। सूर्यवंशी एक राजा जिनके प्रसिद्ध पुत्र श्रीरामचन्द्र जी थे।

दशहरा (भ्री.) जो दश जन्म के अर्जित पापों को नष्ट करे। गंड्रा का जन्मदिन। जेठ मास की शुक्ता दशमी। विजया दशमी। कुआँर और वैत्र के शुक्त नक्ष की दशमी।

दशा (स्री.) अवस्था। आँचल। जवानी। वालावस्था। वृद्धावस्था। ज्योतिष में ग्रह और योगिनी की दशा।

दशाकर्ष (पुं.) दीवा। आँचल।

दशार्ण (पुं.) देशविशेष। एक नदी का नाम।

दशार्ट (पुं.) राजा यदु का देश। उस देश के रहने वाले।

दश्चावतार (पुं.) दस अवतार वाला। विष्णु। दश्चाश्व (पुं.) दस घोड़ों के रथ वाला। चन्द्रमा। दश्चाश्वमेधिक (पुं.) जहाँ ब्रह्मा ने दस अश्वमेघ यज्ञ किये हैं। काशी वा प्रयाग में स्थान विशेष।

दशाह (पुं.) दस दिन। दसवाँ दिन।

दशेन्धन (पुं.) दीपक, चिराग।

दष्ट (त्रि.) काटा गया। डँसा गया।

दस्यु (पुं.) चोर। शत्रु। बड़ा साहसी।

दस (पुं.) ग्या। अश्वनीकुमार।

दहन (पुं.) अग्नि। बहेड़ा। कबूतर।

दहर (पुं.) मूसा। चाँदी। सोना मलाने की घरिया। धोड़ा। सूक्ष्म। इदय।

दइ (पुं.) दावानल। हृदय के भीतर की अग्नि।

दा, (क्रि.) दान।

दाक (पुं.) यजमान । दाता ।

दाक्षायणी (स्ती.) सती। शिव की स्ती।

दास्झाव्य (पुं.) गिन्द्र।

दाक्षिणात्य (त्रि.) दक्षिजनी। दक्षिण दिशा का। नारियल।

दाक्षिण्य (न.) अनुकूलता।

दासी (स्त्री.) व्याकरणाचार्य पाणिनि की माता।

बास्य (न.) दक्षता। निपुणता।

दाघ (पुं.) घाम । उष्णता ।:

दाइक (पुं.) दन्त।

दाड़िम (पुं.) अनार। इलायची।

दाड़िम्ब (पुं.) अनार।

बाढ़ा (स्त्री.) दाढ़। अभिलाषा। समूह।

बाण्डा (स्त्री.) पटेबाजी का खेल।

बात (त्रि.) कटा। शुद्ध। साफ।

दाता (त्रि.) दानी। देने वाला।

दात्यूह (पुं.) चातक। जलकाग। मेघ।

बात्र (न.) कुल्हाड़ी। आरी।

देन। सफाई।

दानक (न.) निन्दित दान।

दानपति (पुं.) अक्रूर। सदा देने वाला।

दानव (पुं.) असुर।

**दानवारि** (पुं.) देवसा लोग। इन्द्र विष्णु।

दानशील (त्रि.) स्वामाविक दानी।

बानशीण्ड (त्रि.) दानशूर। उदार।

बान्त (त्रि.) जितेन्द्रिय।

रापित (त्रि.) दिलाया गया। दण्डित। वश किया गया।

दाम (स्त्री.न.) रस्सी। माला। लड़।

दामिनी (स्त्री.) बिजली।

दामोदर (पुं.) श्रीकृष्ण।

दाम्भिक (त्रि.) पाखण्डी।

वाय (पुं.) दहेज। बाप दादे की सम्पत्ति। विरसा। बँटने की जायदाद।

दायभाग (पुं.) बाप दादे की सम्पत्ति का हिस्सा बाँट।

बायाव (पुं.) पुत्र । सगोत्र । सम्बन्धी ।

दारक (पुं.) बालक। पुत्र। शुकर।

वारकर्म (न.) विवाह।

बारण (न.) फाड़ना।

दारद (पुं.) विष। पारा। हींग्। समुद्र।

दारा (नित्य पुं.) स्त्री। भार्या।

वारिका (स्त्री.) बालिका।

दारिज्य (न.) दरिद्रता। गरीबी।

बारी (स्री.) बेवाँई।

बारु (न.) पीतल । लकड़ी । देवदार । कारीगर।

वारुक (पुं.) कृष्ण का सारथी।

वास्का (स्ती.) कठपुतली।

बारुण (त्रि.) भयानक। घोर।

दारुसार (न.) चन्दन। लकड़ी के भीतर का चार चूर्ण। बुरादा।

बारुसिता (स्त्री.) दालचीनी।

बार्दुर (न.) दक्षिणावर्त शंख।

रार्वेट (न.) सलाह करने का स्थान। कवहरी। रार्वेण्ड (पुं.) मयूर।

रार्वाघाट (पुं.) कठफोरवा पक्षी।

दावीं (स्रो.) लकड़ी की।

वाल (पुं.) कोदौ। मधुविशेष।

वाल्क्य (पुं.) एक मुनि।

बाव (पुं.) जंगल की आग। वन।

दावानल (पुं.) दाव। वन में लगी दुई आग। दवाड़।

बाश (पुं.) बीवर। मल्लाह।

दाश्चरथ-थि (पुं.) दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुध्न।

दाशार्ष (पुं.) श्रीकृष्ण। विष्णु।

दाशेयी (स्त्री.) वेदव्यास की माता।

दाशेरक (पुं.) मालवा देश।

बाश्व (पुं.) दाना।

दास (पुं.) नौकर। गुलाम। शूद्र।

दासकर्म (न.) नौकरी। गुलामी। सेवा। टहल।

दासी (स्ती.) टहलुई। चाकरानी।

दासेव (पुं.) दास का लड़का। दासेर (पुं.) ऊँट। धीवर।

वास्य (न.) सेवकाई।

दास्त्र (न.) अश्विनी नक्षत्र।

बाह (पूं.) जलन । जलना ।

दाहज्वर (पुं.) ज्वरविशेष।

दाइन (न.) जलाना।

दाहसर (पुं.) मसान।

विक (पुं.) बीस वर्ष का हाथी।

दिकर (पुं.) नौजवान।

दिक्पति (पुं.) इन्द्र आदि १० दिक्पाल।

विक्पाल (पूं.) दिशाओं के स्वामी।

निक्शूल (न.) भित्र २ दिशाओं की यात्रा में निषिद्ध

मित्र २ दिन।

दिगन्त (पुं.) दिशा का छोर।

दिगम्बर (त्रि.) नंगा। (पुं.) शिव। बीख मिसु विशेष। अन्यकार।

दिग्मज (पुं.) ऐरावत आदि आठ दिशाओं में पृथ्वी के रक्षक दिग्गज। गजराज।

दिग्दर्शन (न.) कंपास। इशारा।

विग्दाइ (पुं.) सूर्यास्त के समय कभी २ दिखने वाली आकाश की लड़ाई।

दिग्ध (पुं.) विष-बुझा तीर। आग। स्नेह। प्रबन्ध। (त्रि.) तिपा हुआ।

विग्विजय (पुं.) बल या विद्या से सब दिशाओं को जीत लेना।

दिङ्मात्र (न.) एक देश। एक हिस्सा।

विति (स्त्री.) दैत्यमाता। कत्रयप ऋषि की स्त्री।

दितिज (पुं.) दैत्य।

दित्सा (स्त्री.) देने की इच्छा।

दिवृक्षा (स्त्री.) देखने की इच्छा।

दिधिषाप्य (पुं.) मदिरा।

दिधिषु (पुं.) दुबारा ब्याही गई स्त्री का पति।

दिधिषु (स्त्री.) दुबारा ब्याही गई स्त्री।

दिन (न.) दिन।

दिनकर (पुं.) सूर्य।

दिनक्षय (पुं.) तिथि का घट जाना।

विनपति (पुं.) सूर्य।

दिनमणि (पुं.) सूर्य।

दिनमुख (न.) प्रातःकाल। सबेरा।

दिनान्त (पुं.) सायंकाल।

दिनावसान (नं.) सायंकाल।

दिलीप (पुं.) सूर्यवंश का एक राजा।

दिलीर (न.) धरती का फूल।

द्यीः (स्त्रीः) स्वर्ग। आकाश।

दिव (न.) स्वर्ग। आकाश। दिन। जंगल।

दिवस (पुं.न.) दिन।

दिवस्पति (पुं.) इन्द्र।

दिवा (अ.) दिन।

दिवाकर (पुं.) सूर्य। मदार का वृक्ष। कौआ।

दिवाकीति (पुं.) नाई। चंडाल।

दिवाटन (पुं.) कौआ।

विवान्य (पुं.) उल्लू पशी।

दिवान्धकी (स्त्री.) छष्टूँदर।

दिवाभीत (पुं.) चोर। चन्द्रमा। उल्लू पक्षी।

दिवामणि (पुं.) सूर्य।

दिवामध्व (न.) दोपहर।

विवास्वाप (पुं.) दिन को सोना।

दिविज (त्रि.) स्वर्गीय। स्वर्ग में होने वाला।

दिविषद (पुं.) देवता।

विवोदास (पुं.) चन्द्रवंशी काशी का राजा।

दिवीकस (पुं.) देवता।

दिव्य (न.) सर्वगा चन्दन। कसमा (पुं.) गूगल। जवा (त्रि.) अद्भुता अलौकिक। मनोहर। सुन्दर।

विव्यक्षी (क्षी.) अप्सरा। सुन्दर स्त्री।

दिव्या (स्त्रीः) आँवला। मतावर। ब्राह्मी। सफेद दुब। हड़।

दिशा (स्त्री.) पूर्व आदि चार दिशाएँ।

दिष्ट (न.) भाग्य। समय।

विष्टान्त (पुं.) मरण।

दिष्टचा (अ.) हर्ष। मंगल। बड़े भाग से।

दिष्णु (त्रि.) दाता।

दीक्षा (स्त्री.) नियम। मन्त्र लेना। संस्कार।

दीक्षागुरु (पुं.) मन्त्रोपदेश करने वाला गुरू।

दीक्षित (त्रि.) दीक्षा ले चुका।

दीथिति (स्त्री.) किरण।

दीन (त्रि.) दुर्गति को प्राप्त। दिखा डरा हुआ। शोचनीय।

दीनार (पुं.) सोने का गहना। सोने का सिका (मोहर)। ३२ रती सोना।

दीप (पुं.) दीवा। एक राग। काव्य का एक अर्थालंकार। बाज पक्षी। कुंकुम। एक छन्द।

दीपकृपी (स्त्री.) पलीता।

दीपध्यज (पुं.) काजल।

दीपन (पुं.) प्याज। तगर की जड़। केसर। मेथी। दीपमालिका (खी.) दीवाली। दीपकों की माला। दीप्त (पुं.) सिंह। नींबू। (न.) सुवर्ण। ईाँग।

(त्रि.) प्रकाशित।

दीप्तजिब (ब्री.) स्यारी।

दीप्तलोचन (पुं.) बिलाव।

दीप्ताग्नि (पुं.) अगस्त्य मुनि।

दीप्ति (स्त्री.) प्रभा। कान्ति। चमक।

दीप्यमान (त्रि.) प्रकाशमान । चमक रहा ।

दीवमान (त्रि.) दिया जा रहा।

दीर्घ (पुं.) ऊँट। दो मात्रा का अक्षर (त्रि.) लम्बा।

दीर्घकण्टक (पुं.) बबूल

दीर्घकण्ठ (पुं.) बगला

दीर्घकेश (पुं.) पालू। रीछ।

दीर्घग्रन्य (पुं.) ईख। गन्ना।

दीर्घजिङ (पुं.) सर्प।

दीर्घतर (पुं.) ताड़ का वृक्ष।

दीर्घदर्शी (पुं.) पण्डित। दूरदर्शी। दूरअन्देश। गिन्छ। मालु।

दीर्घनाद (पुं.) शंख।

दीर्घनिद्धा (स्त्री.) मरण।

दीर्घपल्लव (पुं.) सन का पेड़।

दीर्घपादप (पुं.) लंबा पेड़। सन का पेड़। सुपारी का पेड़।

दीर्घफला (स्त्री.) काली दाख।

दीर्घरागा (स्ती.) हल्दी।

वीर्धसत्र (न.) यज्ञविशोष। बहुत दिनों में होने वाला यज्ञ।

वीर्धसूत्र (पुं.) विलंगा। किसी काम में बहुत विर्धसूत्री वहुत देर लगाने वाला।

वीर्घांबु (पुं.) मार्कण्डेय ऋषि। (त्रि.) चिरजीवी। बड़ी उमर वाला।

दीर्घिका (स्त्री.) बावली।

वीर्षिमा (स्ती.) लम्बाई।

दीर्ण (त्रि.) फटा हुआ। इस हुआ।

दुःख (न.) पीड़ा। कष्ट। तकलीफ।

दुःखग्राम (पुं.) संसार।

दु:खत्रम (न.) आध्यात्मिक। आधिमौतिक और आधिदैविक संज्ञक तीनं दु:ख।

दुःखवसान (पु..) दुःख का अन्त।

दुःखित (त्रि.) दुखिया। दुःख पाया हुआ।

दुःखी (त्रि.) दुखिया। दुःख पाया हुआ।

दुःशकुन (न.) असगुन।

दुःशासन (पुं.) दुर्योधन का छोटा भाई। धृतराष्ट्र का लड़का। दुःशील (त्रि.) बुरे स्वभाव का। बदमिजाज।

दुःसङ (त्रि.) असहा।

दुःसाक्षी (त्रि.) बुरा गवाह। झूठा गवाह।

दुःसाची (पुं.) द्वारपाल।

**दु:साध्य** (त्रि.) कष्टसाध्य। कठिनाई से होने वाला।

दुःस्य (त्रि.) दुर्गति में पड़ा

दुःस्थित हुआ। दीन। मूर्ख।

दुःस्पर्श (त्रि.) जो छुआ न जा सके।

दुक्ल (न.) महीन कपड़ा। रेशमी वस्त्र। दुपट्टा। विकना। वस्त्र।

दुग्ध (न.) दूच। अमृत। (त्रि.) दुहा गया।

दुग्यफेन (पुं.) दूच का फेना। झाग।

दुग्धिका (स्त्री.) दूधी नाम की घास। दुन्दुषि (पुं.) नगाड़ा। एक राक्षस। विष।

(स्त्री.) पाँसे। दुम्बक (पुं.) दुम्म। भेड़ा।

दुर् (अ.) निषेष। दुष्ट। दुःख। निन्दा।

दुरका (पुं.) कपट के पाँसे।

दुरतिकमं) (त्रि.) दुस्तर। जिसे नाँघना।

दुरत्ययु या पार जाना कठिन हो।

दुख्ब्द (न.) दुर्माग्य। बदकिस्मती।

दुरिवगम (त्रि.) दुःख से जो मिल सके। दुरन्त (त्रि.) बुरे फल वाली जुआ, मद्यपान, शिकार

आदि की आदतें। दुर्जेय। अधाह। दुराग्रह (पुं.) बुरा रूठ। व्यर्थ रूठ।

दुराचार (पुं.) दुष्ट आचार। बुरा चलन।

दुरात्मा (त्रि.) नीच। दुष्ट।

दुराधर्ष (त्रि.) दुष्पाप्य। जिस पर हमला करना कठिन हो।

दुराष (त्रि.) दुर्लम।

दुरारोह (त्रि.) जिस पर चढ़ना कठिन हो।

दुरासद (त्रि.) दुष्प्राप्य। दुर्धर्ष।

दुरिक (न.) पाप।

दुरुक्त (न.) शाप। गाली।

दुरुष्टं (त्रि.) बड़ी कठिनता से जो जाना जा सके।

दुरोदर (न.) जुआ। चौंसर।

दुर्ग (न.) गढ़। कोट। एक असुर।

दुर्गत (त्रि.) दुर्दशाग्रस्त।

दुर्गीत (स्त्री.) दुर्दशा। दारिद्रय। नरक।

दुर्गन्य (पुं.) बदबू।

दुर्गम (त्रि.) जहाँ जाना कठिन हो।

दुर्गा (स्त्री.) देवी।

दुर्गाध्यक्ष (पुं.) सेनापति । सिपहसालार ।

दुर्घट (त्रि.) जिसका होना बहुत ही कठिन हो।

दुर्जन (त्रि.) दुष्ट। बुरा आदमी।

दुर्जय (त्रि.) जिसे जीतना कठिन हो।

दुर्जर (त्रि.) जो कठिनता से जीर्ण हो।

दुर्जात (न.) संकट। असमंजस।

दुर्दर्भ (पुं.) बड़े कष्ट से दिखलाई पड़ने वाला।

दुर्दान्त (पुं.) ऊघमी। उपद्रवी।

दुर्दिन (न.) बदली का दिन।

दुर्धर (पुं.) विष्णु। (त्रि.) जिसे धारण करना या

पकड़ रखना कठिन हो। दुर्द्धर्ष (त्रि.) जिसका तिरस्कार न हो सके। जो पकड़ा न जा सके।

दुर्नाम (न.) बदनामी।

दुर्वल (त्रि.) दुवला। कमजोर।

दुर्घन (त्रि.) अभागा।

दुर्माग्य (न.) अमाग्य।

दुर्भिक्ष (न.) अकाल। कहत। सूखा।

दुर्मीत (त्रि.) दुष्ट बुद्धि वाला। मूर्ख।

दुर्मना (त्रि.) उदास। धबड़ाया।

दुर्मर्बण (त्रि.) डाह रखने वाला। न सह सकने वाला।

दुर्मुख (पुं.) घोड़ा। बानर। एक दैत्य। (त्रि.) बुरे मुख वाला। अप्रिय। वचन बोलने वाला।

दुर्मेधा (त्रि.) कुबुद्धि वाला।

दुर्योधन (पुं.) धृतराष्ट्र का बड़ा लड़का।

दुर्लभ (त्रि.) दुष्प्राप्य।

दुर्वर्ण (न.) धोबी। रँगरेज। (त्र.) बुरे रंग वाला। मेला।

दुर्वाक् (स्त्री.) दुष्ट वाणी।

दुर्वाच्य (न.) गाली आदि न कहने की बातें। दुर्वाद (पुं.) बदनामी । निन्दा ।

दुर्वासा (पुं.) ऋषिविशेष।

दुर्विज्ञेय (त्रि.) जो न जाना जा सके।

दुर्विष (त्रि.) दरिद्र। नीच। मूर्ख।

दुर्विनीत (त्रि.) ढीठ।

दुर्विभाव्य (त्रि.) अतस्यं। अचिन्तनीय।

दुर्वृत्त (त्रि.) दुर्जन। दुष्ट।

दुईद (त्रि.) दुष्ट हृदय वाला।

दुल् (क्रि.) ऊपर फेंकना। लुकाना।

दुलि-ली (स्त्री.) कमठी । मादा । कच्छप । मुनिविशेष ।

दुश्चर्म (पुं.) बुरे चमड़े वाला। महापातक से उत्पन्न विद्वीं वाला।

दुश्च्यवन (पुं.) इन्द्र। च्यवन ऋषि के कोप से एव बार इन्द्र को च्युत होना पड़ा या।

दुष् (क्रि.) बदल जाना। वैर करना।

दुष्कर (न.) कठिनता से करने योग्य। आकाश। दुष्कर्मन् (न.) पाप। पापी। बुरा काम। बुरे काम

करने वाला।

दुष्कृत (न.) पाप। पापी।

दुष्ट (त्रि.) नीच। अधम। दुर्जन। कोढ़। दुर्बल। (१)

(स्त्री.) व्यभिचारिणी स्त्री।

दुष्य-(ष्म)न्त (पुं.) चंद्रवंशी एक राजा। भरत राजा का पिता। शकुन्तला का पति।

दुःषम (पुं.) बुरा। मूला।

दुस् (उप.) इसे संज्ञा और क्रियाओं के पहले लगाने से उनका अर्थ बुरा, दूषित, दुष्ट, नीच, कठिन, कठोर आदि हो जाया करते हैं।

दुस्तर (त्रि.) कठिनता से पार होने योग्य।

बुट्ट् (क्रि.) दुहना। निचोड़ना। वद्य करना। मारना। दुहितृ (स्री.) बेटी। तड़की।

बू (क्रि.) दुःखी होना। कम्ट सहना।

दूत (पुं.) सँदेशा ले जाने वाला।

दूति-ती (स्त्री.) कुटनी।

दूत्य (न.) दूतपना।

दून (त्रि.) थका हुआ। तपा हुआ। दुःखित।

दूर (त्रि.) दूर। अगोचर। आँखों से परे।

दूरम (त्रि.) दूर तक फैला हुआ।

दूरद (पुं.) कड़ा।

दूरदर्शन (पुं.) दूर से देखने वाला। गीघा

दूरदर्शिन् (पुं.) पण्डित। दूर से देखने वाला। दूर्व (स्त्री.) एक प्रकार की घास जो घोड़ों को खिलाई जाती है। बहुत फैलने वाली। गणेशजी की पूजा की प्रधान और प्रिय सामग्री। रक्तशुद्धि करने वाली घास।

रूषण (पुं.न.) एक राक्षस जो रावण की मौसी का बेटा था और जनस्थान की चौकी पर जो रहता था। हानिकारक। दोष।

दूषिका (की.) आँख का कीचर।

रूषित (त्रि.) बुरा। दोषयुक्त। निन्दित।

रूप (न.) तम्बू। स्ई। दूषण देने योग्य। (स्री.) समी की मादा बच्ची।

हु (क्रि.) मारना। आदर करना।

दुवस्त्र (न.) एतक।

वृक्प्रसाव (पुं.) कुलत्था, इसका बना हुआ अञ्जन आँख में लगाने से नेत्र साफ होते हैं।

हुड़ (न.) कड़ा। बहुत मोटा। गाड़ा। सबल। सोहा।

दृढ़मुस्टि (पुं.) खड्ग। कृषण। सूण। कञ्जूस। दृढ़वत (पुं.) दृढ़ प्रतिज्ञा वाला। पका नियमिष्ठ।

हुता (स्त्री.) जीरा।

बृति (पुं.) चमड़े की मसक। चरस। एक प्रकार की मच्छी।

हुन्भू (पुं.) राजा। वजा सूर्व्य। साँप। पहिया। हुपू (क्रि.) कम्ट देना। महकाना। प्रसन्न होना। धमण्ड करना। पागल होना।

रृप्त (त्रि.) गर्बीला। अहङ्कारी। घमण्डी।

रुष् (क्रि.) कर उठाना।

रृव्य (त्रि.) गुथा हुआ। इस हुआ।

रुम् (कि.) गुँवना। गाँठना।

वृश्च-दृश्च् (कि.) देखना।

रृष्ट (न.) नेत्र । आँखा दो की संख्या। साबी। जानने वाला।

वृत्तीका (स्ती.) स्रता

हुश्य (तु.) प्रत्यक्ष। नाटक का सीन।

वृक्त-(व) दू (स्त्री.) पत्थर। सिल।

रूग-(प)बंती (को.) वैदिक साहित्य की एक नदी का नाम जो सरस्वती में गिरती है।

**रृषत्कण** (पुं.) चम्मकीला पत्थर। बिल्लीर पत्थर। पेबिल। दृषद् (स्री.) चट्टान।

दृषत्रो (स्री.) पत्थर की नौका।

दृष्ट (न.) देखा गया। लौकिक। अपनी अथवा शत्रु की सेना का भय। ज्ञान। बोध।

दृष्टकूट (न.) कूट प्रश्न। कठिन प्रश्न। पहेली। दृष्टान्त (पुं.) उदाहरण। अर्थालंकार विशेष।

मृत्यु । शास्त्र । दृष्टि (ब्री.) निगाह । दर्शन । बुद्धि । नेत्र । आँख । दो की संख्या । मानसिक व्यापार ।

दृह् (कि.) वहाना।

रे (क्रि.) पालन करना। बचाना।

वेव् (कि.) खेलना।

वैव (पुं.) जमर। स्वर्गीय। देवता। ब्राह्मण की उपाधि। इन्द्रिय। पूज्य। नाट्योक्ति में राजा।

दैवक (पुं.) श्रीकृष्ण के मातामह (नाना) देवकी का पिता।

वेवकी (जी.) देवक राजा की वेटी। वसुदेव की जी और श्रीकृष्ण की मां।

वेवकी-नन्दन (पुं.) श्रीकृष्ण।

देवकुसुम (न.) तीङ्ग। लवङ्ग।

देवकुल (न.) मन्दिर।

देवस्तात (न.) अकृतिम तालाब । जिसको देद ्वः ी ने बनाया हो ।

देवसातिबल (न.) गुरु। गुफा। देवताओं का खोदा हुआ छिद।

देवमाबन (पुं.) गन्धर्व।

देवमुरु (पुं.) देवताओं का गुरु । बृहस्पति । कश्यप की उपाधि ।

देवन्छन्द (पुं.) सी तरों का हार।

देवतरः (पुं.) मदार । पारिजात । कल्पतरु । हरिचन्दन ।

देवता (स्री.) इन्द्रादि देवता।

देवतुभूव (न.) देवी उपदव। आँधी पानी।

देक्दच (पुं.) देक्ता का दिया हुआ। देक्ता को अर्थण किया हुआ। अर्जुन का शङ्ख। जमुहाई उत्पन्न करने वाला वायु।

देवदार (न.) एक कुक्ष।

देवदासी (क्षी.) इन्द्रिय को मारने वाली। वेश्या। वनैला। तर्बुज। देवदीप (पुं.) नेत्र।

देवदेव (पुं.) महादेव। शङ्कर।

देवन (पुं.) पाँसा। पाश का खेल चमक। स्तुति। व्यवहार। जुआ। जीतने की कामना।

देवनदी (स्त्री.) देवताओं की नदी। गङ्गा।

देवपति (पुं.) इन्द्र । देवताओं का स्वामी ।

देवपच (पुं.) उत्तर का रास्ता। छायापच।

दैवपुरोधस् (पुं.) देक्ताओं का पुरोहित। बृहस्पति । देवगुरु ।

देवभवन (न.) स्वर्ग। देवों का स्थान।

देवभूष (न.) देवला। देवसायुज्य।

देवमणि (पुं.) शिव। कौस्तुभमणि।

देवबान (न.) देवरथ। अर्चिरादि मार्ग। (ी)

शुक्राचार्य की कन्या। देववात्रा (स्त्री.) यात्रोत्सव।

देवनु (पुं.) पवित्र।

देवबोनि (पुं.) देवताओं के अंश के उत्पत्र विद्याधर आदि नी योनियाँ प्रधान है। जैसे-विद्याघर, अप्सरा, यस, राश्वस, गन्धर्व, विज्ञर, पिशाच, गुस्क और सिद्ध।

देवर (पुं.) पति का छोटा माई।

देवराज (पुं.) इन्द्र।

देवरात (पुं.) अभिमन्युपुत्र। परीक्षित्।

देविषं (पुं.) नारदादि मुनि। देवताओं के ऋषि। देवल (पुं.) एक मुनि। पुजारी। जिसकी जीविका

देवपूजन से चलती हो।

देवलोक (पुं.) स्वर्ग। देववर्डीक (पुं.) विश्वकर्मा।

देवव्रव (पुं.) भीष्य।

देवसात् (अन्य.) देवताओं के अधीन।

देवसायुज्य (न.) देव के साथ मेल। देव के साथ एकासन होने की योग्यता।

देवसेना (स्रो.) इन्द्रकन्या। कार्तिकेय की स्त्री पण्डी। सोलह माताओं में से एक। इन्द्रादि देवताओं की फौज।

**देवसेनापति** (पुं.) कार्तिकेय । इन्द्रपुत्र । शिवपुत्र । देवस्व (न.) देवताओं का धन।

देवहूरि (स्त्री.) स्वायम्भव मनु की कन्या। कर्दम मुनि की स्त्री। कपिल भगवानु की माता।

देवाजीव (त्रि.) देवता की प्रतिमा के द्रव्य से जीने वाला।

देवात्मन् (पुं.) पीपल का वृक्ष। देवता जैसा। देवानांप्रियः (पुं.) देवताओं का प्यारा। बकरा। मूर्ख।

देवापि (पुं.) चन्द्रवंशीय एक राजा।

देवाई (न.) देवताओं के योग्य। सहदेवी लता।

देवालक (पुं.) स्वर्ग। देवमन्दिर।

देविका (स्त्री.) नदीविशेष।

देवी (स्त्री.) दुर्गा। ब्राह्मणियों की उपाधि।

देवृ (पुं.) देवर। पति का छोटा भाई।

देवेश (न.) महादेव। देवदेव। विष्णु।

देवेष्ट (पुं.) गुग्गुल । बनबीजपूरक ।

देवैनस (न.) देवशाप।

देवोद्यान (न.) वैद्याज । मिश्रक । सिधकरण और नन्दन-ये चार देवोद्यान है।

देव्यायतन (न.) दुर्गा देवी का मन्दिर।

देश (पुं.) भूमण्डल का कोई विभाग। भाग स्थान। देशान्तर (न.) अन्य देश। और देश।

देशिक (पुं.) पथिक। बटोही। मुठ। उपदेश देने वाला।

देशनी (स्त्री.) तर्जनी । अंगूठे के पास वाली अंगुली । देश्व (न.) प्रथम सम्मति। पूर्व पक्ष।

देह (पूं.) शरीर ! व्यु । वदन ।

देइधारक (पूं.) छही।

देहमृत (पुं.) जीवात्मा। शरीर का रसक।

देवबात्रा (स्त्री.) आजीविका। शरीर की रक्षा का साधन । भोजन । मरण।

देइली (ह्री.) ड्योढ़ी। घर का प्रवेश-स्थान। मर्यादा देश्सार (पुं.) मञ्जा।

देशत्पदादिन् (पुं.) चार्वाकः। नारितकः।

देविन् (त्रि.) शरीर वातः। प्राणीः नीवः

देपु (कि.) साफ करना।

दैतेब (पुं.) असुर। दैत्य। दैत्वमुरु (पुं.) शुक्रावार्थ। दैत्यों का मुरु।

दैत्वनिसूदन (पुं.) विष्णु। दैत्यों के वयकर्ता। दैत्यमेदन (पुं.) गुम्गुल। पृथिवी। भूमि।

दैत्वा (स्री.) सुरा। दैत्य की स्त्री।

दैत्वारि (पुं.) दैत्यों के शत्रु। विष्णु।

दैन (न.) दीनपन। कायरपन। दैनन्दिन (त्रि.) प्रतिदिन झेने वाला। दैनन्दिनप्रत्य (पुं.) रखे हुए सम्पूर्ण पदार्थों का क्षय।

दैन्य (न.) दीनता। कायरता।

दैव (न.) भाग्व। देवसम्बन्धी।

दैवक्क (पुं-) नणक। ज्योतिषी। भूत-भविष्य को जानने वाला। भाग्य का ज्ञाला।

दैवत (पुं.) देवसमूह।

दैवतन्त्र (त्रि.) भाग्याधीन।

दैवपर (त्रि.) भाग्य पर निर्भर। कायर। कामचीर।

दैववाणी (स्त्री.) आकाशवाणी।

**दैवात्** (अव्य ) हठात्। **अचानक**। ईश्वरेच्छा से। **दैविक** (न.) देवसम्बन्धी। विचित्र। विलक्षण।

दैवी (स्त्री.) देवता की सास्विक।

देवोदासी (पुं.) दिवोदास क्य सन्तान । प्रतर्हन राजा ।

दैवा (न.) भाग्य देवला का।

देशिक (त्रि.) देश का। विशेषण सम्बन्ध।

दैष्टिक (त्रि.) भाग्याधीनतावादी।

दैहिक (गु.) शरीरसम्बन्धी।

दो (क्रि.) छेद करना। काटना।

दोःशिखर (न.) कन्या। मुड्ढा।

दोग्षृ (पुं.) दुहैया। अक्षर। बछड़ा। सोने वाला।

दोर्दण्ड (धुं.) मुजदण्ड।

दोर्मूल . (न.) कक्ष। बगलं।

दोल (पुं.) दोलयात्रा। डोली।

दोलायमान (त्रि.) झूलता हुआ।

दोष (पुं.) पाप। वैद्यक में वात, पित्त और कफ ये तीन दोष होते हैं। अलङ्कार में रसादि

बिगाड़ने वाले शब्द। न्याय में राग, द्वेष, मोह।

दोषग्राहिन् (त्रि.) दोष देखने वाला। दोषज्ञ (त्रि.) पण्डित। चिकित्सक।

दोषत्रय (न.) तीन दोष-वात, पित्त, कफ।

दोषन् (अ.) बिगड़ा हुआ।

दोषस् (न.) साँझ। अन्धेरा।

दोषा (स्त्री.) रात।

दोषाकर (पुं.) चन्द्रमा। दोषों का समूह।

दोषकदृद्ध् (त्रि.) केवल दोष ही को देखने वाला। नीच। खल। दोस्-षा (पुं.) भुजा। बाहु।

वोह (पुं.) दूध। दुधेड़ी। चीनी का वर्तन

(कि.) दुहना।

दोहद (पुं.) लालसा। गर्भ का लक्षण। दोहदिनी (स्त्री.) गर्भवती। दो हृदय वाली।

दोहनी (स्त्री.) दुधैड़ी या दूध दुहने का पात्र।

दोहा (स्त्री-) मात्रा छन्द विशेष जिसका प्रयोग प्रायः भाषा की कविता में हुआ करता है।

दौत्य (न.) दूतपना। दूत का काम।

दौरात्म्य (न.) खुटाई। खलता।

दीर्गत्य (न.) दीनता। दरिद्रता। दुर्गति में जाना।

दौर्जन्य (न.) दौरात्म्य। दुष्टता।

दौर्भाग्य (न.) अमाग्यपना। मन्द्रमाग्यत्व।

दौर्मनस्य (न.) उदासी। चिन्ताजन्य घबराहट। बुरा परामर्श।

दौर्वत्य (न.) अवज्ञा। दुष्ट वृत्ति से रहना।

दीवारिक (पुं.) द्वारपाल। दरवाजे का रक्षक। दीष्कुलेय (त्रि.) छोटी जाति का। नीच।

दौद्धंद (पुं.) गुण्डा। बुरे कर्म द्वारा पेट पालने वाला।

धूर्त । बदमाश ।

दौहित्र (न.) दोहता। कन्यां का पुत्र।

द्यावापृथिवी (स्त्री.) भूमि-आकाश।

हु (पुं.) अग्नि। सूर्य। मदार वृक्ष। आकाश। दिन।

द्युत् (क्रि.) चमकना।

द्युति-ती (स्त्री.) कान्ति। शोभा। चमक।

द्युपति (पुं.) सूर्व। मदार का वृक्ष।

ह्युमून (पुं.) धन। बल।

द्युयोषित् (स्नी.) अप्सरा।

बू (पुं.) चौसर या पाँसे का खेल।

बूत (न.) जुंआ। कैतव। छल।

द्यूतकर (त्रि.) ज्वारी।

द्युतपूर्णिमा (स्त्री.) आश्विन की पूर्णिमा।

ह्ये (स्त्री.) स्वर्ग । आकाश ।

द्योत (पुं.) प्रकाश। धूप। चमक।

द्योतनिका (स्ती.) व्याख्या। प्रकरण-पत्रिका।

द्योतिस् (न.) नक्षत्र। तारा।

द्रङ्ग (पुं.) कसबा। जनपद।

द्रिमन् (पुं.) दृढ़ता। पक्कापन।

द्रधस् (न.) कपड़ा।

इष्-य-स (न.) छाछ। मठा। बूँद।

द्रव (पुं.) रस। पतला। पनीला।

द्रवत्व (न.) पतलापन । पनीलापन ।

इवडब्य (न.) दूष, दही, घी आदि बहने वाले पदार्थ।

इवन्ती (स्रो.) नदी। शतमूलिका। मूषिकपणी।

द्रविड (पुं.) एक देश।

द्रविण (न.) सोना। पराक्रम। बल।

द्रव्य (न.) पीतल । धन । लेपन पदार्थ । साख । विनय । मदिरा । वृक्षविकार । दवा ।

(त्रि.) विचारकुशल। चतुर। साक्षी। देखने वाला।

द्रा (कि.) सोना। मागना।

द्राक् (अव्य.) शीघ।

द्राशा (स्री.) अङ्कूर। मुनका। किसमिस।

द्राधव (कि.) देर करना।

द्राधिमन् (पुं.) लम्बाई।

द्राधिष्ठ (त्रि.) अति लम्बा।

द्रावक (पुं.) जार। उपपति। चन्द्रकान्त मणि।

द्राविड़ी (स्री.) द्रविड़ में उत्पन्न हुई। छोटी इलायची।

द्राङ् (कि.) जागना।

हु (क्रि.) जाना।

हु: (पुं.) ऊपर बहने वाला या जाने वाला। वृक्ष। पेड़।

दुघण (पुं.) कुट्रहाड़ी।

दुइ (क्रि.) हुबकी मारना।

दुण (कि.) टेढ़ा करना।

हुणस् (त्रि.) लम्बी नाक वाला।

हुणी (स्त्री.) कनखजूरा।

हुत (पुं.) तेज। झट। भागा हुआ।

हुपर (पुं.) चन्द्रवंशीय एक राजा जो द्रौपदी का पिता था। खम्मा।

हुए (पुं.) पेड़। पारिजात। कुबेर।

हुड् (क्रि.) बुरा चीतना। द्रोह करना।

दुहिण (पुं.) जगत्त्रष्टा। ब्रह्मा।

देक् (कि.) शब्द करना। उत्साहित करना।

ब्रै (क्रि.) सोना।

द्रोण (पुं.) पाण्डव राजकुमारों के गुरु। द्रोणाचार्य। काक विशेष। बिच्छू। बादल विशेष। एक वृक्ष। चौतीस सेर की तौल विशेष। आठ सौ गज लम्बा तालाब विशेष। कूड़ा। नाँद।

द्रोणि (स्री.) एक देश। एक नदी। नील का वृक्ष। एक पहाड़।

ब्रोह (पुं.) बुरा चीतना। वैर।

द्रोणायन (पुं.) द्रोणाचार्य की औलाद । अश्वत्यामा ।

द्रीपदी (जी.) द्रुपदराज की कन्या। पाण्डवों की धर्मपत्नी।

द्धन्द्धः (पुं.) रहस्य। कलह। जोड़ा। विवाद। रोगविशेष। समासविशेष। शोक। हर्ष। शीत। उष्ण।

द्वन्द्वचर (पुं.) जो साथ साथ जोड़ा हो कर विचरे। चकवा चकई।

इव (न.) दो की संख्या।

द्वाःद्वास्य (पुं.) दरवान । द्वारपात ।

द्वाचत्वारिंशत् (स्री.) ४२।

द्वादश (त्रि.) बारह।

द्वादशकर (पुं.) कार्तिकेय और वृहस्पति।

हादशनेत्र (पुं.) कार्तिकेय।

द्वादशाङ्कुल (पुं.) विलस्त का नाप।

बादशात्मन् (पुं.) सूर्यः। मदार का पेड़ः।

हापर (पुं.) संशय। युग विशेष। जो सत्य और त्रेता के पीछे आता है।

ह्ममुष्यावण (पुं.) गौतम मुनि।

द्वार (स्त्री.) द्वार। उपाय। वसीला।

द्वारका (जी.) द्वारावती। सात पुरियों में से एक। श्रीकृष्ण की बसाई राजधानी।

द्वारकेश (पुं.) श्रीकृष्ण। द्वारकायीश। रणछोड़।

ब्रारप (त्रि.) द्वारपाल।

द्वारयंत्र (न.) ताला।

बारावती (स्रो.) द्वारका।

ह्यारिन् (त्रि.) द्वारपाल। दरवान।

द्वाविंशति (स्त्री.) बाइस।

ब्रि (त्रि.) दो।

द्विक (पुं.) काक। कौआ। दो संख्या वाला।

द्विककुत् (पुं.) ऊँट।

हिर्गु (पुं.) संख्यावाचक शब्द पहले आने वाला समास। दो गौओं का स्वामी।

हिगुण (त्रि.) दुगुना।

द्विज (पुं.) संस्कार और जन्म से दो बार जन्मा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। त्रैवर्णिक। दाँत। अण्डज जीव। तुम्बुस का एक वृक्ष। संस्कारित ब्राह्मण।

हिजदेव (पुं.) ब्राह्मण। ऋषि। चन्द्रमा।

द्विजन्मन् (पुं.) देखो द्विज।

बिजबन्धु (पुं.) कर्म से रहित। जन्ममात्र से जीने वाले ब्राह्मणादि प्रथम तीन वर्ण।

द्विजराज (पुं.) द्विजों का राजा। चन्द्र। अनन्त। गरुड़।

बिजवर (पुं.) उच्च विप्र। ब्राह्मण।

**द्विजाति** (पुं.) देखो द्विजन्मा।

द्विजिह (पुं.) दो जीभ वाला। सर्पविशेष। खल। चुगल। चोर। झुँठा।

द्विजेन्द्र (पुं.) ब्राह्मणश्रेष्ठ । क्वर्मिष्ठ ब्राह्मण ।

द्वितय (त्रि.) दो की संख्या वाला।

द्वितीयः (त्रि.) दूसरा।

बितीयाकृत (त्रि.) दुबारा जोता हुआ खेत।

द्विदत् (त्रि.) दो दाँत वाला। भोड़ा। बैल आदि।

ब्रिदैद (पुं.) विशाखा नामी नक्षत्र।

द्विधा (अव्य.) दो प्रकार।

द्विप (पुं.) हाथी। मुँह और सुँड से पीने वाला।

द्विपद (पुं.) मनुष्य। देवता। पक्षी। राक्षस। राशि। दी पैर वाला।

द्विपदा (त्रि.) ऋग्वेदीय मंत्र विशेष।

द्विमातृक (पुं.) गणेश। जरासन्ध।

द्विमुख (पुं.) दो मुख वाला। राजसर्प। कुवलैंड़। चुगलखोर।

द्विरद (पुं.) दो दाँतों वाला। हाथी।

द्विरागमनम् (न.) गौना। विवाह के पश्चात दूसरी बार दुलहिन का घर आना।

द्विरुक्तः (त्रि.) दुहराया हुआ।

द्विरुद्धा (स्त्री.) दो बार की विवाही स्त्री।

द्विरेफ (पुं.) भौरा।

ब्रिक्चन (न.) दो वचन।

बिश्रफ (पुं.) गौ बकरी या वे जानवर जिनके खुर। फटे हुए हैं।

बिश्रम् (अन्य.) दो बार जो देता या कर्ता।

द्विष् (स्त्री.) बैर करना।

बिषत् (पुं.) शत्रु। वैरी।

दिषन्तप (पुं.) शत्रु को तपाने वाला।

द्विष्ठ (त्रि.) दो के बीच का। संयोगादि पदार्थ।

द्विस् (अव्य.) दो बार। दुइरा।

ब्रिसप्तित (स्री.) बहत्तर।

ब्रिहल्ब (त्रि.) दुबारा जीता हुआ खेत।

द्विहायनी (स्त्री.) दो वर्ष की गौ।

बिह्दबा (स्त्री.) गर्भवती।

द्वीप (न.) पानी से चारों और घिरा स्थल। टापू। चीते का चमड़ा। बाघ। दुरङ्गा।

द्वीपिन् (पुं.) चीता।

द्वीपिनी (स्त्री.) नदी।

द्वं (क्रि.) संवरण करना। रोकना। ढाँकना।

ब्रेचा (अव्य.) दो प्रकार से।

देष (पुं.) बैर। विरोष।

द्वेषण (त्रि.) वैरी। शत्रु।

द्वेष्ण (त्रि.) शत्रु। वैरी।

द्वेगुणिक (त्रि.) सूदखोर। व्याज खाने वाला।

द्वैत (न.) दो प्रकार के भेद वाला।

द्वैतवन (न.) वनविशेष।

द्वैतवादिन् (त्रि.) जीव और ईश्वर में भेद मानने वाले।

द्वैव (पुं.) दो प्रकार।

हैप (पुं.) चीता का चमड़ा। चीते के चमड़े से ढका हुआ रच।

द्वैपायन (पुं.) जिनकी दो भातार्थे हों। गणेशा। जरासन्य।

ह्वणुक (न.) दी परमाणुओं से उत्पन्न पदार्थ। ह्राष्ट (सं.) ताँबा। ताँमा।

द्वामु**ष्यावण** (पुं.) एक प्रकार का गोद लिया हुआ पुत्र। ध

(पुं.) पर्म। कुबेर। ब्रह्मा। धन।

धक् (कि.) नाश करना।

षट (पुं.) नुला। लकड़ी। तराजू।

बटक (पुं.) ४२ रती की एक तौल।

बणु (क्रि.) ध्वनि करना। शब्द करना।

बसूर (पुं.) धतूरा।

बन् (क्रि.) धानों को उत्पन्न करना। शब्द करना।

वन (न.) सम्पत्ति। दौलत। लूट का माल।

**धनञ्जव** (पुं.) धन को जीतने वाला। अर्जुन। विह्न। हाथी। भरीर की पुष्ट करने वाला। वायु। वृक्षविशेष।

बनद (पुं.) कुबेर। हिजल वृक्ष।

धनवानुचर (पुं.) यस।

बनदानुज (पुं.) कुबेर का छोटा भाई। रावण। कुम्मकर्ण और विभीषण।

बनाबिप (पुं.) कुबेर।

धनिक (पुं.) धनी। साहुकार।

वनिष्ठा (स्त्री.) बहुत धन वाली। नक्षत्र। विशेष।

धनु (पुं.) कमान । धनुष ।

धनुर्गुण (पुं.) रोदा। कमान की रस्सी।

**धनुर्द्धर** (पुं.) तीर चलाने वाला।

बनुर्वेद (पुं.) वेद विशेष जिसमें धनुष चलाने की विद्या का वर्णन है।

धनुष्क (पुं.) तीर चलाने वाला।

बनुष्मत् (पुं.) तीरन्दाज।

बनुष्(पुं.) धनुष्। तीर। मेष से नवमी राशि। बन। चार झथ का नाप।

सन्य (पुं.) यन के लिये हितकर। अञ्चकर्ण वृक्ष। सराहने योग्य। कृतार्थ। पुण्यशील। यन देने वाला। सनी।

बन्याक (न.) धनिका नामक पेड़ विशेष।

बन्दन् (न.) धनुष । तीर । मरुदेश । रेगिस्तान । बन्दन्ति (पुं.) श्रीविष्णु के चौबीस अवतारों में एक अवतार । देवताओं का वैद्य ! इस नाम के कई

वैद्य और कई पण्डित भी हो चुके हैं। धन्ती (पुं.) अर्जुन। विदग्ध। चतुर। धनुषधारी। बक्त वृक्ष।

षम् (क्रि.) धौंकना। फूँकना।

धमक (पुं.) फूँकने या धौंकने वाला। लुझर।

धमनि (स्त्री.) नाड़ी। शिरा। प्रीवा।

षमिल्ल (पुं.) स्त्रियों के गुहे हुए केश। जुड़ा।

धय (क्रि.) चूसना।

बर (पुं.) पकड़ना। बरना। पडाड़। कव्छपराज। वस्तुओं में से एक। कपासी सूत। बागा।

धरण (पुं.) पहाड़। लोक। गुण। धन। सूर्य। पुल। चौबीस रत्ती की तौल।

धरणि (स्री.) पृथिवी। बनकन्द। (पु.) पहाड़। विष्णु। कच्छप।

शरा (स्रो.) पृथिवी । गर्माशय । जरायु । मेद को उठाने वाली नाड़ी ।

धराधर (पुं.) पृथिवी को धारण करने वाला। पर्वत । विष्णु । शेष ।

धरामर (पुं.) ब्राह्मण। पृथ्वी पर क्य देक्ता।

धरित्री (सी.) पृथिवी। भूमि।

धरिमन् (पुं.) तराजू।

धर्णसि (गु.) मजबूत। दृढ़।

वर्त् (पुं.) सहारा। अक्लम्ब।

धर्म (पुं.) केदविहित कर्म। वह कर्म जिसके करने से अपना अध्युदय हो और मोक्ष मिले।

धर्मसेत्र (न.) कुरुक्षेत्र।

धर्मचारिणी (स्री.) धर्मपत्नीः मार्थ्याः एक लताः

धर्मदेवी (स्त्री.) गङ्गा। महानदी।

धर्मध्वजिन् (त्रि.) जिसका झण्डा धर्म हो। अपनी जीविका के लिये धर्मिवहधारी।

धर्मपत्नी (स्री.) भार्याः कीर्तिः स्मृतिः भेषाः वृतिः समाः।

धर्मपुत्र (पुं.) युधिष्ठिर।

धर्मराज (पुं.) युधिष्ठिर। यमराज।

धर्मशास्त्र (न.) धर्म का कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ उपदेशक शास्त्र। मनुस्मृति आदि ग्रन्थ।

धर्मशील (त्रि.) धार्मिक।

धर्मसंहिता (स्री.) देखो धर्मशास्त्र।

वर्मात्मन् (पुं.) धर्मात्मा । धार्मिक ।

वर्माविकरण (पुं.) विचारातय। कचहरी।

वर्षाध्वद्य (पुं.) न्यायकर्ता। विचारक।

वर्मासन (न.) न्यायासन।

धर्मिन् (त्रि.) घार्मिक।

वर्मिष्ठ (त्रि.) धर्मात्मा। साघु।

धर्म्य (त्रि.) धर्म वाला।

**वर्ष** (पुं.) चतुराई। कोप। मेल। मारना।

वर्षक (पुं.) आक्रमणकारी।

(न.) तिरस्कार। अभिसारिका की। (प्रियतम से मिलने के लिये पूर्व साङ्केतिक स्थान पर गयी हुई की।)

बर्षित (न.) अपमानित। (स्त्री) कुलटा स्त्री।

📭 (क्रि.) जाना।

**बव** (पुं.) पति। धूर्तं। वृक्ष। काँपना।

बक्क (पुं.) इतना सफोद जिस पर दृष्टि न ठहरे और आँखें चौंधिया जाँय। धव वृक्ष। अच्छा बैसा चीनी कपूर।

बवलपसं (पुं.) हंस । शुक्लपस ।

व्यतमृतिका (स्ती.) खड़ी मिट्टी। सफेद मिट्टी।

**बवलोत्पल** (न.) कुमुद। रात को खिलने वाला कमल।

वित्रम् (न.) पंखा।

**धा** (क्रि.) धारण करना। पकड़ना। पोसना। बढ़ाना। देना।

बाटी (स्त्री.) अचानक। आक्रमण। आश्चर्य।

धाणक (पुं.) मोहर।

बातकी (स्री.) बाई नामक लता।

बातु (पुं.) शब्दार्थ को बताने वाला वर्ण समूह। मुख्य पदार्थ। तत्त्व। सार। स्वर्ण, लोहा आदि नौ पदार्थ। परमात्मा।

**बातुध्न** (न.) कञ्जी। जिससे धातुओं , असर जाता रहे।

**यातुदावक** (न.) सुहागा। घातुओं को गलाने वाला।

**धातुभृत्** (पुं.) पर्वत। वीर्य। धातु बढ़ाने वाली वस्तु।

षातुमारिणी (स्त्री.) सुहागा।

धातुवैरिन् (पुं.) गन्धक।

धातुशेखर (न.) कसीस।

धातृ (पुं.) पालने वाला। ब्रह्मा। विष्णु।

षात्री (स्री.) माता। धाई। आँक्ता। राई।

बाना (स्री.) धनिआँ। सत्तू। मुने हुए औ।

धानी (स्त्री.) बर्तन । स्थान । पोषण । मुख्य स्थान । पीलु का पेड़ । बिना साफ किये चाँवल ।

वानुष्क (त्रि.) वनुषवारी।

धानुष्य (त्रि.) धनुर्द्धर।

वानेय (न.) वनिया।

थान्य (न.) तुष सहित चाँक्त। चार तिला का परिमाण। धनिया।

धान्यत्वच् (स्त्री.) भूसी।

धान्यवीर (पुं.) माष।

धान्याचल (पुं.) (दान के लिये) धानों का पहाड़।

धान्योत्तम (पुं.) चाँवल।

धान्यकोष्ट (क.) घानों का गोला।

**धामन्** (न.) किरन । आसरा । स्थान । जन्म । घर । देह । तेज । ज्योति । प्रभाव । स्वयं प्रकाशित ।

धामनिधि (पुं.) सूर्य। आक का पेड़।

**धाम्या** (क्री.) लकड़ी आग जलाने वाला ऋग्वेदीय मंत्र। (:) (पुं.) कुल पुरोहित।

धार (न.) पानी का प्रवाह। मेह का जल।

धारणा (स्त्री.) आत्मा में चित्त की स्थिति। मर्य्यादा। उचित मार्ग में ठहरना। निश्चय। नाडी। श्रेणी।

बारा (स्त्री.) घड़े आदि का छेद। अस्त्र की तेज कोर। उत्कर्ष। यश। बहुत वर्षा। समान। एक पुरी। घोड़ों की पाँच प्रकार की गति। सेना के आगे का स्कन्ध।

धाराङ्क्रुर (पुं.) ओला।

धाराञ्चल (पुं.) अस्त्र की पैनी कोर।

थाराट (पुं.) वातक। घोड़ा। बादल। मस्त हाथी।

धाराधर (पुं.) बादल। मेह।

धारावाहिन् (त्रि.) निरन्तर गिरने वाला।

धारासम्पात (पुं.) महावृध्टि । मूसलाधार वर्षा । धारिका (स्त्री.) खम्मी । धुनकिया ।

शारिणी (स्त्री.) भूमि। सिम्बल का पेड़।

बारिन् (पुं.) पीलू का पेड़। आसरा देने वाला। षार्तराष्ट्र (पुं.) एक सर्प। एक हंस। धृतराष्ट्र की सन्तान । दुर्योघन आदि ।

वार्मिक (त्रि.) धर्मशील । धर्मात्मा । धर्म्मा । धाद् (क्रि.) भागना। जल्दी चलना।

**धावक** (पुं.) दौड़ने वाला। दूता। घोबी।

धादन (न.) साफ करना। शीघ्र जाना।

बास्टर्ब (न.) ढिठाई। निर्तज्जता।

वि (क्रि.) पकड़ना। रखना। सन्तुष्ट करना। थिक् (अव्य.) झिड़कना। निन्दा।

विकार (पुं.) तिरस्कार। निरादर।

विवकृत (त्रि.) झिड़का गया। निन्छ। तिरस्कृत।

विस् (क्रि.) जगाना। रहना।

विग्दण्ड (पुं.) लानत मलामत।

वियंधा (गु.) चतुर।

विषण (पु.) देवगुरु। बृहस्पति।

विषणा (स्त्री.) बुद्धि। तसला।

विष्ण्य (न.) जगह। घर। शक्ति। तारा। आग। (पुं.) शुक्र। ऊँचे पद के योग्य (त्रि.)।

थी (स्त्री.) बुद्धि। समझ।

धीन्द्रिय (न.) आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रिय।

धीमत् (पु.) प्रज्ञावान् । बृहस्पति । बुद्धि वाला पण्डित।

धीति (स्त्री.) पीना। वृसना। अनुभव। मिक्ति।

धीर् (क्रि.) अपमान करना।

धीर (त्रि.) भीरज वाला। नम्र। बल वाला तथा पण्डित। राजा बति। बुद्धि को प्रेरने वाला। बुद्धिसाक्षी । परमेश्वर । केसर । एक नायिका । प्रतिष्ठित प्रज्ञा।

धीरोदात्त (पुं.) एक नायक। धीर और शान्त पुरुष।

धीवर (पु.) कैवर्त । मच्छी पकड़ने वाला ।

बीशक्ति (स्त्री.) शुश्रूषा आदि आठ गुण। धीसचिव (पु.) मंत्री । अमात्य ।

धु (क्रि.) कापना।

षुस् (क्रि.) जगाना। रहना।

धुत (त्रि.) छोड़ा गया। काँप गया। त्यक्तः। क्रिप्पतः।

षुनि-नी (स्त्री.) त्यानी। नदी।

**धुन्युमान** (पुं.) बृहदश्व राजा का पुत्र। बीरबहूटी। इन्द्रगोप कीड़ा।

बुर-स (स्त्री.) विन्ता। त्थ की घुरी।

बुरन्धर (त्रि.) बोझा ढोने वाला। मुख्य बैल।

धुरीण (त्रि.) श्रेष्ठ। अच्छा।

षुर्व (त्रि.) भार उठाने वाला। अच्छा। सर्वोत्तम। प्रथम । मुख्य ।

धुर्व (त्रि.) मारना।

धुवित्र (न.) यज्ञादि में अग्नि का सुलगाना।

बुवन (सं.) वधस्थान । हिलना ।

धू (क्रि.) कॉपना।

धूत (त्रि.) कर्ष गया। छोड़ा गया। त्यक्त। झिड़का गया।

धूप् (क्रि.) चमकना। तपना।

थूप (पुं.) एक प्रकार का चूर्ण जिसे जलाने से सुगन्य युक्त धुआँ निकलता है। इसके पंचाग, दशांग, बोडशांग आदि कई भेद हैं। वस्तुभेद से नामभेद है।

धूपित (त्रि.) थका हुआ। सन्तप्त। धूप दिया हुआ।

बूम (पुं.) बुआँ।

धूमकेतन (पुं.) अशुमसूचक तारों का समूह। पूँछ वाला तारा।

**बूमयो**नि (पुं.) मेघ। मौथा। आग। गीली लकड़ी।

बूमल (पुं.) काले और ताल रंग वाला।

धून्या (स्त्री.) धुएँ का साधन। बूम (पुं.) धुमैला। काले और लाल रंग वाला।

धूमक (पुं.) ऊँट।

**धूमलोचन** (पुं.) कबूतर। महिषासुर नामक एक सेनापति ।

बृमवर्ण (पुं.) धुमैला रंग या धुमैले रंग वाला।

चूमावती (स्त्री.) देवीविशेष। धूमिका (स्त्री.) बाफ। कोहरा। ओद।

धूर् (क्रि.) मारना। जाना।

**धू**र्जीट (पुं.) जहाँ तीनों लोक की चिन्ता एकत्र हो रही हो। शिव।

**पूर्त** (पुं.) धतूरे का पेड़ । ठंग । वञ्चक । मायावी । ज्वारी। नायकविशेष।

धूर्तक (पुं.) श्रंगाल। गीदड़।

**पूर्तिकतव** (पुं.) ज्वारी।

पूर्वड (त्रि.) बोझ उठाने वाला।

पूलि-सी (स्त्री.) पराम । धूल ।

पूलिष्यन (पुं.) वायु। हवा।

**प्सर** (पुं.) ऊँट। कबूतर। पीले रंग वाला।

यूसरित (गु.) धुमैला।

षृ (कि.) गिरना। ठहरना। धारण करना।

वृत पकड़ना।

षृतराष्ट्र (पुं.) चन्द्रवंशी एक राजा। दुर्योधन का पिता। साँप। पक्षी।

**मृतात्मन्** (गु.) दृढ़। मजबूत।

कृति (स्त्री.) तुष्टि । प्रसन्न होना । पकड़ना । यज्ञ । आठवाँ योग । सुख । धारणा । सहनशीलता । छन्दविशेष जिसके पाद में अठारह अक्षर होते हैं । १२ की संख्या ।

वृतोत्सेक (मु.) गुस्सैल। क्रोची।

पृष् (कि.) चतुराई दिखाना। बल को रोकना। क्रोध करना। दबाना।

**गृप्ट** (त्रि.) बीठ। निर्लज्ज। एक नायक।

**मृष्टवुम्न** (पुं.) मम्भीर बल वाला। द्रुपदराजा का पुत्र।

वृष्टि (पुं.) चीभटा। (स्त्री.) बहादुरी। वीरता।

वृष्णु (गु.) चतुर। वीर। निर्लञ्ज।

बेनु (स्त्री.) नई ब्याई गई गाय।

बेनुक (पुं.) असुरविशेष जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। (स्त्री.) इथिनी। धेनु।

वेनुका (स्त्री.) दुधार गाय।

बेनुदुग्धकर (पुं.) गाजर।

बेनुष्या (स्त्री.) गिरवी रखी हुई गी।

वेनुक (पुं.) गौओं का झुण्ड।

वैर्व (न.) थीरज। ऊँचाई।

वैवत (पुं.) यते से निकला एक प्रकार का शब्द।

थोर (क्रि.) चतुराई दिखाना। चाल चलना। चोरण (न.) हायी। घोड़ा। गाड़ी आदि सवारी।

घोड़े की एक प्रकार की चाल।

**घोत** (गु.) धुला हुआ। उत्तेजित।

थौतकोषेव (न.) थोया हुआ वस्त्र । कीड़ों के कोष से उत्पन्न वस्त्र । धीरेव (त्रि.) बैल आदि बोझा ढोने वाले। घोड़ा।

ध्या (क्रि.) आँच को फूँकना।

ध्मत (त्रि.) फूँका गया। षड्काया गया। ध्माक्ष चाहना। घोर रवं। डरावना शब्द।

ध्माक्स (पुं.) काक। मच्छिओं को खाने वाला। भिक्षुक। मिखारी।

ष्ठु (क्रि.) टिकना । पका होना । जाना । चलना । मारना । द्युव (पुं.) शङ्कु । विष्णु । महादेव । राजा उत्तानपाद का पुत्र । योगविशेष । नासिका के आमे का भाग । भूगोल के दोनों केन्द्रों के ऊपर के भाग । ताराविशेष । पका । तर्क । आकाश । लगातार । स्थिर । एक गीत ।

बीव्य (न.) पका होना। स्थिर होना।

ष्वंस (पुं.) विनाश। गिरना।

ष्वजु (क्रि.) जाना।

ध्वजं-जा (पुं.) झण्डा। निशान। कलवार। सेना। पुरुष का चिह्न।

ध्वजिन् (पुं.) राजा। रयः ब्राह्मणः। घोडाः। साँपः। कलवारः। मोरः।

ध्वजिनी (स्री.) सेना।

ध्वन् (क्रि.) शब्द करना।

ध्वन (पुं.) सुर। शब्द।

ध्वनि (पुं.) बीमा सुर। अलंकार का एक उत्तम काव्य।

ध्वंस् (क्रि.) जाना। विनाश होना। गिरना।

ष्वस्त (त्रि.) नष्ट। चला गया। नाश हो गया।

ष्वांस् (क्रि.) चाहना। डरावना शब्द करना।

ध्वांस (पुं.) काक। बगला। फकीर। घर।

ध्वान (पुं.) शब्द।

ध्वान्त (न.) अन्धकार। अन्धेरा।

ध्वान्तारि (पुं.) सूर्य्य । आरु का वृक्ष । चन्द्रमा । आग । ध्वृ (क्रि.) झुकाना । मारना ।

## न

न (अ.) पतला। अतिरिक्त। रिक्त। रीता। एक ही सा। वही। प्रशंसित। अविमाजित। मोती। गणेश। धन। सम्पत्ति। दल। गाँठ। युद्ध। बुद्धदेव का नाम। भेंट। नहीं। नंशुक (गु.) हानिकारी। नाशकारक। छोटा। मिहीन। पतला। मटका हुआ। खोया हुआ।

नकुर (न.) नाक।

नकुल (त्रि.) न्यौला। चौथे पाण्डव का नाम। शिव। जटामांसी। केसर।

नक्क (न.) रात्रि। व्रतविशेष।

नक्तवारिन् (पुं.) उल्लू। बिलार। चोर। राक्षस। चमगीदड़ या रात में विचरने बाला कोई भी जीव।

नक्तन्वर (पुं.) देखो नक्तवारिन्। नक्तन्विव (न.) रात और दिन।

नक्तम् (अव्यः) रात।

नक (पुं.) नाका। मगर। कुम्मीर। द्वार के आगे का काठ। नासिका (।) बर्रड्यों अथवा शहद की मक्खियों का झुण्ड।

नशत (न.) अश्विनी आदि अट्टाईस नशत्र। तारा।

नसत्रव्यक्क (न.) आकाशमण्डल में दीखने वाला ताराओं का राशित्रका।

नसन्तर्निम (पुं.) ध्रुव नक्षत्र। चन्द्रमा। विष्णु। नसन्त्रमाला (श्री.) तारों की नाई माला। २७ मोतियों वाला हार। तारों की पंक्ति।

नक्षत्रसूचक (पुं.) कुगणक। पञ्चाङ्ग देख कर मृहूर्तादि बताने वाला। कम पढ़ा सिन्डान्त न जानने वाला ज्योतिषी। सिन्डान्त ग्रन्थों में नक्षत्रसूची का मुख देखने से प्रायश्चित करना लिखा है। पूरा गणित-विशास्त ज्योतिषी ही ज्योतिष-सम्बन्धी कार्य कर सकता है।

नक्षत्रेशः (पुं.) चन्द्रमा। नक्षत्रों का स्वामी। नक्षत्रविद्या (स्वी.) ज्योतिषविद्या। खगोल विद्या। नक्षु (क्रि.) जाना। चलना। सरकना।

नक (पुं.न.) जहाँ सुराख हो। नाखून। नहो। नखकुद्ध (पुं.) नाई। इज्जाम।

नखर (पुं.न.) पञ्चे के आकार का।

नखरायुव (पुं.) सिंह। व्याघा चीता। बैंड़िया। कुता। बिल्ली।

नखानिख (अन्य.) परस्पर नखों की लड़ाई। नथ (पुं.) पहाड़। वृक्ष। नगण (पुं.) छन्दोशास्त्र में एक गण विशेष। नगमिष् (पुं.) इन्द्र। पहाड़ को तोड़ने वाला। नगणू (स्त्री.) पहाड़ से उत्पन्न होने वाली नदी। पत्थर।

नगर (न.) पुर। नगरी। शहर। नगरनद्वकर (पुं.) कार्त्तिकेय।

नगरी (स्थी.) पुरी।

नगरीकस् (पुं.) नगरवासी। नगाट (पुं.) बन्दर।

नगाबिप (पुं.) हिमालय। नगेन्द्र। गजराज।

नगेन्द्र (पुं.) नगाविष । हिमालय । गजराज ।

नगौकस् (पुं.) पक्षी । सिंह । शरम आदि । नगात्र (पुं.) पर्वतशिखर ।

नग्न (गु.) नज़ा। जैनियों का एक मेद। तीन वेद स्त्री परदों को डालने वाला जन।

"नग्नक्षपणके देशे रजकः किं करिष्यति।"

निनका (स्त्री.) नहीं। वह स्त्री जो रजस्वला न हुई हो। निर्लज्ज स्त्री।

नज् (क्रि.) लजाना। शर्माना।

नब् (अव्यः) नहीं। रोकना। स्वल्पत्व। बुरा। लाँघना। थोड़ा। बराबर। विरोध। अन्तर।

नट् (क्रि.) नाचना। मारना।

नट (पुं.) नाचने वाला। तमाशा करने वाला। नाटक का पात्र। श्री के सहारे जीने वाला। वर्णसङ्कर विशेष। अशोक वृक्ष।

नटन (न.) नृत्य। नाच।

नटी (स्त्री.) नट की स्त्री। नाटकपात्री। वेश्या।

नह् (क्रि.) गिरना।

नइ (पुं.) नरकुल। चूड़ीगर।

नत (गु.) झुका हुआ। टेढ़ा। (न.) तगर की जड़।

नतनासिका (गु.) चिपटी नाक वाला। नताड़ी (खी.) स्तन और जघन के बोझ से झुकी हुई स्त्री।

नित (औ.) नम्रता। नमन्।

नदु (क्रि.) सन्तोष करना। प्रसन्न होना।

न्द (पुं.) वड़ा जलप्रवाह।

नदी (स्त्री.) स्रोतस्थिनी। नदी उसे कहते हैं जो १००८ धनुष दूर तक बहे।

नदीज (पुं.) अर्जुन वृक्ष। अग्निमंथ वृक्ष यह नदी में जमता है।

नदीन (पुं.) समुद्र। वरुण।

नदीमातृकः (त्रि.) नदी जिसे माता की नाई पालती है। नदी के जल से सींचे हुए धानों से पला हुआ देश।

नदीष्ण (त्रि.) नदी में स्नान करने में पटु।

नद्ध (त्रि.) वँधा हुआ। मिला हुआ।

नद्धी (स्त्री.) चमड़े की वनी हुई रस्सी।

ननन्द (स्री.) सेवा करने पर भी जो प्रसन्न न हो। ननद। स्वामी की बहिन।

ननु (अव्यः) प्रश्न। निश्चय रूप से बुलाना। सम्बोधन। निन्दा।

नन्द (पुं.) एक गोप। श्रीकृष्ण के पोषण करने वाले पिता।

नन्दकी (पुं.) विष्णु की तलवार। मेंढक। आनददायी। कुलपालक।

नन्दयु (पुं.) आनन्द।

नन्दन (पुं.) प्रसन्न करने वाला। पुत्र। मैंढ़क। एक पहाड़। एक पर्वत।

नन्दनन्दन (पुं.) नन्दजी को प्रसन्न करने वाले। नन्दकुमार। श्रीकृष्ण।

नन्दनन्दिनी (स्त्री.) नन्द की कन्या। दुर्गा।

नन्स (स्त्री.) गौरी। पार्वती। तिथि विशेष। (१ दा। १९शी। ६ष्ठी)। ननद।

नन्दि (पुं.) वृक्ष विशेष। आनन्द। महादेव का पार्श्वदर। नन्दिकेश्वर। विष्णु। शिव।

नन्दिन् (पुं.) शिवजी का एक द्वारपाल।

नन्दिनी (स्त्रीः) वसिष्ठजी की षेनु का नाम। लड़की। सुता। पार्वती। गङ्गा। ननद। व्याडि की माता। रेणुका औषघ।

नन्दिनीसुत (पुं.) व्याकरण का संग्रहकर्ता। व्याडि मुनि।

नन्दिपुराण (न.) नन्दी कथित पुराण। एक उपपुराण।

नन्दीश (पुं.) शिवजी का द्वारपाल।

नपुंसक 🧎 (पुं.न.) हिजड़ा। जनखा। क्लीब।

नप्तृ (पुं.) पौत्र । पोता । दोहिता ।

नभ (न.) आकाश। सावन का महीना।

नमःसर (पुं.) देवता। आकाश-निवासी।

नभश्चर (पुं.) आकाशचारी। बादल। वायु। पक्षी। सूर्स, चन्द्रादि ग्रह। राक्षस।

नमस् (न.) आकाश।

नमस् (न.) वादल। श्रावण मास।

नमस्ब (पुं.) मादों अर्थात् जिसमें वर्षा अच्छी हो।

नमस्वत् (पुं.) वायु । हवा ।

नभोमणि (पुं.) सूर्य। सूरज।

नमोरजस् (न.) अन्धकार। अंधेरा।

नम्राज् (पुं.) मेघ। बादल।

नमस् (अव्यः) नितः। सुकनाः। छोड्नाः। शब्द करनाः।

नमस्कार (पुं.) प्रणाम । अभिवादन ।

नमस्ब (त्रि.) प्रणाम करने योग्य।

नमुचि (पुं.) शुस्म निशुस्म का छोटा भाई। जो युद्ध को न छोड़े।

नमेर (पुं.) सुरपुत्राग वृक्ष। रुदाक्ष।

नम्ब् (कि.) जाना।

नम् (त्रि.) नत्। झुका हुआ। विनयान्वित।

नम्रक (पुं.) वेंत।

नय् (पुं.) जाना।

नव (पुं.) नीति। शुक्राचार्यादि से रचा हुआ एक शास्त्र। नेता। न्याय्य। एक प्रकार का जुआ।

नयन (न.) नेत्र। आँख।

नर (पुं.) परमात्मा (आपो वै नरसूनवः) विष्णु। मनुष्य का अवतार। मनुष्य। अर्जुन। एक ऋषि। धूम घड़ी की एक पिन (Pin) कील।

नरक (पुं.) पृथिवी का बीच। वराह से उत्पन्न एक दैत्य। पापियों के दुःख भोगने का स्थान विशेष। रीरव आदि २८ प्रकार के नरक बत्तसमये जाते हैं। कुल संख्या हजारों है।

नरकजित् (पुं.) नरकान्तक। श्रीकृष्ण।

नरदेव (पूं.) राजा।

नरनाराबण (पुं.) भगवान् का एक अवतार। ऋषभदेव। श्रीकृष्ण और अर्जुन।

नरपति (पुं.) नरदेव। राजा। नृपति।

नरपुक्कव (पुं.) मनुष्यों में श्रेष्ठ। राजा।

नरमाला (स्त्री.) मनुष्यों के करे सिरों की माला। "नरमाला विभूषणा" इति चण्डी।

नरमेश (पुं.) एक यज्ञ जिसमें नर के मांस से होम किया जाता है।

नरबान (सं.) पालकी। पीनस। डोली। तामझाम। कण्डी।

नरवाइन (पुं.) कुबेर।

नरसिंह (पुं.) विष्णु भगवान् का नर और सिंह के रूपों से मिला हुआ एक अवतार जो प्रकृद की रक्षा के लिये हुआ था।

नरस्कन्य (पुं.) बहुत से मनुष्य।

नरेन्द्र (पुं.) राजा। विषवैद्य। २१ अक्षरों के पाद वाला एक शब्द।

नरेज्ञ (युं.) राजा। नराधिप।

नरोत्तम (पुं.) राजा। वैरागी। पुरुषोत्तम।

नर्तंक (पुं.) चारण। कथक। नचैया।

नर्तन (न.) नाच।

नई (क्रि.) शब्द करना।

नम्मंद (पुं.) विदूषक। मसखरा ( । ) नदी विशेष।

नम्मंन् (न.) परिहास। क्रीड़ा।

नलकिनी (स्त्रीः) जहा। लात।

नलकूनर (पुं.) कुबेरपुत्र जिसका शापोन्दार श्रीकृष्ण ने किया था।

निस्का (स्त्री.) नाड़ी। नाली। सुगन्ध द्रव्य।

नितनीखण्ड (न.) कपलिनियों का समूह। नल्ब (पुं.) एक नाप जो चार सौ हाथ का होता है।

नव (पुं.) नूतन। नया। स्तव। प्रशंसा।

नवप्रक (पुं.) सूर्य्य आदि नौ प्रह।

नवित (स्री.) नव्वे की संख्या।

नवरत्त (न.) नया पता। कमल की कर्णिका के पास का पता।

नवदुर्गा (स्त्री.) शैलपुत्री आदि नौ दुर्गाओं की प्रतिमार्थे।

नवद्वारपुर (न.) नौ द्वार वाला पुर। शरीर। देह। नवद्या (अव्य.) नौ प्रकार।

नवचातु (पुं.) सोना आदि नौ धातु।

नवन् (त्रि.) नौ की संख्या।

नवनीत (न.) नया निकाला गया। मक्खन। नवमल्लिका (स्त्री.) बहुत फूर्लो वाला वृष्त।

नवम (त्रि.) नवाँ। नवमी।

नवरत्न (न.) नौ रत्नों का मेल। विक्रमादित्य की

सभा के प्रसिद्ध नी पण्डित। नवरात्र (न.) नी रातें। आश्विन तथा वैत्र शुक्ला

9दा से € मी तक। नववस्त्र (न.) नया कपड़ा जो पहली बार ही पहना

गया हो। नवशायक (पुं.) माली, तेली, नाई आदि जातियाँ।

नवश्राद्ध (न.) एकादशा श्राद्ध। ग्यारहर्वे दिन करने योग्य श्राद्ध।

नवसृतिका (स्त्री.) नई व्याई गाय।

नवात्रे (न.) नया नाज या नये अनाज के आने का समय।

नवीन (त्रि.) नूतन। नया।

नवोदक (न.) नया पानी या नया पानी बरसने का समय।

नवोद्घृत (न.) ताजा मक्खन ।

नव्य (त्रि.) नूतन। नया।

नष्ट (त्रि.) तिरोहित। छिषा हुआ। जिसका पता न हो।

नष्टनेष्टता (स्त्री.) संद्राश्चन्य । अनेत । बेहोशी । नष्टाग्नि (पुं.) प्रमाद से अग्निहोत्र करना छोड़ने वाला । निरग्नि । मन्दाग्निरोगी ।

नष्टेन्दुकला (सी.) चतुर्दशी से मिली हुई अमागस्या।

नस्य (न.) सूंघनी।

नस्वोत (पुं.) नवा हुआ। बैल।

नहि (अव्य.) निषेष। रोषल्या। नहीं।

नहुष (पुं.) चन्द्रवंश का एक राजा। सर्प विशेष। नहुषात्मज (पुं.) नहुष्पुत्र। राजा क्यांति।

ना (अव्य.) देखो नहि।

नाक (पुं.) स्वर्ग। बड़े सुख कर स्थान।

नाकिन् (पुं.) देक्ता। स्थर्गवासी जीव।

नाग (पुं.) फन और पूँछ कले साँप। हाथी। बादल। नागकेसर। मोन्स। कषु विज्ञेच जिससे पेट में डकार आती है। नागदन्त (पुं.) हाथीदाँत।

नागपाश (पुं.) वहणदेव का एक अस्त्र।

नागर (त्रि.) नगर का। विदग्ध। होशियार। नागरमोथा।

निःसत्त्व (त्रि.) धीरव रहित। कमजोर।

निःसम्पात (पुं.) आबीररात।

निःसरणम् (न.) घर का द्वार। मरना। बुझना।

निःसार (पुं.) सारशून्य। केले का पेड़।

निःसारणम् (न.) घर से निकलने का रास्ता।

निःस्नेब (ब्री.) प्रेमरहित। अतसी का वृक्ष।

निःस्व (पुं.) निर्धन। गरीब।

निकटः (न.) समीप। पास।

निकर (पुं.) समूह। सार घन।

निकम-सं (पुं.) कसीटी। सिल्ली। सान।

निकर्षण (न.) वास स्थानों के बाहिर घूमने फिरने

निकवा (अन्य.) निकट। मध्य। राक्षसों की माता।

निकवोपल (न.) सान । सिल्ली । कसीटी । निकाम (न.) इच्छानुसार । बहुत । घर । परमात्मा ।

निकाय (न.) निवास। एक धर्म वालों का समुदाय।

निकाया (न.) घर।

निकार (स.) तिरस्कार। अपमान। अपकार। छाँटना। कृटना।

निकाशः (पुं.) दृष्टि। दृश्य।

निकुष्ण (न.) उपवन। सता आदि से ढका हुआ स्थान।

निकुम्म (पुं.) कुम्भकर्ण का पुत्र। दन्ती पेड़।

निकुम्मिला (स्त्री.) लङ्का में स्थापित एक देवीविशेष । निकुरम्ब (न.) समुदाय । समूह । अतिशय । बहुतसा ।

निकृत (त्रि.) तिरस्कृत। विष्वत। धूर्त। नीच। निकृति (स्री.) धूर्तता। तिरस्कार। अपमान। निध् निता।

निकृष्ट (त्रि.) जाति और आचार से निन्दित। नीच। अषम।

निकेतन (न.) घर।

निकोचः (पुं.) सिकुड़न।

निक्रमण (सं.) कुचलना।

निकद-हा-ण (पुं.) वीणा का शब्द।

निक्रिप्त (त्रि.) फेंका गया। स्थापित।

निसेप (पुं.) धरोहर। ठीक करने के लिये शिल्पी के हाथ में सींपी गयी वस्तु।

निखनन (न.) खोद कर गाड़ना।

निखर्व (पुं.) बीना। दस हजार करोड़। दस खर्व संख्या।

निखात (त्रि.) गढ़ा। खोदा हुआ।

निखिल (त्रि.) सम्पूर्ण। सकल।

निगड (पुं.) शृखला। सकरी। हयकड़ी। बेड़ी।

निगडित (त्रि.) बँधा हुआ।

निगद (पुं.) भाषण। विल्ला कर पाठ करना।

नियम (पुं.) निश्चय। प्रतिज्ञा। वेद। न्याय शास्त्र के पञ्च अवयवों में से अन्तिम अवयव। व्यापार। वेद की शाखा। हाट। मार्ग।

निगमन (न.) न्याय शास्त्र का अवयव विशेष।

निगा-र (पुं.) मोजन। आहार।

निगाल (पुं.) घोड़े के गले का स्थान।

निगु (पुँ.) मन। मल। विष्ठा। मूल विशेष। वित्रण।

निगृहीत (त्रि.) रोका हुआ। पाहित। झिड़का हुआ।

निग्रन्थन (न.) भारण। वध।

निग्रह (पुं.) क्षिड़कना। सीमा। बन्धन। क्रीप। मारना। प्रवृत्ति से हटाना। रोक। तिरस्कार।

निप्रहस्थान (न.) रोकने का स्थान। गौतम कथित बोडश पदार्थौं में से अन्तिम पदार्थ।

निग्राह (पुं.) शाप। कटुवचन।

निष (पुं.) गेंद। वृक्ष। वृत्त। जितना ऊँचा उतना ही चौड़ा। पाप।

निघण्टु (पुं.) अर्थ सहित शब्दसंग्रह। विशेष कर के वैदिक शब्दों का संग्रह। जिसे यास्क मुनि ने निरुक्त में किया है। वैद्यक का कोश जिसमें हर एक वस्तु के नाम और गुण-दोष हैं।

निघस (पुं.) भोजन। आहार।

निघ्न (त्रि.) अधीर । गुणा गया । "द्विगुणान्त्यनिघ्न-" लीलावती ।

निचव (पुं.) बढ़ा हुआ। ढेर। समूह।

निचाव (पुं.) राशीकृत । समूह ।

निचित (त्रि.) पूरित। भरा हुआ। फैला हुआ। संद्वीर्ण। मिला हुआ। रचा हुआ।

निचोलः (पुं.) डोली का परदा। हुपट्टा। चादर।

निज (न.) अपना।

निटल (न.) कपाल। माथा।

निण्य (न.) छिपा हुआ। गुप्त। रहस्यमय।

नितम्ब (पुं.) कटिदेश। चूतड़। कन्था। तट। किनारा। कमर।

नितम्बनी (स्री.) स्त्री।

नितरां (अञ्य.) सदैव। अतिशय। विशेष करके।

नितल (न.) बहुत नीचा। पाताल विशेष।

नितान्तः (न.) एकान्तः। असाधारणः। अतिशयः। बहुत। सघन।

नित्य (न.) निरन्तर। अनन्त। असर। अन्त रहित। (पुं.) समुद्र।

नित्यकर्म (न.) सन्ध्यावन्दनादि प्रतिदिन करने योग्य कर्म।

नित्यदा (अन्य.) सदा। सदैव। रोजरोज। नित्यनैमित्तिक कर्म। कोई कर्म जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये नित्य किया जाय । कोई सामयिक कृत्य जो समय पर सदैव किया जाय।

नित्यमुक्त (पुं.) परमात्मा और शेष विष्वक्सेन आदि सुरिगण जिन्हें वेदों में "तद्विष्णोः परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः।" इत्यादि कहा है।

नित्यवज्ञ (पुं.) बलि-वैश्वदेव। अग्निहोत्रादि।

नित्यसत्त्वस्य (त्रि.) धैर्य्यवान्।

नित्यसमास (पुं.) समासविशेष।

नित्यानध्याय (पुं.) वेद न पढ़ने का नियत दिन। प्रतिपदा आदि।

नित्याभियुक्त (त्रि.) केवल शरीर की रक्षा करने वाला। योगाभ्यास में निरत।

निदर्शन (न.) उदाहरण। अर्थालङ्कार।

निदाम (पुं.) गरम। पसीना। गर्मी की ऋतु।

निदाघकर (पुं.) सूर्य्य।

निदान (न.) आदिकारण। शुद्धि। बछड़े की रस्सी । अवसान । रोग निर्णय करने वाला । निष्म (पुं.) बहाना । सदृश । समान ।

रोग का मूल कारण और सामान्य लक्षण तथा परिणामनिदर्शक ग्रन्थ विशेष।

जैसे- "निदाने माधवः प्रोक्तः।"

माधवनिदान ग्रन्थ तथा और भी वैद्यक के ग्रन्थविशेष। रोग का कारण। तपःफल की याचना।

निदिग्ध (त्रि.) उपचित। बढ़ा हुआ। तेल मला गया।

निदिध्यासन (न.) ध्यान विशेष। विचारे हुए अर्थ में निमग्न होना।

निदेश (पुं.) शासन। आज्ञा। कथन। पास । वर्तन ।

निद्रा (स्त्री.) नींद।

निषन (पुं.) मरण। नाश। कुल। लग्न से आठवाँ स्थान।

निषान (न.) आश्रम । घनागर । कार्यान्त । निषि (पुं.) धन । वह धन जिसका कोई पाने वाला या स्वामी नहीं। अवलम्ब।

जैसे "दयानिष्धः"। "वारिष्धः"।

निधीश (पुं.) कुबेर।

निधुवन (न.) सुरत। क्रीड़ा। संयोग। मैथुन।

निनद 🔰 (पुं.) ध्वनि । शब्द । रथ या गाड़ी का शब्द।

निन्दा (स्त्री.) बुराई। अपवाद। दोष।

निन्दक (पुं.) निन्दा करने वाला।

निन्द (गु.) निन्दा करने योग्य। बुरा।

निपत्या (स्त्री.) युऋभूमि।

निपात (पुं.) मरण। व्याकरण में च, प्र आदि अजीव-वाचक अव्यय।

निपान (न.) कुएँ का हौद। दुधैड़ी।

निपीडित (त्रि.) निचोड़ा गया।

निपुण (त्रि.) प्रवीण। चतुर।

निबन्ध (पुं.) किसी वस्तु का किसी नियत समय षर देने की प्रतिज्ञा। गन्थ या प्रबन्धरचना। मूत्ररोगविशेष। बन्धन। नीम का पेड़। अनाह रोग जिसमें मल-मूत्र ठक जाते हैं।

(न.) हेतु। बाँधना। वीणा का निबन्धन ऊपरी भाग।

निमृत (त्रि.) गुप्त । निर्जन । एकान्त । अस्तोन्तुख । विनीत । षी । निश्चल ।

निमज्जयु (पुं.) अवगाहन । स्नान करना । चुपचाप स्थित रहना ।

निमञ्जन : (न.) चुप रहना। निश्चल रहना। जल में पुसना।

निमंत्रण (न.) बुलावा। आहान।

निमान (न.) मूल्य। मोल।

निमि (पुं.) चन्द्रवंशीय एक राजा का नाम।

निमित्त (न.) हेतु। कारण। चिह्न। होने वाले शुभ अशुभ को बताने वाला। शकुन। उद्देश्य।

निमित्तकारण (न.) न्याय शास्त्र का कारण विशेष। जो निमित्तमात्र हो जैसे घड़ा, दीपक आदि का कुम्हार, चाक, सूत्र उग़दि निमित्त कारण है। मिट्टी उपादान कारण।

निमेष (पुं.) वह समय जितने में आँख का

निमीलन (न.) आखं का झपकाना। समेटना। निम्न (त्रि.) गभीर। नीचा। महरा। गढ़ा। खोल।

निम्नगा (स्त्रीः) नदी। गहरी बहने वाली। निम्नोन्नत (त्रिः) ऊँचा नीचा। दबा हुआ और उठा हुआ। असम।

निम्ब (पुं.) नीम का पेड़।

निम्लोचन (न.) अस्तप्राय।

नियत (त्रि.) निश्चित । पक्का । नित्य । आचार बाला । नियम वाला । नित्य का काम ।

नियति (स्री.) नियम । भाग्य।

नियन्तृ (पुं.) सारिध। गाड़ीवान्। प्रमु। दण्ड देने वाला।

नियन्तृत (त्रि.) अबाध। रुका हुआ। भरे प्रकार वज्ञ में किया गया।

नियम (पुं.) प्रतिज्ञा । निश्चय । व्रत । शौव । सन्तोष । तप । वेदाध्ययन । ईश्वर में चित्त लगाना ।

नियामक (पुं.) आज्ञादाता । स्वामी । माँझी ।

नियुत (न.) दस लाख।

नियोग (पुं.) अवधारण। जताना। काम। काम में लगाना।

नियोग्ब (त्रि.) प्रभु। स्वामी।

नियोज्य (त्रि.) जिसे काम दिया जा सकता है। भेजने योग्य। नौकर। दास। परिचारक।

नियोजन (न.) लगाना। आङ्गा देना। मिलाना। स्थिर करना।

निर् (अन्य.) निषेष। नहीं। निश्चय। बाहिर।

निरंश (त्रि.) अंशरहित। पतित।

निरम्न (पुं.) अम्निरहित। अग्नि द्वारा किये जाने वाले वैदिक कम्मौं से रहित।

निरङ्कुश (त्रि.) जो अङ्कुश से भी न माने। जो वश में न हो। वजहठी।

निरञ्जन (त्रि.) निर्मल । परब्रह्म।

निरतिश्वब (त्रि.) परमोत्कृट। सर्वोत्तम। जिससे बढ़ कर कोई न हो।

निरत्यव (त्रि.) नाशरहित। न रुकने वाला। अमायिक। छलरहित।

निरन्तर (त्रि.) लगातार। निविड। सघन।

निरपत्रप (त्रि.) निर्लज्ज।

निरर्गल (त्रि.) न रुकले वाला। अबाध।

निरर्यंक (त्रि.) व्यर्थ। निष्प्रयोजन।

निरवप्रद (त्रि.) बेरोक।

निरवद्य (त्रि.) दोषरहित। अच्छा।

निरववव (पुं.) आकाररहित।

निरवशेष (त्रि.) सब। सारा।

निरवसितः (त्रि.) चाण्डाल आदि नीच वर्ण।

निरसन (न.) परित्याग। छोड़ना। मारना। निकालना। तिरस्कार करना।

निरस्त (त्रि.) धूका गया। चोटिल किया गया। तिरस्कृत।

निराकरण (न.) निवारण। दूर करना। तिरस्कार करना।

निराकरिण्यु (त्रि.) निकाल देने वाला।

निराकृति (स्त्री.) हटाव। निवारण।

निरामव (त्रि.) रोग से निकला। रोग रहित। वन का बकरा और सूकर।

निरुक्त (न्.) वेद का एक अङ्गविशेष। कहा हुआ। निश्चय किया हुआ।

निरुक्ति (स्त्री.) निर्वचन । कथन । निश्चय ।

निरुपाल्य (त्रि.) अस्फुट स्वरूप।

निरुढ (पुं.) अविवाहित।

निरुद्धलक्षणा (स्त्री.) शक्तितुल्या। लक्षणा।

निरुद्धि (स्त्री.) प्रसिद्धि। ख्याति।

निरूपण (न.) तत्त्वज्ञान के अनुकूल शब्द का

प्रयोग करने वाला विचार।

निस्तिपत (त्रि.) वर्णित। नियुक्त। रचित।

निरोध (पुं.) नाश। प्रलय। प्रतिरोध। रोक।

निरोधन (न.) कारागार में बन्द कर के रोकना। बन्द करना।

निर्मात (पुं.) दक्षिण और पश्चिम दिशा का पति। अलक्ष्मी। जहाँ अवश्य घृणा उत्पन्न हो। निरुपद्वत।

निर्गुण (पुं.) सम्पूर्ण धर्मों से शून्य । गुणहीन । मूर्ख । प्राकृत गुणरहित ईश्वर ।

निर्गुण्डी (स्री.) नीरस। सूखाः कमल की जड़। कलीः सिन्धुवार का पेड़।

निर्मन्य (पुं.) क्षपणक दिगम्बर। ज्वारी। निर्मन । मूर्ख । असहाय । वैसागी । मुनि विशेष । निर्मीन्यक (पुं.) निर्मुण । कौपीन तक न पहिनने

वाला। ग्रन्थिहीन।

निर्घात (पुं.) दो पवनों के टकराने से उत्पन्न शब्द। नाश। तूपन्नन्। भूकम्प।

निर्धृण (त्रि.) निर्दयी। दयाशून्य।

निर्घोष (पुं.) हर तरह का शब्द।

निर्जन (त्रि.) विजन। एकान्त।

निर्जर (पुं.) देवता। अमृत। बुढ़ापे से शून्य।

निर्जरा (स्त्री.) गुर्च। गिलो। तालपणी।

निर्झर (पुं.) झरना।

निझरिणी (स्त्री.) नदी।

निर्णंब (पुं.) निश्चय। ज्ञान। निष्कर्म। निचोड़।

निर्णिक्त (त्रि.) सफा। संशोधित। संस्कारित।

निर्णेजक (पुं.) धोवी। साफ करने वाला।

निर्दहन (पुं.) अग्निरहित।

निर्दिष्ट (त्रि.) उपदिष्ट । बतलाया हुआ । ठहराया

हुआ। कहा हुआ। दिखलाया हुआ।

निर्देश (पुं.) शासन। आज्ञा। वेतन। "कालतेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा।" देश से बाहिर हुआ।

निर्धन (पुं.) धन से रहित। गरीव।

निर्धारण (न.) पृथक्करण। निश्चय करना।

निर्धारित (त्रि.) निश्चय किया हुआ।

निर्द्धन्द्व (त्रि.) द्वन्दों से रहित। बेफिक।

निर्बन्ध (पूं.) हठ। प्रार्थना। आग्रह। अभिनिवेश।

निर्बाध (त्रि.) निरुपद्रव। बाधाशून्य। कृष्टरहित।

निर्मय (पुं.) भयरहित। अच्छा घोड़ा।

निर्मर (न.) अवलम्बत । अतिमात्र ।

निर्मीक्षक (अव्य.) मक्खी का अभाव। एकान्त।

निर्मम (त्रि.) ममताशून्य।

निर्म्यल (त्रि.) शुद्ध। मलरहित।

निम्माल्यम् (न.) देवोच्छिष्ट । विष्णु के सिवाय अन्य देवताओं को अर्पण किया पदार्थ जो उनका जुठा हो चुका हो।

निर्मुक्त (पुं.) बन्धनशून्य। सुटा हुआ।

निर्मोक (पुं.) साँप की केंचुली छोड़ने की किया। सत्राह। आकाश।

निर्याण (न.) हाथी के नेत्र का एक कोन। पशु के पाँव बाँघने की रस्सी। श्रृंखला। यात्रा। मोक्ष।

निर्यातन (न.) बैर निकालना। लौट कर देना। समर्पण। अमानत देना।

निर्यास (पुं.) गौंद। वृक्ष का रस। काढ़ा।

निर्यूह (पुं.) कील। हारा। गाँद। मुकुट। चोटी।

निर्वचन (न.) धातु एवं प्रत्यय के विभाग से अर्थ कहने वाली निरुक्ति। अर्थ का निष्कर्ष।

निर्वपण (न.) बीज बोना। दान। पितृ श्रान्छ। निर्वतिंत (त्रि.) निष्पादित। अन्त तक

पहुंचाया हुआ। निर्वहण (न.) कथा की समाप्ति। अन्त। नाश। नाटक की एक संधि।

निर्वाण (न.) मोक्ष । छुटकारा । विनास । गजस्नान । कीचड । शान्त । विश्वान्त ।

निर्वाद (पुं.) लोकापवाद । बदनामी । लोकनिन्दा ।

निर्दापण (न.) मार डालना। देना।

निर्वासन (न.) निकालना। देशनिकासा देना। मारना। विसर्जन। छोड़ना।

निर्वाह (पुं.) कार्यसम्पादन । निष्पत्ति । अन्त । जीविका । निर्विकल्प (त्रि.) जानने योग्य ज्ञान। अलैकिक अनुभव रूप ज्ञान।

निर्विकार (पुं.) विकार अथवा परिवर्तन रहित। परमात्मा।

निर्बीजा (क्षी.) एक प्रकार की सांख्यमतानुसार समाधि। बेदाना।

निर्वृति (ज्ञी.) सुस्थिति। आराम से रहना। मोक्ष। घुटकारा।

निर्वृत्त (त्रि.) निष्पत्र। पूरा किया हुआ।

निर्वेद (पुं.) अनुपाय । अवमान । उदासी । वैराग्य ।

निर्वेश (पुं.) भोग। वेतन। विवाह। प्राप्ति।

निर्व्यूढ (त्रि.) त्यक्त। असमाप्त। पूरा दिखलाया गया।

निर्हार (पुं.) तीर के निकालने की क्रिया। मल मूत्रादि का त्याम। मृतकक्रिया समूलोत्पाटन। छोड़ना। इच्छानुसार लगाना।

निर्हारिन (पुं.) शव को जलाने के लिये ले जाने वाला।

निर्झंद (पुं.) शब्द।

नित्तव (पुं.) धर। आवासस्थान। रहने की जगह। निवपन 'न.) पिता आदि के नाम पर किसी वस्तु का देना।

निवर्त्तन (न.) हटाना। सौ वर्ग गज भूमि।

निवर्हण (न.) मारना।

निवसित (स्त्री.) गृह। घर।

निवसच (पुं.) आम। गाँव।

निवसन (न.) घर। कपड़ा।

निवहः (पुं.) समुदाय। समूह। झुण्ड।

निवात (पुं.) वातरहित देश। कवच।

निवातकवच (पुं.) एक देव। प्रह्मद का पुत्र।

निवाप (पुं.) पितरों के लिये दान।

निवास (पुं.) घर। आसरा।

निविड (त्रि.) घन। मोटा।

निवीतः (न.) कण्ठ में पड़ा हुआ जनेक। कपड़े पहने हुए।

निवृत्त (न.) निरत। इटा हुआ। लौट गया। चुपचाप।

निवृत्ति (स्री.) उपरम। हटना। विरति।

निवेदन (न.) सम्पानपूर्वक विज्ञप्ति।

निवेश (पुं.) विन्यास। घरनाः छावनीः। विवाहः स्थानः।

निवेशन (न.) घर। प्रवेश। रहना।

निश् (स्री.) रात। इत्दी।

निश्चा (स्त्री.) रात । इल्दी । मेष आदि राशि समूह।

निश्नाकर (पुं.) चन्द्रमा। मुर्गा।

निशाचर (पुं.) राक्षस। उल्लू। साँप। पिशाच। चकवा। चोर। रात को विचरने वाला।

निशान (न.) तीक्ष्णीकरण। तेज करना।

निशान्त (न.) घर।

निशापति (पुं.) चन्द्रमा।

निशीच (पुं.) आधीरात। रात।

निश्रीयिनी (स्री.) रात।

निश्रुष्म (पुं.) श्रुष्म दैत्य का भाई। एक दैत्य। मलना।

निश्चस (पुं.) संशयरिहत सिद्धान्त । निर्णय पका । निश्चल (त्रि.) स्थिर । पक्का । भूमि ।(स्त्री.) शालपर्णी ।

निश्वास (पुं.) साँस।

निषम (पुं.) तर्कस।

निषक्तिन् (त्रि.) धनुषधारी।

निषद्या (ज्ञी.) झटां बाजार। दूकान। छोटा खटोला। मण्डी।

निषद्धर (पुं.) कीच। कामदेव।

निषध (पुं.) कठिन। एक देश। निषाद स्वर।

निषार (पुं.) वीणा या गले का स्वर। चाण्डाल। वर्णसङ्कर विशेष।

निषादिन् (पुं.) महावत । हस्तिप ।

निषद्ध (त्रि.) बुरा। रोका हुआ। इटाया हुआ।

निषेकः (पुं.) गर्माघान।

निष्क् (कि.) मापना।

निष्कं (पुं.) सोलह माशे की तील। १००, रत्ती भर सोना। सोने का बर्तन।

निष्कर्ष (पुं.) निचोड़। निश्चय। सार। तत्त्व।

निष्कल (त्रि.) कलाशून्य। जो हुनर न जानता हो। (पुं.) आश्रय।

निष्कासित (त्रि.) निकाला हुआ।

निष्कुट (पुं.) घर के पास का उपवन। खेत। अन्तःपुर। (स्ती.) इलायची। निष्कुषित (त्रि.) खण्डित। तोड़ा। गया। खाल उतार गया।

निष्कृति (स्त्री.) घुटकारा। मुक्ति।

निष्कृष्ट (त्रि.) निकाला गया। खींचा गया। सारोश। निचोड़।

निष्कोषण (न.) भीतर के हिस्सों या अंगों को बाहर निकालना।

निष्क्रमण (न.) बाहर निकलना। एक वैदिक संस्कार।

निष्क्रय (पुं.) बिक्री। तन्ख्वाह।

निष्कान्त (त्रि.) निकला।

निष्क्रिय (त्रि.) बेकार। कुछ न करने वाला।

निष्काय (पुं.) रसा। जूस।

निष्ठा (स्त्री.) निश्वास। दृढ़ता। अन्त।

निष्ठीवन (न.) यूक। खखार।

निष्दुर (न.) निदुर। बेरहम। निष्ठबूत (त्रि.) फॅका गया। धूका गया।

निष्णात (त्रि.) पारंगत । निपुण । नहाया हुआ ।

निव्यत्ति (स्त्री.) निपटेरा। समाप्ति। सिद्धि।

निष्पदयान (न.) नौका। नाव।

निष्पन्न (त्रि.) पूर्ण। समाप्त। सिद्ध।

निष्परिग्रह (त्रि.) सन्यासी। परमहंस। अपने पास कुछ न रखने वाला।

निष्पादन (न.) सन्पादन। पूर्ण करना।

निष्पादित (त्रि.) समाप्त किया गया। पूरा किया गया।

निष्पाप (त्रि.) पापरहित।

निष्पतिभ (त्रि.) मूर्ख। बड़।

निष्प्रम (त्रि.) प्रभारहित। फीका।

निष्फल (त्रि.) बेकार। व्यर्थ। वृथा।

निस् (अ.) निषेध। सफलता। निश्चय। पूरा पूरा।

निसर्ग (पुं.) स्वभाव। रूप।

निसूदन (न.) मारना। जान तेना।

निसृष्ट (त्रि.) न्यस्त। मध्यस्य। पैदा किया। छोड़ा।

निसृष्टार्च (पुं.) दोभाषिया।

निस्तत्त्व (त्रि.) तत्त्वशून्य। असार।

निस्तरण (न.) उपाय। निस्तार। तैरना।

निस्तल (त्रि.) गोल। बे पेंदे क्प्र।

निस्तार (पुं.) उद्धार। उबार। घुटकारा।

निस्तुषित (त्रि.) त्यामा हुआ। त्यचाहीन।

निस्तेज (त्रि.) तेज रहित।

निस्तोद (पुं.) पीड़ा। व्यथा। ५५।

निम्निंश (पुं.) खङ्गा खाँड़ा।

निस्त्रेगुण्य (त्रि.) निष्काम ।

निस्नेह (त्रि.) रुखा। बेमुरौवत।

निस्पन्द (पुं.) धड़कन । हिलना ।

निस्पृह (त्रि.) लापर्वाह। कोई वाह न रखने वाला।

निस्बन्द (पुं.) टपकना। बहना।

निस्राव (पुं.) चावल का माँड़।

निस्व (त्रि.) उत्साहरहित । कंगाल । निर्धन । निर्वल ।

निस्वन (पुं.) शब्द।

निस्सारित (त्रि.) निकाला गया।

निस्सीम (त्रि.) सीमारहित। बेहद।

निइत (त्रि.) मारा गया।

निहनन (न.) वध करना। मार डालना।

निइन्ता (त्रि.) मारने वाला।

निडव (पुं.) बुलाना। पुकारना।

निहित (त्रि.) मीतर रक्खा हुआ।

निह्द (पुं.) छिपाना । कपट ।

निद्वत (त्रि.) छिपाया गया।

निहाद (पुं.) अस्पष्ट भारी शब्द।

नीकार (पुं.) तिरस्कार।

नीकाश (पुं.) निश्चय । समान ।

नीच (त्रि.) छोटी जाति का और छोटे खोटे हृदय का।

नीचीन (त्रि.) अद्योमुख। औंचा।

नीचै: (अ.) नीचे। थोड़ा। सुद।

नीड़ (पूं.) झोंझ। घोंसला।

नीड़ज (पुं.) पक्षी। चिड़िया। घोंसले में पैदा होने वाला।

नीत (त्रि.) लाया गवा। पहुँचाया गया।

नीति (स्री.) एक शास्त्र। न्याय। उचित व्यवहार।

नीतिशात्र (न.) नीति के प्रन्थ।

नीतिक्र (त्रि.) नीति को जानने वाला।

नीप (पुं.) कदम्ब। नीला। अशोक। दुपहरिया। नीयमान (त्रि.) पहुँचाया जा रहा। लिया जा रहा।

नीर (न.) जल। रस।

नीरज (न.) कमल । मोली । जलजीव ।(त्रि.) रज से रहित ।

नीरद  $(\dot{y}_{*})$ वादल । भोषा । (त्रि.) वे दाँत वाला ।  $(\dot{y}_{*})$  समुद्र ।

नीरनिधि 🤳

नीरन्त्र (त्रि.) गढ़ा। घना। छिद्र रहित।

नीरस (त्रि.) रूखा। रसहीन।

नीराजन (न.) आरती उपतारना।

नीरुक् (पुं.) रोगरहित । आराम ।

नील (पुं.) नीला। वानर विशेष। निषि विशेष। पर्वत विशेष। लाज्छन। कलंक। नीलम मणि।

नीलक (न.) काला नमक।

नीलकण्ड (पुं.) महादेव। एक पक्षी। पपीछ। मोर। नीलरो.जैत (पुं.) महादेव। काला और लाल मिला हुआ रंग।

नीलाम्बर (पुं.) बलदाऊजी। शनैश्चर। राक्षसः

(न.) नीले रंग का कपड़ा।

नीलोत्पल (न.) नीले रंग का कमल।

नीवार (पुं.) तृणधान्य। तिल्ली के चाव।

नीवी (स्त्री.) पूँजी। स्त्रियों के लहेंगे का नाला।

नीवृत् (पुं.स्री.) जनपद। देश।

नीशार (पुं.) पर्दा। कनात। तंबू।

नीहारः (पुं.) कुझसा। कुहरा।

नु (अ.) तर्कणा। विकल्प। अपमान। अनुनय। प्रश्न। कारण। व्यतीत।

नुति (स्री.) स्तुति। पूजा।

नुत्त (त्रि.) प्रेरित।

नुज्ञः (त्रि.) अस्त । प्रेरित । निरस्त ।

नूतन (त्रि.) नवा।

नूल (त्रि.) नया।

नूद (पुं.) शहतूत का दरख्त।

नून (त्रि.) समूचा।

नूनम् (अ.) निश्वय। तर्कणा। स्मरण। उद्योशा। वचनपूर्ति।

नूपुर (पुं.) नेवर। बिछिया।

नृ (पुं.) पुरुष। मनुष्य।

नृकरोटिका (स्त्री.) मनुष्य की खोपड़ी।

नृकरोटिका (स्ती.) मनुष्य की खोपड़ी।

नृग (पुं.) एक बड़े दानी राजा।

नृति (क्री.) नाचना।

नृत } (न.) ताल लय के साथ नाचना।

नृत्य 🕽

नृप (पुं.) राजा।

नृपति (पुं.) राजा। कुबेर।

नृपशु (पुं.) पशु की तरह विवेकरहित मनुष्य।

नृपाध्वर (पुं.) राजसूय यज्ञ।

नृशंस (त्रि.) क्रूर। नीच। खूनी।

नृसिंह (पुं.) विष्णु का एक अवतार। मनुष्यों में शेर।

नेजक (पुं.) धोबी।

नेता (त्रि.) अगुआ। मुखिया। मालिक।

नेत्र (न.) मथानी की रस्सी। आँख। रथ।

नेत्रच्छद (पुं.) पलकें।

नेत्रबन्ध (gj.) आँखिमचौनी का खेल।

नेत्राम्बु (न.) आँसू।

नेदिष्ठ (त्रि.) अत्यन्त निकटवर्ती।

नेदीयान् (त्रि.) बहुत ही नजदीकी।

नेप (पुं.) पुरोहित।

नेपथ्य (न.) रंगमूमि। स्टेज। वेशभूषा बनाने का स्थान।

नेपाल (पुं.) नैपाल देश।

नेम (पुं.) समय। अवधि। खण्ड। प्रकार। छल कपट। गढ़ा।

नैमि (स्त्री.) गरारी। पहिये की लकीर। जैनियों के एक देवता।

नेमिश्र (न.) नैमिषारण्य (नीमखार) क्षेत्र।

नेमी (स्त्री.) पहिये की लकीर। गरारी।

नेष्ट (त्रि.) निषिद्ध। अप्रिय। नापसन्द।

नैकटच (न.) निकटता।

नैकृतिक (त्रि.) चुगलखोर।

नैगम (पुं.) उपनिषद् । ब्रह्मविद्या । बनिया । व्यापारी ।

नैज (त्रि.) अपना।

नैत्य (न.) नित्यता।

नैपुण्य (न.) निपुणता। चातुरी।

नैमित्तिक (त्रि.) विशेष कारण से होने वाला (कर्म)।

निमष (न.) नीमखार क्षेत्र । नैमिषारण्य । वायुपुराणीक वह स्थान, जहाँ ब्रह्मा का दिया हुआ मानसचक्र आरा टूट कर गिर गया और तपस्या आदि के लिये सर्वोत्तम स्थान माना गया । "निमःशीर्यत्यस्मिन् ।"

नैयायिक (त्रि.) न्याय शास्त्र को पढ़ने या जानने वाला।

नैरन्तर्य (न.) निरन्तरता। अखण्डता।

नैराश्य (न.) नाउम्मैदी। आशा न रहना।

नैरुक्त (पुं.) निरुक्तसम्बन्धी।

नैर्ऋत (पुं.) राक्षस। एश्चिम-दक्षिण दिशा के स्वामी।

नैगुंज्य (न.) निर्गुणता। मुक्ति।

नैवेद्द (न.) निवेदन (अर्पण) करने की सामग्री। भगवान् का भोग।

नैश (त्रि.) रात का।

नेषदः (पुं.) महाराज नल। श्रीहर्ष कविराज का बनाया महाकाव्य।

नैष्कर्म्य (न.) कर्म न करना। बेकाम रहना।

नैष्ठिक (पुं.) बालब्रह्मचारी।

नैसर्गिक (त्रि.) स्वामाविक। स्वभावसिद्ध।

नो (अ.) नहीं। अमाव। निषेष।

नोचेत् (अ.) नहीं तो।

नोदना (स्त्री.) प्रेरणा।

नौ (स्त्री.) नाव। बेड़ा।

नौका (स्त्री.) नाव।

नीकारण्ड (पुं.) डाँड़।

न्यकार (पुं.) अनादर। विकार।

न्यग्रोध (पुं.) बर्गद का पेड़।

न्यह्र (पुं.) मुनिविशेष। बारहसिंगा।

न्यञ्चित (त्रि.) औधा।

न्यस्त (त्रि.) रक्खा गया। त्यक्त।

न्यस्तदण्ड (पुं.) संन्यासी।

न्यस्तशस्त्र (त्रि.) त्यक्तशस्त्र। निहत्या।

न्याय (पुं.) उचित। इन्साफ। नीति। छः दर्शन शास्त्रों

में से एक दर्शन शास्त्र।

न्यास्य (त्रि.) युक्तियुक्तः। मुनासिबः। न्यासः (प्रं.) धरोहरः। अमानतः। संन्यासः। रखनाः।

न्युब्ज (पुं.) कुशनिर्मित स्रुवा। (न.) कमरख।

(त्रि.) कुबड़ा। औँघा।

न्यून (त्रि.) कम। निन्दा योग्य।

## प

प पीना। बचाना। वायु। पता। अण्डा।

पक्ट (त्रि.) पका हुआ। दृढ़।

पक्कण (न.) भील का घर। चाण्डाल की झोपड़ी।
पक्क (पुं.) १५ दिन।पखवाड़ा।पंख।सहाय।तरफ।
पक्षक (पुं.) खिड़की। पक्खा या कोट। दीवार।
पक्षित (स्त्री.) पखवाड़े की आरम्भ तिथि।पड़वा।
प्रतिपदा तिथि। पक्षियों के पंखीं की जड़।

पक्षपात (पुं.) तरफदारी। पक्ष का गिर जाना। पंख झड़ जाना।

पद्मान्त (पुं.) अमावस और पूर्नों का दिन । जिसमें पखवाड़ा समाप्त हो।

पक्षिल (त्रि.) सहायता देने वाला। वाल्स्यायन मुनि। पक्षी (पुं.) चिड़िया। तीर। पखवाड़े वाला। महीना।

प्रस्म (न.) पलक।

प्रक्र (पुं.न.) कीचड़। पाप।

पङ्कज (न.) कमल। (त्रि.) जो कीचड़ में पैदा हो।

पङ्किल (त्रि.) मैला। कीचड़ वाला।

पङ्करुरु (न.) कमल। सारस पक्षी।

पक्कि (स्री.) पाँति। कतार। श्रेणी।

पर्क्तिदृषक (पुं.) धूर्त। चार आदिमयों में न बैठने तायक। अनाचारी। जिसके साथ भोजन करने से भ्रष्टता हो जाय।

पर्क्तिपावन (पुं.) विद्वान्। गुणी। सदाचारी जिसके साथ घोजन को बैठने वाले पवित्र हो जायँ।

प्रकृतिकाः (अ.) कतार की कतार । अनुक्रम से।

पहुँ (त्रि.) लगड़ा। (पुं.) शनैश्चर ग्रह।

पवन (न.) पकाना। अज्ञादि का पवना।

पञ्ज (पुं.) शूद्र।

पञ्चक (न.) पाँच का समूह। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती तक पाँच नक्षत्र।

पञ्चकषाय (पुं.) जामुन । सेमर । बेर आदि पाँच कसैली चीजें । पञ्चकोष (पुं.) अत्रमय। प्राणमय। मनोमय। विज्ञानमय और आनन्दमय-ये शरीर के भीतरी पाँच भाग।

पञ्चगव्य (न.) गौ की पाँच चीजें-दूध, दही, धी, गोमूत्र, गोबर। त्रिवर्ण इसको पी कर अपनी देहशुद्धि मानते हैं।

पञ्चचूड़ा (स्त्री.) एक अप्सरा।

पञ्चजन (पुं.) एक दैत्य। पाँच आदमी। पुरुष। पञ्चतत्त्व (न.) पाँच तत्त्व-पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश।

पञ्चवटी (स्त्री.) दण्डकारण्य का एक स्थान। जहाँ वनवास में रामचन्द्र ने निवास किया था। सीताहरण का स्थान।

पन्चबाण (पुं.) पाँच बाण वाला। कामदेव के पाँच बाण ये हैं-

"अरविन्दमशोकञ्च चूतं च नवमल्लिका।

नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्च बाणस्य सायकाः।।" अर्थात्– कमल, अशोक, आम, नयी मालती (मधुमालती) और नीले रंग का कमल ये पाँच वाण हैं। अथवा–

"उन्मादनस्तापनश्च स्तम्भनः शोषणस्तथा। सम्मोहनश्च कामस्य पञ्च वाणाः प्रकीर्तिताः ।।" अर्थात्- पागल कर देना। सन्तप्त कर देना। कर्त्तव्यशून्य करना। शरीर सुखा देना और मोहित (आशक) कर देना ये पाँच बाण हैं। कामदेव।

पञ्चशाख (पुं.) पन्शाखा। हाय।

पञ्चसूना (स्त्री.) चूल्हा, चक्की, बुहारी, लीपना और चलना-इनसे होने वाली जीवों की हत्या।

पञ्चाग्नि (पुं.) चारों तरफ आग जला कर ऊपर से सूर्य का ताप सहना। पाँच आगें तपस्वी गरमी में क्षेपहर के क्क तापते हैं।

पञ्चाङ्ग (न.) जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ये पाँच अङ्ग हों। पत्रा। तिथिपत्र। (पुं.) क्षुआ। (त्रि.) पाँच अंग वासा।

पञ्चामृत (न.) दूब, दही, धी, खाँड़ और शहद पाँचों वस्तु मिलाया हुआ एक पदार्थ।

पञ्चाल (पुं.) पंजाब।

पञ्चाली (स्त्री.) गुड़िया। द्रौपदी। पञ्चाल देश के राजा की कन्या।

पञ्चाश्रत् (स्त्री.) पचास।

पञ्चेन्त्रिक (न.) पाँच । इन्द्रियाँ-आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ।

पञ्जर (पुं.न.) हिंहुयों का बाँचा। पिंजड़ा। पञ्जी (स्त्री.) सूत की अङ्की। तिथिपत्र। जन्त्री। पञ्चतस्य (न.) पाँच की संख्या।

पञ्चतन्मात्र (न.) इन्द्रियों से ग्रहण किये जाने वाले पाँच विषय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्छ।

पञ्चल (न.) मरण। मृत्यु। पाँच तत्त्वों में तुत हो जाना।

पञ्चदश (त्रि.) पन्द्रह।

पञ्चरश्री (स्त्री.) वेदान्त का एक ग्रन्थ। पूनों और अमावस्या तिथि। पन्द्रहवीं तिथि।

पञ्चषा (अ.) पाँच तरह।

पञ्चनख (पुं.) पाँच नख वाले व्याघ्र आदि जीव।

पञ्चनदः (पुं.) पंजाब प्रदेश।

पञ्चणूत (न.) पञ्चतत्त्व।

पञ्चम (त्रि.) पाँचवाँ। (पुं.) स्वरंविशेष। पचम राग।

पञ्चमकार (न.) तन्त्रोक्त मद्य-मांस-मुद्रा-मतस्य-मैथुन।

पञ्च**मसयज्ञ** (पुँ.) स्वाध्याय, अग्निहोञ, अतिथिपूजन, तर्पण, बलिवैश्वदेव ।

पञ्चमास्य (पुं.) क्रोयल।

पट (पुं.) कपड़ा।

पटकार (पुं.) जुलाहा।

पटकुटी (स्री.) तंबू।

पटच्चर (न.) फटा पुराना कपड़ा (पुं.) चीर। पटल (न.) छत। पदी। आँख की बीमारी (फुल्ली)। ग्रन्थ विशेष।

पटह (पुं.न.) ढोल।

पटीर (न.) चलनी। खेता मेघ। वंशलोचन। कत्था। पेट। कामदेव। चंदन।

पटीबान् (त्रि.) काम करने में होशियार। पटोल (पूं.) पर्वल! पद्ध (न.) प्रधान । नगर । वौराह्य । पटा । पटड़ा । ढाल । राजा का सिंहासन । रेशम । पीसने का पत्थर ।

पद्धन (न.) रेशमी वस्त्र। पद्धवेवी (स्त्री.) पटरानी।

पट्टन (न.) मारी शहर। बड़ा मुल्क।

पठ् (क्रि.) पढ़ना। बाँचना। पाठ करना।

पड् (कि.) जाना।

पण् (क्रि.) व्यवहार करना। मोल लेना और बेचना। स्तुति करना।

पन (पुं.) मूल्य। दाम। ताम्बा। मजदूरी। नियम। व्यवहार। अस्सी कौड़ियाँ। चार काकिनी।

पणन (न.) बेचना।

पणव (पुं.सी.) एक प्रकार का ढोल। "पणवानकगोमुखाः"- भगवद्गीता।

पणाया (स्त्री.) व्यवहार । मण्डी । व्यापार का लाम । जुआ । स्तुति ।

पणायित (त्रि.) सराहा गया। प्रशासित।

पणितव्य (त्रि.) मोल लेने योग्य। स्तुति करने योग्य। पण्डित (पुं.) तत्त्य पहचानने वाली बुद्धिवाला।

विद्वान्। समझदार।

पण्डितम्मन्य (पुं.) अपने को पण्डित मानने वाला। पण्यवीची (क्री.) मण्डी। गञ्ज। दूकान। झट। पण्यकी (क्री.) वेश्या। रण्डी।

पण्वाजीव (पुं.) बनिया। व्यापारी।

पत् (क्रि.) जाना। गिरना। नीचे आना।

पतग (पुं.) पक्षी । चिड़िया।

पतक् (पुं.) सूर्यः । मकरी । पक्षी । महुए का पेड़ । पतन्नि (पुं.) मुनिविशेष । न्याकरण के भाष्यकार । पतत् (पुं.) पक्षी ।

पतत्र (पुं.) बाजू। डहना। पर।

पतित्र (पुं.) पक्षी।

पतित्रन् (पुं.) पक्षी। पर वाला।

पतद्ग्रह (पुं.) नारद पाञ्चरात्रोक्त पञ्च कटोरी की पूजा में पाँची पात्रों का जल गिरने का पात्र विशेष। पीकदान। खकारदान। उगालदान।

पतवालु (त्रि.) गिरने वाला।

प्ताका (क्षो.) झण्डी। सौभाग्य नाटक न्त्रा एक अङ्गः। छन्द का एक चक्र। पताकिन् (त्रि.) पताकाषारी।

पति (पुं.) मर्ता। स्वामी। अधिपति। रझक। पतित (त्रि.) गिरा हुआ। नीच। जाति प्रम्ट। पतिम्बरा (झी.) अपनी इच्छानुसार पति को स्वीकार

करने वाली कन्या। काला जीस।

पतिवत्ती (बी.) सक्ता। सीमाग्यक्ती बी। मकोव। पतिव्रता (बी.) सती। पति की आज्ञानुवर्तिनी सी। पति ही का नियम बारणा करने वाली।

पत्ति (g.) सेना जिसमें एक रच, एक झयी, ३ घोड़े, ३ पैदल सिपाड़ी हों।

पत्नी (स्रो.) विधिपूर्वक ब्याही हुई स्री।

पत्र (न.) चिद्धी। कामज। पत्ता।

पत्रमङ्ग (पुं.) शरीर को सवाने के लिये चित्रविचित्र लिखने। रचनाविज्ञेष। सवावट।

"कस्तूरीवरपत्रमङ्गनिकरो सुष्टो न गण्डस्थले"

पञरच (पुं.) पक्षी।

पत्रसूचि (सी.) काँदा। कृष्टक।

पत्राञ्चन (न.) मसी। स्याद्ये।

पत्रित् (पुं.) पत्नी। तीर। बाज पत्नी। रथी। पर्वत। ताल।

पथ् (कि.) जाना।

पच (युं.) मार्ग। रास्ता।

पथिक (पुं.) बटोही। राहगीर। राही।

पथिन् (पुं.) पदा मार्ग।

पच्य (त्रि.) रोगी के खाने के योग्य वस्तु। हितकर वस्तु। इर्र का पेड़।

"हरीतकी सदा पच्या कुपच्यं बदरीफलम्।"

पद् (कि.) यल जाना। हिलना।

पद (न.) श्लोक का चौथा चरण (किरण। स्थान। चिह्न। उद्यम। पाँच। चरण। निश्चय। रक्षा।

पद्ग (त्रि.) पैदल।

पदवि-वी (सी.) पद। रास्ता।

पदाजि (पुं.) पाँव से क्लने वाला।

पदाति (पुं.) पैदल।

पदार्थं (पुं.) अभिधेय । दस्तुमात्र । पदौं का अर्थ ।

पद्न (पुं.) पैदल।

पद्धतिने (ब्री.) पगडण्डी। पथा। रास्ता। पंक्ति। पूजन आदि की विधि की पुस्तक। रिवाज। पव (न.) कमल। सेनाचक विशेष। दस अर्ब की संख्या। बातु। पुष्करमूल। सीसा। नाडीचक।

प्राकेशर (पुं.) कमल की तिरी।

पवगर्भ (पुं.) ब्रह्मा। कमल का मध्य।

पवनाम (पुँ.) विष्णु। जिनकी नामि में कमल हो। पवपुराण (न.) अठारह पुराणों में से एक।

प्तबन्ध (पुं.) शब्दसम्बन्धी अलंङ्कार विशेष।

पवनन्यु (पुं.) सूर्य। भौरा।

पवमू (पुं.) पद्रोद्धव। ब्रह्मा।

पचराग (न.) माणिक। लाल।

प्रवतान्धन (पुं.) सूर्य। ब्रह्म। राजा। कुबेर।

पत्ता (ज्ञी.) लक्ष्मी। लवङ्गः। मनसा देवी। कुसुम्थ का पुष्प।

पदासन (न.) बैठक भेद। आसन विशेष। पदिनी (क्षी.) कमलों का समूह। कमलों वाला देश। स्त्री विशेष।

पितृ (पुं.) हाथी। कमलों वाला।

पवेशय (पुं.) विष्णु।

एड (न.) श्लोक। कविता। कवियों की छन्दोबद्ध रचना।

पन् (क्रि.) स्तुति करना।

पनस (पुं.) कटहर। काँटाल। कण्टकीफल।

पत्र (त्रि.) गला हुआ। गिरा हुआ।

पत्रग (पुं.) साँग। सर्प।

पत्रगाञ्चन (पुं.) गरुड़। साँप का खाने वाला। सर्पभोगी।

पत्रदा (की.) पाँव में बाँधी गयी। चर्मपादुका। जूती।

पम्पा (ली.) दक्षिणी एक तालाब। पम्पा सरोवर। जहाँ श्रीरामचन्द्र और सुग्रीव की भेंट हुई थी। नदी विशेष।

प्यु (क्रि.) जाना।

पय (न.) दूध। जल। पानी।

पयस्य (त्रि.) दुग्धविकार। दही, मलाई इत्यादि। विल्ला। अर्कपुष्पिका और कुटुम्बिनी स्त्री।

पयस्विनी (स्री.) दूध वाली। गी। नदी। काकोली। बकरी। जीवन्ती। रात्रि।

पयोचर (पुं.) मेघ। स्त्री का स्तन्ता नारियल।

पयोधि (पुं.) समुद्र।

पयोवतः (न.) बारह दिन का व्रतविशेष जिसमें केवल दूध पिया जाता है।

पर (त्रि.) भित्र। और। दूसरा। अगला। दूर। सर्वोत्तम। घुटकारा। केवला (न.) ब्रह्म। (पुं.) शत्रु।

परःशत (न.) सौ से अधिक।

परःश्वस् (अव्य.) परसों का दिन।

परःसहस्र (न.) एक हजार से ऊपर की गिन्ती। परकीय (त्रि.) दूसरे का। (ा) (क्षी.) उपनायिका।

परच्छन्द (पुं.) दूसरे की इच्छा। पराधीन।

परजात (त्रि.) दूसरे से उत्पन्न।

परतंत्र (त्रि.) पराधीन। दूसरे के अधीन।

परत्व (न.) वैशेषिक मतानुसार सिद्ध गुण विशेष एवं भेद।

परिपण्डाद (त्रि.) परात्रोपजीवी । दूसरे के-अत्र से जीने वाला ।

परपुष्ट (पुं.) कोइल (स्री.) वेश्या।

परपूर्वा (स्त्री.) दूसरा पति करने वाली स्त्री।

परमाग (पुं.) दूसरे का हिस्सा।

परमृत् (पुं.) काक। कौवा।

परम् (अव्य.) नियोग। क्षेप। केवल। अनन्तर।

**परम** (त्रि.) प्रधान। उत्कृष्टः। बड़ा। पहला। ओंड्रार।

परमम् (अव्य.) अनुज्ञा। स्वीकार करना।

परमर्षि (पुं.) ब्रह्मवेत्ता । श्रेष्ठ सन्त ।

परमहंस (पुं.) कुटीचक आदि संन्यासियों में से एक प्रकार का सबसे ऊँचा अन्तिम श्रेणी का संन्यासी।

परमाणु (पुं.) बहुत मिहीन अणु।

परमात्मन् (पुं.) परब्रहा।

परमात्र (न.) खीर। दूष में पका हुआ अत्र। क्षीरात्र। देवप्रिय होने से परम संज्ञा है।

परमायुस् (न.) १०० वर्ष की पूरी आयु।

परमेश्वर (पुं.) जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और पालन का हेतु अर्थात् परमात्मा। चक्रवर्ती राजा।

परम्परा (स्त्री.) वंश। व्यवचान। सन्तति।

परम्पराक (न.) यज्ञार्थ पशुहनन।

परम्परीण (त्रि.) क्रमागत । अविच्छेद्य । सन्तत । त्याग ।

परवज्ञ (त्रि.) पराधीन।

परवत् (त्रि.) परवश। दूसरे के अधीन।

परभु (पुं.) कुल्हाड़ा।

परश्रुराम (पुं.) जमदिग्नपुत्र । एक ऋषि । भगवान का चौबीस में से एक अवतार ।

परश्वषः (पुं.) कुल्हाड़ा।

परस्पर (त्रि.) आपस में।

परस्मैपदः (न.) जिससे दूसरे के लिये फल का ज्ञान हो। व्याकरण में कथित तिप् आदि।

परा (अव्य.) उत्तटा। बड़ाई। बुरे वचन कहना। सामने। देना। बहादुरी। नितान्त। जाना। टूटना। तिरस्कार। तौटना।

पराक (पुं.) व्रतविशेष । स्वंग । रोग विशेष । छोटा ।

प्राक्रम (पुं.) बल। जोर। वीरता।

पराम (पुं.) पुष्परज। उपराम्। चन्दन।

पराड्.मुख (ब्रि.) विमुख। मुँह मोड़े। नाराज। परांचित (ब्रि.) दूसरे द्वारा घिरा या पुष्ट हुआ।

दूसरे से पाला हुआ।

पराचीन (त्रि.) पराङ्मुख । परकालिक । पुराना । पराजव (पुँ.) पराभव । तिरस्कार । दबाव । विनाश ।

परामर्श (पुं.) युक्ति। विवेचन। सलाह।

परावण (न.) तत्पर और प्रिय।

परारि (अन्यः) न्यतीत तृतीय वर्ष। बड़ा शत्रु। परार्द्धः (न.) नरम संख्या। ब्रह्मा की आयु का

आधा भाग, उनके ५० वर्ष।

पराद्धर्व (त्रि.) श्रेष्ठ । बहुत अच्छा।

परावर्तः (पुं.) बदला। बदलना। विनिमय।

पराश्वर (पुं.) व्यासदेव के पिता का नाम।

परासन (न.) मारना।

परासुः (त्रि.) मरा हुआ। मृत।

परास्तः (त्रि.) निरस्त। पराजित।

पराह (पुं.) परदिन। अगला दिन। दूसरा दिन।

पराह (पुं.) दिन का पिछला हिस्सा।

परि (अन्यः) चारों ओर से। बर्जना। बीमारी। शेष। निकालना। पूजा। भूषण। शोक। सन्तोष। बोलना। बहुत। त्याग एवं नियम।

परिकरः (पुं.) परिवार। पर्ध्यङ्का समारम्प। समूह। विवेक। कमर कसना। साथी।

परिकर्मन् (न.) देह का संस्कार। भूषण। उबटन लगाना। सेवक।

परिक्रम (पुं.) परिक्रमा। खेल आदि।

परिक्षित् (पुं.) अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र। कुरुवंश का एक राजा। परीक्षित्। इसने पाँच वर्ष की अवस्था में श्रीकृष्ण को परीक्षा से जान लिया था।

परिखा (स्त्री.) खाई।

परिगत (त्रि.) प्रान्त। ज्ञानः। विस्मृत। चेष्टित। घरा हुआ। चला गया।

परिज्ञह (पुं.) सेना का पिछला भाग। भार्य्या। परिजन।

परिषः (पुं.) लोहे का मुग्दर। लोहे से मढ़ा हुआ लड़। श्रुत। घड़ा। घर। योगों में एक योग।

परिचय (पुं.) पहचान । संस्तव । प्रणय ।

परिचर्या (स्त्री.) सेवा। अधीनता। पूजा।

परिचाय्य (पुं.) यज्ञ की आग। परिचारक (पुं.) सेवक।

परिच्छद (पुं.) सामान । परिवार ।

परिच्छेद (पुं.) विशेषरूप से सीमा बाँधना। सर्ग। अध्याय। सीमा। विचार।

परिजन (पुं.) परिवार। प्रतिपाल्यजन।

परिणत (त्रि.) परिपक्क। बढ़ा हुआ। किसी काम के अन्तिम फल का लाम। टेढ़े दाँत चलाने वाला हाथी।

परिणव (पुं.) विवाह।

परिणाम (पुं.) विकार। प्रकृति का अन्यथा भाव। शेष। अर्थालंकार। अन्तिम फल।

परिणाङ (पुं.) विस्तार। फैलाव।

.परिणेतु (पुं.) विवाह करने वाला। भर्ता। पति। परितस् (अव्य.) चारों ओर से।

परितापः (पुं.) तपन। दुःख। शोक। गर्मी। भय। कम्प। नरकविशेष।

परित्राण ् (न.) रक्षण। बचाना। हटाना। परिदान ् (न.) विनिमय। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। परिदेवन (न.) बारम्बार सोचनाः। विलापः। पक्षातापः।

परिवार (न.) पहिनने का कपड़ा। पहिरना। परिषि (पुं.) चन्द्र अथवा सूर्य का मण्डल। परिवेशः। गोल। गुलर वृक्ष की शाखा। चारों और। पासः।

परिविस्य (त्रि.) परिचारक। सेवक। टहलुआ। रथी वी रक्षा के लिये रणभूमि में चारों ओर खड़ी सेना।

परिपन (न.) मूलकन। युञ्जी।

परिपन्तः (पुं.) शत्रु।

परिपन्यिन् (पुं.) चतुराई।

परिपाटि-टी (स्ती.) अनुक्रम । रीति।

परिपत्तव (न.) चञ्चल। अस्थिर।

परिवर्ड (पुं.) राजा के चढ़ने योग्य घोड़ा, हायी। परिम-मा+वः (सं.) अनादर। तिरस्कार।

परिमानन (न.) मलीमलीन। नियम।

परिभाषा (स्त्री.) कृतिम संज्ञा विशेष नाम।

परिभूत (त्रि.) तिरस्कृत। अपमानित।

परिमण्डल (त्रि.) गोल आकार का। गोल। परिमल (पुं.) केसर चन्दनादि का उबटन।

सुगन्धित। परिमाणः (न.) माय। बराबरी। प्रमाणः।

समता। तील। परिमित्त (त्रि.) मापा हुआ। युक्त। ठीक। तीला। परि-री+रम्ब (पुं.) छाती से लगाना।

परिवर्जन (न.) छोड़ना। देना। मारना। परि-री+वर्च (पुं.) बदली। विनिमय। युगान्त काल। अध्याय आदि।

परिवह (पुं.) सप्तवायु में से एक।
परि-री+वाद (पुं.) अपवाद। निन्दा। बदनामी।
परिवादिनी (स्त्री.) निन्दा करने वाली स्त्री।
परि-री+वाप (न.) मुण्डन। हजामत।
परिवापित (त्रि.) मुड़ा हुआ।
परि-री+वाप (पुं.) तलवार की म्यान। परिजन।

पर-राभवार (पुं.) तलवार की म्यान। परिजन कुटुम्बी।

परिवित्र (त्रि.) वह माई जिसके छोटे माई का विवाह, उसके पूर्व हो गया हो। ऐसी ही ज्येष्ठा मिनी। परिविचि (पुं.) अविवाहित बड़े भाई का विवाहित छोटा भाई। विवाहित छोटे भाई का अविवाहित बड़ा भाई।

परिवृद (त्रि.) धिरा हुआ। युक्त। परिवृढ (त्रि.) स्वामी। मालिक।

परिवेदन (न.) बड़े भाई से पहले छोटे का ब्याह हो जाना।

परिवेश (पुं.) घेरा। सूर्य और कदमा के बिम्ब के चारों और कमी २ दिखलाई पड़ने वाला मण्डल।

परिवेचण (न.) परोसना। धेरा घेरना।

पिखाद् (पुं.) संन्यासी। यती।

परिवाजकः (पुं.) संन्यासी। यती।

परिव्यव (पुं.) चटनी।

परिसङ्क्तीय (त्रि.) शंका के योग्य। विश्वास-पात्र नहीं।

परिशिष्ट (न.) बच गया। रह गया। स्रोड्पन्न। परिश्रम् (पुं.) मेहनत।

परित्रव (पुं.) समा। समिति। कमेटी।

परिषद् (स्री.) सभा। धर्मसभा। विद्वानों की सभा। परिषद्बल (त्रि.) सभासद्। मेंबर।

परिष्क (त्रि.) परपालित। दूसरे के द्वारा पाला गया। परिष्कार (प्.) साफ सुथरा।

परिष्टि (पुं.) कन्ट।

परिष्यन्द (पुं.) धार।

परिष्यंगः (पुं.) लिपटना। भेंटना।

परिसर (पुं.) नदी। नगर और पहाड़ के आसपास की जगह। मौत। नियम।

परिसर्ग (पुं.) चारों ओर से लपेटना। चारों ओर जाना।

परिसर्या (स्त्री.) चारों ओर जाना।

परिसंवत्सर (पुं.) पूरा साल।

परिस्कन्द (पुं.) गाड़ी के पीछे दौड़ते चलने वाला नौकर।

परिस्वन्द (पुं.) हिलना। टपकना। सफाई। परिवार। नौकर।

परिकार परीकार }(पुं.) त्यागना। दोष दूर करना।

परिहास } (पुं.) हँसी। मसखरी।

परीक्षक (त्रि.) परीक्षा लेने वाला। परखिया।
प्रशिक्षणः (न.) परखना। परीक्षा लेना।
परीक्षा (क्षी.) परखना। जाँचना। इन्तिहान।
परीक्षित् (पुं.) पाण्डवीं के पीत्र का नाम।
परीक्षित (त्रि.) परखा गया। जाँचा गया।
समझा गया।

परिताप } (पुं.) पछतावा । गर्मी ।

परीप्सा (स्त्री.) जल्दी। पठ (पूं.) अंग। जोड़।

परुत् (अ.) पिछला साल। गत वर्ष।

परुष (त्रि.) कठोर। कड़ा।

पठवेतर (त्रि.) कोमल । नर्म । पठस् (न.) गाँठ । जोड़ ।

परेत (त्रि.) मर गया। दूर गया।

परेतर (त्रि.) विश्वासी। विश्वस्त।

परेतराज (पुं.) यमराज। परेझु (ज.) दूसरे दिन। कल।

परोसम् (अ.) अपने पीछे। आँखों की ओट में। परोपकार (पुं.) पराया उपकार। दूसरे की भलाई। पर्क (पुं.) मेल।

पर्जन्य (पुं.) बादल। इन्द्र।

पर्ण (न.) पत्ते। पर। पंख। पान।

पर्णशाला (स्त्री.) पत्तों की झोपड़ी।

पर्णास (पुं.) तुलसी।

पर्पट (पुं.) पापड़ ।

पर्यक् (अ.) चारौं ओर्।

पर्यङ्क (पुं.) खाट। प्लॅग।

पर्यटक (पुँ.) घूमने वाला। यात्री। संन्यासी। पर्यटन (न.) घूमना। फिरना। यात्रा करना।

पर्यन्त (पुं.) तक। तलक।

पर्यव (पुं.) चक्कर। लीट पौट। अनाचार।

पर्यवधारण (न.) दृढ़ निश्चय। दृढ़ विचार।

पर्यवस्या (स्त्री.) विरोध।

पर्यश्च (अ.) ऑसुओं से तर। पर्यस्त (त्रि.) उलङ्गापुलङ्गा। अस्तव्यस्त। गिरा

हुआ। अस्त हुआ।

पर्याण (न.) घोड़े की काठी।

पर्याप्त (न.) यथेष्ट। काफी।

पर्याव (पुं.) बारी बारी। सिलसिला।

पर्यालोचन (न.) अच्छी तरह देखना-विचारना।

पर्यावृत्त (त्रि.) लौटा हुआ।

पर्यास (पुं.) किनारा।

पर्युक (न.) छिड़कना।

पर्युक्षण (न.) छिड़कना।

पर्युदञ्चन (न.) ऋण। कर्ज़।

पर्युदस्त (त्रि.) निवारित । रोका गया । हटाया गया ।

पर्युदास (पुं.) निवारण । रोकना । हटाना ।

प्युषित (त्रि.) बासी।

पर्येषणा (स्त्री.) खोज। तलाश।

पर्वत (पुं.) पहाड़।

पर्वतीयः (त्रि.) पहाड़ी।

पर्वः (न.) त्यौहार। गाँठ। हिस्सा। खंड। भाग। पर्वसन्धि (पुं.) जोड़। सूर्य और चन्द्रमा के 'ग्रहण'

का समय।

पर्श्वान (पुं.) खाढ़ी। गुफा।

पर्शु (स्त्री.) पसली।

पर्शुंकः (स्त्री.) पसली की हड्डी।

पर्षेद (स्त्री.) सभा। धर्मोपदेशक पण्डितों का समाज।

पत (न.) एक छोटी तील। बहुत सूक्ष्म काल। सेकंड। मांस।

पलल (न.) कीचड । मांस ।

पलाण्डु (पुं.) प्याज।

पलायन (न.) भागना।

पलाल (पुं.न.) पुआल। पैरा।

पलाश (न.) पत्ता। ढाँक। हरा रंग। राक्षस।

पितक्नी (स्री.) बुढ़िया। बचपन में ही गर्भधारण करने वाली स्त्री।

पितत (न.) बालों का पकना। बदन की झुर्रियाँ।

पल्यङ्क (पुं.) पलँग।

पल्लवः (पुं.) वृक्षों की कोपल । नई पत्तियाँ । महावर ।

पल्ली (स्त्री.) छोटा गाँव। खेरा।

पवन (पुं.) हवा। (न.) साफ करना।

पवनात्मज (पुं.) हनुमान्। भीमसेन। आग।

पवनाश (पुं.) साँप।

पवमान (पुं.) वायु। हवा।

पवित्र (पुं.) वज्र । पहिए का 'हाल'।
पवित्र (त्रि.) शुद्ध ।
पवित्री (खी.) कुशों की बनी पैंती।
पशु (पुं.) मृग, कुता, बिल्ली आदि जानवर।
देवता।
पशुपति (पुं.) महादेव।
पशुपति (पुं.) शेर। सिंह।
पश्चात् (ज्ञ.) पीछे।
पश्चात् (जुं.) पछतावा। सोच।
पश्चात् (पुं.) पछता आधा हिस्सा।
पश्चात् (पुं.) पुर्व के सामने की दिशा। पुर्जेह।

पश्चन्ती (की.) नाड़ीविशेष।
पह्नव (पुं.) म्लेच्छों की एक जाति।
पा (कि.) पीना, रक्षा करना।
पांशु (पुं.) धूलि। राखा पाप।
पांशुल (त्रि.) मटमैला। पापी।
पाक (पुं.) पकना। एक दैत्य।
पाकशाला (की.) रसोईधर।
पाकशासन (पुं.) इन्द्र।

पश्यतोहर (पुं.) सुनार। गिरहकट।

पासिक (त्रि.) एक पक्ष का। एक पखवाड़े का। पाचक. (पुं.) रसोंड्या।

पाचनः (न.) पथाने वाला। चूरन वगैरह। पाञ्चजन्यं (पुं.) विष्णु का शंख।

पाञ्चाल (पुं.) पंजाब। पाटन्धर (पुं.) चोर।

पाटल (पुं.) गुलाबी रंग।

पाटलिपुत्र (पुं.) पटना शहर।

पाटव (न.) होशियारी। तन्दुरुस्ती।

पाठ (पुं.) सबक। पढ़ना।

पाठक (पुं.) पढ़ाने वाला। ब्राह्मणों की एक जाति। पाठशाला (स्री.) पढ़ने की जगह। मदर्सा। स्कूल। पाठीन (पुं.) पढ़िना मछली।

पाणि (पुं.) हाथ।

पाणिगृहीती (स्री.) भार्या। जोडू।

पाणिग्रहण (न.) हाथ पकड़ना। विवाह संस्कार। पाणिनिः (पुं.) व्याकरण के आचार्य एक प्रसिद्ध मुनि। पाणिनीयः (न.) पाणिनिरचित व्याकरण। पाणिसग्यां (स्री.) रस्सी।

पाण्डव (पुं.) राजा पाण्डु के लड़के युधिष्ठिर आदि।

पाण्डु (पुं.) चन्द्रवंशी एक राजा। पीला। पाण्डुर (पुं.) पीला। काँवर का रोग।

पाण्डम (पुं.) एक देश।

पात (पुं.) पतन। गिरना। रक्षित।

पातक (न.) पाप।

पातब्जल (न.) पतञ्जलि कथित योगशास्त्र। पाताल (न.) पृथिवी के नीचे का लोक।

पातुक (त्रि.) गिरने वाला।

पात्र (न.स्री.) वर्तन । आधार । नाटक में अभिनय करने वाला ।

पात्रीय (त्रि.) यज्ञीय द्रव्य। पाषः (न.) जल। अग्नि। सूर्य।

पायस् (न.) जल। अत्र। वायु। आकाश। पायेस् (त्रि.) रास्ते में खाने के लिये भोजन।

पाद (पुं.) चरण। पैर। चतुर्थाशा वृक्ष की जड़। पादकटकः (पुं.) नृपुर। पाँजेब। झाँझन।

**पादकृष्ट्र** (पुं.) एक प्रकार का व्रत। एक दिवस का उपवास।

पादग्रहण (न.) पालायन।

पादचारिन् (पुं.) पैरों चलने वाला। पैदल।

पादत्राण (न.) जूता। खड़ाऊँ। पादप (पुं.) पेड़। पीढ़ा।

पारमूल (न.) पैर का तलवा।

पादिवक (त्रि.) पथिक। बटोही। पैदल

पादाङ्गरः (न.) बिछिया। पायजेव। झाँझन।

पादातः (न.) सैन्य समूह। पादुका (की.) जूते। खड़ाऊँ।

पाद्य (न.) पैर बोने का जल।

पानः (न.) पीना। शराब। पीने का बर्तन। रक्षाः। नहर।

पानगोष्ठी (स्त्री.) शराबियों की मण्डली। पानपाजन (न.) पानपात्र। मदिरा पीने का प्याला या गिलास।

पानीयः (न.) जल। पीने योग्य। पानीयशालिका (स्त्री.) पौसाला। पौँसला। पान्य (पुं.) पथिक। बटोही। पाप (न.) बुरे कर्म। पापधून (पुं.) पाप नाश करने वाला। तिल। पापपुरुषः (पुं.) पापी जन। दुष्ट कर्म करने वाला मनुष्य।

पापात्मन् (पुं.) पापी। पाप्मन् (पुं.) पाप। पामन् (न.) खान।

पामधून (पुं.) गन्धक।

पामन (त्रि.) खजुड़ा। खाज का रोगी।

पामर (त्रि.) नीव। मूर्ख। खल।

पायस (पुं.) खीर।

पायु (पुं.) गुदा। गुद्धद्वार। पार (क्रि.) काम समाप्त करना।

पारक्य (त्रि.) परलोक हितकारी कर्म। पारन (त्रि.) दूसरे पार जाने वाला।

पारण (न.) ब्रतोद्यापन। व्रत की समाप्ति में भोजन।

पारतन्त्र्य (पुं.) पराचीनता।

पारित्रक (त्रि.) परलोक के लिये हितकर।

पारबन्त (पुं.) पारा।

पारबार्च्य (पुं.) परदार गमन।

पारमार्थिक .(त्रि.) कल्याण साधक कर्म।

पारम्पर्यं (न.) लगातार चला आना।

पारलीकिक (त्रि.) दूसरे लोक का।

पारशव (पुं.) दोगला। लोहा। कुल्हाड़े का।

पारसीक (पुं.) देश विशेष। फारसी। पारस्त्रेणेय (त्रि.) परस्त्री में उत्पन्न पुत्र। जारज।

पारापत (पुं.) कबूतर। परेवा।

पारापा-वा+र (न.) समुद्र। पारावार।

पारायण (न.) किसी ग्रन्थ का साद्यन्त पाठ।

पारावारीण (त्रि.) समुद्र पार जाने वाला।

पाराश्वर (पुं.) वेदव्यास।

पाराशिरिन् (पुं.) भिक्षुक। संन्यासी।

पाराशर्ख (पुं.) वेदव्यास।

पारिकाङ्क्षिन् (पुं.) मौनव्रतधारी। ब्रह्मज्ञान चाहने वाला।

पारिजात (पुं.) देवताओं का एक वृक्ष । नन्दनकानन का वृक्ष विशेष ।

पारिणाष (त्रि.) विवाह के समय प्राप्त धन। पारिपन्थिक (पुं.) चोर। डॉक्ट्र। ठम। पारिपा-या+त्र (पुं.) मालव देशकी सीमा का एक पर्वत।

पारिपार्श्वक (पुं.) सूत्रधार के पास रहने वाला नट। पारिप्लव (न.) चञ्चल। आकुल।

पारिमाव्य (न.) जामिन। एक प्रकार की औषधि।

पारिभाषिक (गु.) प्रचलित। चलतू। साधारण। जगतमान्य। विशेष अर्थवाची।

पारिमाण्डल्य (न.) सर्वत्र विद्यमानत्व। अणु। पारिमित्य (सं.) सीमा। परिमित स्थान या संख्या। पारिमुखिक (गु.) मुँह के सामने। समीप।

पारियानिकः (पुं.) यात्रा करने की गाड़ी। पारिरक (पुं.) साथु। तपस्वी।

पारिवित्त्य (गु.) छोटे भाई के ब्याहे जाने पर भी

जो बड़ा भाई अनब्याहा रहे। पारिशील (पुं.) चपाती। रोटी।

पारिषद (त्रि.) समास्य । सम्य । असेसर । राजा का सहचारी ।

पारिहार्स्य (पुं.) कड़ा। पहुँची। ककना। पारिहास्य (न.) हँसी-खेल।

पारी (स्री.) हाथी का पैर बाँधने की रस्सी। जल पीने का पात्र। प्याला। घड़ा। दुधेड़ी।

पारीण (त्रि.) पारग। निष्णात।

पारीणका (न.) घरेलू सामान। बर्तन आदि।

पारीन्द (पुं.) शेर। बड़ा सर्प।

पारीरण (पुं.) कष्ठुवा। छड़ी। कपड़ा। पारु (पुं.) सूर्य। अग्नि।

पारुष्य (न.) कड़ाई। निष्ठुरता।

पारेरक (पुं.) अबोध। रहस्यमय। गुप्त।

पार्घट (न.) धूलि।

पार्जन्य (न.) वर्षासम्बन्धी।

पार्थ (पुं.) पृथापुत्र। युधिष्ठिरादि पर विशेष कर अर्जुन।

पार्थक्यः (न.) पृथक्तः । जुदाई । भित्रता ।

पार्थव (न.) बड़प्पन। बहुतायत। चौड़ाई। पार्थिव (पुं.) पृथिवी का। पृथिवी का

अधिपति । राजा ।

पार्पर (पुं.) अञ्जलि भर चावल । क्षयरोग । राख । यम का नाम ।

पार्यन्तिक (न.) अन्तिम।

पार्वण (त्रि.) पूर्णिमा आदि मैं होने वाला श्राद्ध विशेष।

पार्वत (पुं.) पहाड़ी। पर्वत-सम्बन्धी।

पार्वती (छी.) हिमालय की कन्या। शिव की स्त्री। पर्वत की वनस्पति।

पार्वतीनन्दन (पुं.) गणेश । कार्तिकेय ।

पार्श्व (पुं.) कुल्हाड़ा से सुसज्जित सिपाही।

पार्श्वक (स्त्री.) पसली।

पार्श्व (पुं.) काँख। बगत। पास। पहिया। चक्र। पार्श्व (पुं.) द्वपद और उसके पुत्र बृष्टह्युम्न की पदवी।

पार्षद (पुं.) साम्य। सभास्य जन।

पार्षिण (पुं.की.) गिट्टे के नीचे का भाग। एड़ी सेना का पिछला भाग।

पार्किगग्रह (पुं.) शत्रु जो पीछे हो। सेनापति जो सेना के पिछले भाग का संचालन करता हो।

पाल् (क्रि.) रक्षण करना। पालन करना।

पाल (त्रि.) रक्षा करने वाला। रक्षक।

पालक (पुं.) रक्षक। राजा। चित्रक पेड़।

पालक्क (पुं.) पलक्र। पलकी का साग। कुन्दुरू का वृक्ष।

पालाञ्च (न.) पलाशसम्बन्धी । तेजपात ।

पावक (पुं.) आग। बिजली की आग।

पावकी (पुं.) अनिपुत्र। कार्तिकेय।

पावन (पुं.) अग्नि । व्यासदेव । गोमय । प्रायश्चित्त । गङ्गा । हर्र । तुलसी ।

पाश्च (पुं.) पशु और पिक्षयों को फँसाने वाला फन्दा। पाश्चक (पुं.) पाँसा।

पाशपाणि (पुं.) वरुण।

पाशुपत (पुं.) व्रतविशेष । अस्त्रविशेष । शिवमक्त । पाशुपाल्य (न.) पशुओं का पालना । वैश्य जाति का धर्म ।

पाश्चात्व (त्रि.) पश्चिम देश का।

पाश्या (स्त्री.) बहुत से फन्दे।

पाष-ख+ण्ड (पुं.) डोंग।

पाषिडन् (पुं.) वेदाचारत्यागी। ढोंगी।

पाषाण (पुं.) पतथर।

पाषाणदारक (पुं.) टाँकी जिससे पतथर फोड़े जाते हैं।

पि (स्त्री.) जाना।

पिक (पुं.) कोकिल। कोइल।

पिकबन्धु (पुं.) आम का पेड़।

पिक (पुं.) मूसा। हरताल।

पिक्रलः (पुं.) नाग । रुद्र । सूर्य के समीप रहने वाला । बन्दर । खजाना । एक मुनि । मङ्गलग्रह । छन्दोग्रन्थ का रचयिता । एक आचार्य । नाड़ी । राजनीति । वेश्या (स्त्री.) ।

पिक्राक्ष (पुं.) शिव। सुदर्शन।

पिचण्ड (पुं.) उदर। पेट।

पिचु (पुं.) कपास। कुष्ठ विशेष।

पिच्च (क्रि.) काटना ! छेद करना !

पिच्छ (न.) मोर की पूँछ और चोटी। सिंवल का पेड़। सुपारी। कोष। पंक्ति।

पिज् (क्रि.) चमकना।

पिञ्ज (न.) बल। काफूर। (त्रि.) विकल। (स्त्री) हत्वी। अहिंसा।

पिञ्जट (पुं.) कीचड़।

पिञ्जर (न.) हरताल । सोना । नागकेसर । पिञ्जड़ा । ठइरी । घोड़ा विशेष । पीला और लाल रङ्गः ।

पिट् (क्रि.) इकट्ठा होना। शब्द करना।

पिटकः (पुं.) डलिया। पिटारी। फोड़ा।

पिट् (क्रि.) कष्ट उठाना। मारना।

पिठर (पुं.) बर्तन। मधानी। धाली।

पिण्ड (त्रि.) शरीर का एक भाग। घर का एक भाग। श्राब्द का एक अत्र का बना गोलाकार सामान। हाथी का माथा। मदन पैड़। आजीवन। लोहा।

पिण्डखर्जूर (पुं.) वृक्ष विशेष।

पिण्डयस (न.) तेज लोहा।

पिण्डारः (पुं.) क्षपणक। गोप। गूजर।

पिण्डी (स्त्री.) गेंद। चक्र की युरी। पिंडुरी। अशोक वृक्ष। घर। पीढ़ा। बेदी।

पिण्डीशूर (पुं.) गृहशूर।

पिण्याकः (न.) तिलीं का चूरा। हींग। खल।

पितामङ (पुं.) बाबा। दादा। ब्रह्मा का नाम।

पितृ (पुं.) पिता। बड़े लोग।

पितृकानन (न.) श्मशान ।

पितृतीर्थ (न.) गया। तर्जनी और अङ्गुठे का मध्यभाग।

पितपति (पुं.) यमराज।

पितृपस् (की.) साँझ। दादी।

पितृबद्ध (पुं.) पितृतपंण।

पितृवाच (युं.) पितरों के जाने का मार्ग।

पितृलोक (पुं.) चन्द्रलोक के ऊपर पितरों के रहने योग्य लोक।

पितृबन्बु (पुं.) पिता के मामा के लड़के।

पितृव्य (पुं.) वाचा। काका।

पितृष्वसीव (पुं.स्री.) बुआ का बेटा या बेटी।

पितृसिजिम (पुं.) जो पिता के समान हो।

पित ं (न.) देहस्य चातु विशेष। गर्मा।

पित्तल (न.) पीतल धातु। पित्त वाले स्वमाव का।

पित्र (त्रि.) मचु। मधा नक्षत्र। अमावास्या।

पित्सन् (पुं.) गिरने की इच्छा वाला।

पिथान (न.) परदा। ओढ़ना। पिछौरी।

पिनद्ध (त्रि.) पहना हुआ। बँचा हुआ।

पिनाक (पुं.न.) कमान। चूलि की वर्षा।

पिनाकिन् (पुं.) महादेव।

पिपासा (जी.) पीने की इंच्छा। प्यास।

पिपासु (त्रि.) प्यासा।

पिपीलक (पुं.) चेंटा।

पिप्पल (न.) पीपल का पेड़। जल। कपड़े का दुकड़ा। पक्षी।

पिबाल (पुं.) वृक्ष विशेष।

पिल (कि.) चलाना।

पित् (क्रि.) सींचना।

पिश्व (कि.) हिस्सा करना।

पिक्रज़ (पुं.) कमल की चूलि के सदृश रङ्ग वाला पीला रङ्गा।

पिशाच (पुं.) देवयोनिमेद।

पिश्चित (न.) मांस। चटामांसी।

पिश्चन (न.) कृर। चुगलखोर। केसर। नारद और कौआ।

पिषु (कि.) पीसना।

पिष्ट (न.) पीठी। सीसा। दला गया।

पिष्टक (पुं.न.) चावल के चूरे का बना हुआ। पीठी।

पिष्टप (पुं.न.) मुवन। जगत्। सर्ग।

पिष्टात (पुं.) केसर आदि गन्धद्रव्य।

पिस् (क्रि.) जाना। चमकना। सुगन्चि लगाना। बल करना। मारना। देना।

पिहित (त्रि.) छिपा हुआ।

पी (क्रि.) पीना।

पीठ (पुं.न.) पीड़ा। वेदी। चौकी।

पीड् (क्रि.) वस करना। प्रवेश करना।

पीडन (न.) दबाव। कृष्ट। आक्रमण।

पीड़ा (स्त्री.) व्यथा। दु:सा।

पीड़ित (त्रि.) दु:खित।

पीत (न.) इल्दी के रङ्ग जैसा।

पीतक (न.) केसर। हरताल। पीतल।

पीतवासस् (पुं.) श्रीकृष्ण।

पीन (त्रि.) स्वूत। मोटा। बूड़ा। सम्पन्न।

पीनोध्नी (बी.) बहुत मोटे थन वाली गै। पीनस (पुं.) नासिका का रोग जिसमें नाक से कीड़े झरते हैं। नाक गल कर गिर जाती है।

खाँसी। जुकाम।

पीव् (कि.) मोटा होना।

पीवन (त्रि.) स्थूल। मोटा। बल वाला। (पुं.) वायु।

पीवर (त्रि.) युवती गै। शतपणी अश्वगन्दा। स्थूल।

पुंतिक (न.) पुरुष का चिह्न। पुंश्वली (झी.) असती स्त्री। दुश्वरित्रा स्त्री।

पुंस् (क्रि.) मलना।

पुंसदन (न.) गर्म का संस्कार विशेष। दूष।

पुंसव (पुं.) पुरुषत्व। अङ्ग विशेष। शुक्र। पुक्रस-श्र (पुं.) वाण्डातः। असम।

पुंख (पुं.) तीर का सिरा। पूरा।

पुद्भव (पुं.) बैल। किसी शब्द के पीछे आने पर इसका अर्थ उत्तम होता है जैसे नरपुद्भव।

पुच्छ् (क्रि.) नापना। मापना।

पुन्छ (न.) पूँछ। दुम।

युब्ज (पुं.) राशि। समूह। ढेर।

एक नाम। पुनःपुनर (अव्य.) थीरे धीरे। बार। बार।

पुष् (क्रि.) मारना। हानि पहुँचाना। पुद्गल (पुं.) परमाणु । शरीर । आत्मा । शिवजी का

में स्वीकृत लड़की। लड़की का लड़का।

पुत्तिका (स्त्री.) छोटी मक्खी।

**"पुण्यक्ष्लोको नलो राजा पुण्यक्ष्लोको युधिष्ठिरः।** 

प्रसिद्ध । शुद्धयशस्वी ।

के मध्य की भूमि।

पुण्यभूमि (स्त्री.) आर्यावर्त्त । बिनध्य और हिमालय

पुण्यजनेश्वर (पुं.) कुबेर।

पुण्यक्लोक (त्रि.) जिसका चरित्र पुण्यदायक है।

पुण्यक्तोका च वैदेही पुण्यक्तोको जनार्दनः।।" पुण्याह (न.) पुण्य उपजाने वाला दिन। पवित्र

पुण्याहवाचन (न.) वैदिक कर्म विशेष।

पुत्र (पुं.) बेटा। तनय।

पुत्रक (पुं.) कृत्रिम पुत्र । यूर्त । शरम । पहाड़ विशेष । पुत्रदा (स्री.) वन्ध्या। कर्कटी। लक्ष्मणकन्द।

पुत्रिकापुत्र (पुं.) पुत्र के अभाव में पुत्र के स्थान

पुरावित् (पुं.) पुरानी बार्ते जानने वाला । इतिहासज्ञ । पुरावृत्त (न.) इतिहास। तवारीख।

पुराधिप (पुं.) शहर का हाकिम।

पुराकथा (स्त्री.) पुरानी कथा।

पुरी (स्री.) नगरी।

र्जेष्ट (स्त्री.) पुत्र के लिये यज्ञ।

ढॅकना। ढोना। पुटमेंद (पुं.) नगर। बाजा। दरार। इवा

पुट (न.) जायफल। मिट्टी के प्याले।

पुटितम (त्रि.) गुँचा हुआ। सम्पुट दिया हुआ।

पुण्डरीक (पुं.) अग्निकोण का दिग्गज। मेड़िया।

पुण्डरीकास (पुं.) कमल-नयन। श्रीविष्णु। श्रीकृष्ण।

पुण्ड (पुं.) एक प्रकार का गजा। भाषवी लता।

चिरा कमल का फूल। दवाई।

चित्रक। दैत्य विशेष।

पुण्ब (न.) अच्छा काम। धर्म।

पुण्यजन (पुं.) राक्षस।

का बवण्डर। पुटिका (स्री.) इलायची।

पृष्ट (क्रि.) अपमान करना।

पुड् (क्रि.) मलना। पीसना।

पुण् (क्रि.) धर्मकार्य करना।

पुट् (क्रि.) चमकना। जुड़ना। मिलना।

पुनःपुना (पुं.) एक नदी।

पुनःसंस्कार (पुं.) दूसरी बार संस्कार।

पुनर् (अव्य.) मेद। फिर्। अधिकार।

पुनरुक्तवदामास (पुं.) अलङ्कार विशेष।

पुत्रामनरक (पुं.) नरक विशेष।

पुरःसर (त्रि.) आगे जाने वाला।

पुर (न.) नगर। शहर।

पुरञ्जन (पुं.) जीव।

पुरतः (अ.) आगे।

पुरन्दरः (पुं.) इन्द्र। चोर।

पुरन्थि (स्री.) उत्साह।

पुरस्तात् (अ.) आगे।

पुरातनः (त्रि.) पुराना।

पुरा (अ.) पहले।

पुमान् (पुं.) पुरुष।

पुरः (अ.) आगे।

पुरकोट्ट (न.) गढ़ी।

पुनर्भू (स्त्री.) दुबारा ब्याही हुई। फिर पैदा हुआ।

पुनर्वसु. (पुं.) विष्णु। शिव। अश्विनी से

सातवा नक्षत्र।

पुत्राग (पुं.) वृक्ष विशेषं। श्वेत कमल। जायफल।

पुरञ्जव (पुं.) सूर्यवंशी एक राजा। शिव। इन्द्र।

(त्रि.) पुर को जीतने वाला।

पुरबार (न.) नगर का सदर फाटक।

नियमित देवपूजा। प्रयोग।

पुरस्कार (पुं.) पूजा। इनाम। आगे करना।

पुरन्धि (स्त्री.) दाई। बहुत परिवार वाली स्त्री।

पुरश्चरण (न.) किसी कार्य की सिद्धि के लिए

पुरस्कृत (त्रि.) आगे किया गया। इनाम को प्राप्त।

पुराणः (त्रि.) पुराना । (न.) व्यासरचित अञ्चरह ग्रंथ ।

पुराणपुरुष (पुं.) विष्णु। (त्रि.) बूढ़ा आदमी।

श्रेष्ठ मनुष्य।

पुनर्नव (पुं.) नख । नीं ।

पुरीतत् (स्री.) आँत। नाड़ी।

पुरीष (न.) विष्ठा। मैला।

पुर (पुं.) चन्द्रवंश का एक राजा। एक दैत्य। एक नदी। स्वर्ग (त्रि.) बहुत।

पुरुष (पुं.) जीव। मर्द।

पुरुषकार (पुं.) पौरुष। हिम्मत। उद्योग।

पुरुषसिंह (पुं.) श्रेष्ठ पुरुष। बहादुर आदमी।

पुरुषार्थः (पुं.) शक्ति । धर्म, अर्थ, काम और मोस ।

पुरुषोत्तमः (पुं.) विष्णु। उत्तमपुरुष।

पुरुहानि (स्त्री.) बड़ी हानि।

पुरुदूत (पुं.) इन्द्र।

पुरुरवा (पुं.) एक चन्द्रवंशी राजा।

पुरोग (त्रि.) अग्रगामी।

पुरोडाश (पुं.) यज्ञ का देव-भाग।

पुरोबा (पुं.) पुरोहित। पाचा।

पुरोभागी (त्रि.) सबसे पहले भाग पाने वाला।

पुलक (पुं.) रोमाञ्च। कीड़ा। मणिचिह्न। अँगूठा। शराब का प्याला। राई। हाथी का भोजन।

पुलस्त्य (पुं.) एक मुनि। रावण और कुबेर का दादा।

पुलह (पुं.) एक मुनि।

पुलाक (पुं.) अन्न-शून्य।

पुलिन (न.) समुद्र नदी आदि का तट।

पुलिन्द (पुं.) चाण्डाल जाति विशेष।

पुलोमजा (स्त्री.) इन्द्र की स्त्री।

पुलोमा (पुं.) एक असुर।

पुष्कर (न.) एक तीर्थ। हाथी की सूँड़। कमल। एक द्वीप। (पुं.) एक दिग्गज। एक राजा। एक

पहाड़। एक रोग।

पुष्करिणी (स्त्रीः) कमलिनी। तलैया। पालकी।

पुष्कलः (न.) बहुत। भरत का पुत्र।

पुष्ट (त्रि.) मजबूत।

पुष्टि (स्त्री.) पुष्ट होना।

पुष्प (प.) फूल । कुबेर का विमान । एक नेत्ररोग ।

स्त्री का रज।

पुष्पकरण्डक (न.) फूलों की टोकरी। झाबा। पुष्पचाप (पुं.) कामदेव। फुलों का बना धनुष।

पुष्पदन्त (पुं.) एक दिग्गज । एक विद्याधर जो शिव

का भारी भक्त और 'महिम्न' स्तीत्र का रचने वाला हुआ है।

पुष्पपुर (न.) पटना शहर।

पुष्पमास (पुं.) वैत का महीना।

पुष्पलिङ् (प्.) भौरा।

पुष्पश्चरासन (पुं.) कामदेव।

पुष्पिताग्रा (स्री.) एक छन्द।

पुष्य (पुं.स्री.) एक नक्षत्र।

पुष्यलक (पुं.) कस्तूरी मृग।

पुस्त (न.) तिखना। ग्रन्थ। प्लस्तर।

पुस्तक (पुं.) पोथी। किताब।

पुस्तिका (स्त्री.) पोथी। किताब।

पूर्ग (पुं.) समूह। सुपारी। छन्द। काटेदार पेड़।

पूगीफल (न.) सुपारी।

पूजक (पुं.) पुजारी, पूजा करने वाला।

पूजन (न.) पूजा। पूजा करना।

पूजा (स्त्री.) पूजना।

पूजनीब (त्रि.) मान्य। पूजा करने योग्य।

पूजाई (त्रि.) पूजा के योग्य।

पूज्य (पुं.) पूजा के योग्य। श्रद्धेय।

पूण् (क्रि.) इकट्ठा करना।

पूत (न.) पवित्र। सत्य। शंख।

पूतकतायी (स्त्री.) शची। इन्द्राणी।

पूतकतु (पुं.) जिसने सौ यज्ञ किये हों।

देवराज। इन्द्र।

पूतना (स्त्री.) एक राक्षसी जो श्रीकृष्ण द्वारा मारी गई। हर्र। रोगविशेष।

पूरित (स्त्री.) पवित्रता।

पूतिक (न.) विष्ठा। वृक्ष विशेष।

पृतिगन्ध । (पुं.) गन्धक। इङ्गुदीवृक्ष। दुर्गन्ध।

पूप (पुं.) बड़ा। कवौरी।

पूपाष्टकाम (स्त्री.) अगहन बदी ८ मी को किया

हुआ श्राद्ध। बड़ों की ८ मी।

पूर्य (क्रि.) बदबू उढना। फाड़ना।

(न.) पीप। राल।

पूर् (क्रि.) भरना। प्रसन्न होना।

पूर (पुं.) नदी का चढ़ाव। सरीवर। घाव का भराव। एक प्रकार की रोटी। नाक के द्वारा स्वास को धीरे-धीरे खीचना। वृक्ष विशेष। गन्ध विशेष।

पूरक (पुं.) एक प्रकार का नीबू। प्रेत के शरीर को पूरा बनाने वाला। दसवाँ पिण्ड।

पुरुष (पुं.) नर। आदमी।

पूर्ण (त्रि.) भरा हुआ।

पूर्णपात्र (न.) भरा हुआ वर्तन। दर्भ का काल। यज्ञ में २५६ मुझे चावलों से भरा एक पात्र विशेष।

पूर्णमास (पुं.) पूर्णिमा के दिन करने योग्य यज्ञ विशेष।

पूर्णिमा (स्ती.) पूर्णमासी।

पूर्त (न.) तालम्ब। कूप। भरना। समय। ढका हुआ। पूरित।

पूर्व-वं (क्रि.) बसना। बुलाना।

पूर्व-र्व (त्रि.) प्रथम । समस्त । सारा । न्येष्ठ भाई ।

पूर्व-र्व+देव (पुं.) असुर। दैत्य। अच्छा देक्ता।

पूर्वदेश (पुं.) पुरविया देश।

पूर्वपस (पुं.) पहिला पहा

पूर्वपद (न.) पहिला पद।

पूर्वपर्वत (पुं.) उदयाचल ।

पूर्वफाल्गुनी (स्त्री.) अश्विनी से ग्यारहवाँ नक्षत्र। पूर्वभाद्रपर (पुं.स्री.) अश्विनी से २५ वाँ नक्षत्र। पूर्वरङ्ग (पुं.) अभिनय (नाटक) में पहला अभिनय।

पूर्वरूप (न.) रोग का निदान।

पूर्ववादिन् (पुं.) मुहई। वादी।

पूर्वा-वा-बाढ़ा (स्त्री.) अश्विनी से तीसवाँ नक्षत्र।

पूर्वाङ्ण (पुं.) पहला आधा दिना।

पूर्वेद्युस् (अव्य.) पहिला दिन।

पूल् (क्रि.) इकड्डा करना।

पूष् (क्रि.) बढ़ाना।

पूषन् (पुं.) सूर्य।

पु (क्रि.) काम करना। प्रसन्न होना। पालन करना। पृच् (क्रि.) जोड़ना। मिलना। छुना। इकहा होना। पृच्छा (ब्री.) प्रश्न। मविष्य के विषय में प्रश्न।

पृतना (स्त्री.) विशेष संख्या वाली सेना।

पृथ (क्रि.) फेंकना। फैलाना।

पृथक् (अन्य.) भित्र । विना । नानारूप वाला ।

पृथक्ञन (पुं.) नीच। मूर्ख। पामर।

पृथम्बिषं (त्रि.) नानारूप। नाना प्रकार। पृथा (स्री.) कुत्ती।

पृथिवी } (स्त्री.) वरा। भूमि।

पृथिवीपति (षुं.) भूपति। राजा।

पृषु (पुं.) मोटा। राजा विशेष।

पृषुकः (न.) चिड्वा। (पुं.) बालक।

पृयुत्त (त्रि.) स्यूत। मोटा।

पृष्ट्वर (पुं.) थोंदिल। बड़े पेट वाला। मेड़ा।

पृथ्वी (जी.) घरती। भूभि। बड़ी इलायची। जीरा। पृदाकु (पुं.) साँप। जीकी। भेड़िया। हाथी। चित्रक वृक्ष।

पृश्चि (नि.) बीना। पतला। कमजोर। योड़ा। श्रीकृष्ण की माँ देवकी।

पृश्चिमार्ग (पुं.) श्रीकृष्ण।

पृष् (कि.) सींचना।

पृषत् (न.) बिन्दु। दाग। सींचने वाला।

पृषत (पुं.) चिट्टादार हिरन। बून्द।

पृषत्क (पुं.) बाण। तीर।

पृषदञ्द (पुं.) वायु । हवा । पृषदान्य (न.) दिषमिश्रित घृत ।

पृष्कित (पुं.) बून्द।

पृषोदर (त्रि.) धन्बों वाला।

पृष्ठ (न.) पीठ। स्तोत्र विशेष।

पृष्ठतस् (अव्यः) पीछे-पीछे।

पृष्ठदृष्टि (पुं.) मालू। रीछ।

पृष्ठवंश (पुं.) पीठ की हड़ी। मेरुदण्ड।

पृष्ठवम् (न.) यज्ञ विशेष। घोड़ा। वैता।

पेचक (पुं.) उल्लू। हाथी की पूँछ का सिरा। पर्यङ्का जूँ। मेघ।

पेटक (पुं.न.) पेटी । सन्दूक । टोकरी । वैला । ढेर । पेलु (कि.) कॉपना ।

पेल (न.) अङ्ग विशेष। अण्डकोष।

पेलव (त्रि.) क्रोमल। नरम। सुन्दर।

पेश-स+त (त्रि.) सुन्दर। दश्व। कोमल। पेशि-श्री (स्त्री.) अण्डा। मांसखण्ड। तलवार की भ्यान । नदी विशेष । राक्षसी विशेष । इन्द्र का वज । जूता ।

ऐष् (क्रि.) सेवा करना। निश्चय करना।

पेषण (न.) पीसना। नीच।

पेषणि (स्त्री.) पीसने की सिल।

पेस (क्रि.) जाना।

पै (क्रि.) सूखना। मुर्झाना।

पैक्कि (पुं.) यास्क का नाम।

पैञ्जूष (पुं.) कान।

पैठर (गु.) पिठर में उबला हुआ।

पैठीनसि (पुं.) एक मुनि का नाम। पैण्डिक्य (न.) भिक्षुक। भिखारी।

पैतक (न.) दाय। पुरखों का।

पैतृमत्य (पुं.) अनब्धाही स्त्री का पुत्र । किसी नामी ग्रामी का पुत्र ।

पैतृष्वसेष (पुं.) बुआ का बेटा।

पैत्तल (गु.) पीतल धातु का।

पैत्र (न.) पिता या पितरों का। पितृतीर्थ।

पैशाच (पुं.) अष्ट प्रकार के विवाहों में से एक दैत्य विशेष।

पैष्टी (स्त्री.) आटे से निकाली गयी मदिरा। गैडी।

पौ (पुं.) पवित्र। स्वच्छ।

पोगण्ड (त्रि.) पाँच और दस वर्ष के बीच की अस्प्रथा का। विकलाङ्गा पौगण्ड।

पोट (पूं.) घर की नींव। सॉमिश्रण।

पोटा (स्त्री.) मर्दानी अर्थात् मूँछ दाड़ी वाली स्त्री।

पोटक (पुं.) सेवक। नौकर।

पोटिक (पुं:) एक फोड़ा।

पोटी (स्त्री.) एक बड़ा मगर। गुदा।

पोट्टलिका (स्त्री.) पोटली। पारसल।

पोदु (पूं.) खोपड़ी के ऊपर वाली खोपड़ी।

पोत (पुँ.) जहाज। किसी जानवर का बच्चा। दस वर्ष की अवस्था का हाथी। कपड़ा। छोटा पेड। घर की नींव।

पोतविणज् (पुं.) जहाज द्वारा व्यापार करने वाला व्यापारी।

पोतवाह (पुं.) मल्लाह। माँझी।

पोतासः (पुं.) एक प्रकार का कपूर।

पोतृ (पुं.) यज्ञ कराने वाले सोलह प्रकार के यज्ञकर्ताओं में से एक विष्णु का नाम।

पोत्या (पुं.) नावों का बेड़ा।

पोत्रं (न.) घुरघुराहट (शुकर की)। नाव । जहाज । बादज की गड़गड़ाहट। कपड़ा।

पोत्रिन् (पुं.) सूअर।

पोयको (जो.) आँख के पलकों पर लाल फुरिसयाँ। रोहे।

पोल (पुं.) ढेर।

पोलिका (ज़ी.) गेहूँ के आटा की रोटी।

पोलिन्द (पुं.) जहाज का मस्तूला।

पोष (पुं.) पालन। वृद्धि। उत्रति।

पोषण (न.) पालना। सेवा। पोषयिल् (पुं.) कोइल।

पोष्यवर्ग (पुं.) वे कुटुम्बी जिनका पालन पोषण करना कर्त्तन्य है यथा माता, पिता, गुरु, स्त्री, सन्तान, अतिथि आदि।

पींड्र. (पुं.) एक देश का नाम। उस देश के निवासी। ईख विशेष। भीम के शंख का नाम।

पौड़क (पुं.) एक प्रकार के पौड़े। वर्णसङ्कर विशेष।

पौतवं (न.) एक प्रकार का माप।

पीतिक (न.) पीले रङ्ग का मधु। शहद। पीत्र (पुं.) नाती। पुत्र का पुत्र।

पौनःपुनिक (न.) बारम्बार। दुहराया गया।

पौनर्मव (पुं.) दुबारा ब्याही हुई स्त्री में उत्पन्न । बारह प्रकार के पुत्रों में से एक।

पौर (न.) नगरसम्बन्धी। नगरवासी।

पौरव (पुं.) पुरु नामी चन्द्रवंशीय राजा का पुत्र । पौरस्त्य (त्रि.) पूर्वी । पहला । आगे का ।

पौराणिक (पुं.) पुराषञ्ज। पुराष जानने वाला।

पौरुष (न.) विक्रम । वीरता । उद्यम ।

पौरोगव (पुं.) राजा के रसोईघर का अध्यक्ष। पौर्णमासः (पुं.) पूर्णमा को किया गया एक प्रकार

पौर्विक (गु.) पहला। पैतृक। पुराना।

पौलस्त्य (पुं.) रावण आदि।

पीलि (पुं.) एक प्रकार की रोटी।

पौलोमी (स्त्री.) शची। इन्द्राणी।

पीष (पुं.) पुस महीना।

प्यै (क्रि.) बढ़ना।

प्र (अब्य.) आरम्भ। गति चारों ओर से। प्रथमत्व। उत्पत्ति। प्रसिद्धि। व्यवहार।

प्रकट (त्रि.) स्पष्ट । प्रकाश ।

प्रकम्पन (पुं.) इवा। वायु। नरक विशेष। बहुत काँपने वाला।

प्रकर (पुं.) समूह। अधिकार।

प्रकरण (न.) प्रस्ताव । प्रसङ्गः । दृश्य काव्य विशेष । ग्रन्थ-सन्धि ।

प्रकर्ष (पुं.) उत्कर्ष। बढ़ती। बड़ाई। उत्तमता।

प्रकाण्ड (पुं.) वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड़ से शाखा पर्यन्त होता है। प्रशस्त । अच्छा।

प्रकाम (त्रि.) बहुत ही। इच्छानुसार। (अव्य) मन की प्रसन्नता प्रकट करना।

प्रकार (पुं.) सादृश्य। भेद।

प्रकाश (पुं.) चमक। उजियाला। विकाश।

प्रकाशात्मन् (पुं.) सूर्य्य। परमात्मा।

प्रकीर्ण (न.) विखरा हुआ। चामर। मित्र-मित्र जातियों का एकत्व।

प्रकृत (त्रि.) आरब्ध। आरम्भ किया हुआ।

प्रकृति (स्त्रीः)स्वमाव । चिह्न । अज्ञान । मित्र । स्वामी । पुरवासी । दुर्ग । बल । कारीगर । शक्ति । स्त्री । परमात्मा । जीव । छन्द विशेष । माता । धातु ।

प्रकृष्ट (त्रि.) प्रधान । उत्तम ।

प्रकोष्ट (पुं.) मणिबन्ध का अन्त। सहन। कमरा।

प्रक्रम (पुं.) क्रम । सिलसिला । उपक्रम ।

प्रक्रिया (स्वी.) रीति। मांति। राजिवहीं का लेना। उच्च पदवी। किसी ग्रन्थ का अध्याय। जैसे "उणादि प्रक्रिया"। अधिकार विशेष। किसी ग्रन्थ का उपोद्घात का अध्याय। शब्द बनाने के नियम।

प्रक-क्वा+ण (पुं.) वीणा का शब्द ।

प्रस्वेडन (पुं.) लोहे का तीर।

प्रखर (त्रि.) बड़ा पैना। घोड़े का साज। मुर्गा। कुता। खच्चर।

प्रगण्ड (पुं.) उत्तम कपोल। कोहनी। दुर्ग की दीवाल। प्रगल्म (त्रि.) प्रतिभाशाली। हाजिरजदाब। नायिकाविशेष।

प्रगाढ (त्रि.) बहुत गाढ़ा। मजबूत।

प्रगुण (त्रि.) दक्ष। सीचे स्वमाव का।

प्रगृह्म (न.) स्मृति। वाक्य। व्याकरण में स्वर सन्धि न होने योग्य पद।

प्रगे (अव्य.) तड़का। बड़े सबेरे।

प्रघण (न.) बराण्डा। लोहे का मूसल।

प्रग्रह (पुं.) पकड़। घोड़े आदि की रस्सी। लगाम। किरण। बन्दी भाट। बाज।

प्रचण्ड (त्रि.) दुरन्त। प्रतापी।

प्रचय (पुं.) एकीकरण। ढेर। जोड़। उत्रति। वृद्धि। एक श्रुति।

प्रवुर (त्रि.) बहुत।

प्रवेतस् (पुं.) वरुण। मुनि विशेष।

प्रवेतृ (पुं.) सारथी। रथवान्।

प्रचेल (न.) पीला चन्दन काष्ठ।

प्रचेलक (पुं.) घोड़ा।

प्रच्छ (कि.) पूँछना।

प्रच्छद् (कि.) ढकना। लपेटना। पर्दा डालना।

प्रच्छन (न.) छिपा हुआ। गुप्त।

प्रच्छर्दिका (स्री.) वपन।

प्रच्छादन (न.) पिछौरी।

प्रच्छान (न.) तीता करना।

प्रच्छाव (न.) घनी छाया। छायादार स्थान।

प्रचित्र (त्रि.) शुष्क। जलरहित।

प्रच्यू (क्रि.) चला जाना। लौट जाना।

प्रजन (पुं.) उत्पत्ति।

प्रजा (स्त्री.) रियाया । सन्तान ।

प्रजापति (पुं.) ब्रह्म। दस आदि। जामाता। सूर्य। अग्नि। विश्वकर्मा। त्वष्टा।

प्रजावती (स्रो.) सन्तानवती स्त्री। भौजाई।

प्रज्ञा (स्त्री.) बुद्धि। सरस्वती। (पुं.) पण्डित।

प्रज्ञान (न.) बुद्धि। चिह।

प्रह्य (त्रि.) टेढ़ी जानु वाला।

प्रड़ीन (न.) पक्षियों की चाल या उड़ान।

प्रणय (पुं.) प्रीति। उत्पत्ति। स्नेह। विश्वास। निर्वाण। शान्ति। प्रणियन् (पुं.) प्रेम करने वाला। मर्ता। नायक। प्रणय (पुं.) ओंकार।

प्रणाद (पुं.) कान की बीमारी।

प्रणाम (पुं.) झुकना। नवना। नमस्कार।

प्रणाब्य (त्रि.) प्रीतिशून्य। शत्रु। साषु। प्रिय। प्रणिश्चान (न.) प्रयत्न। अभिनिवेश।

प्रणिष (पुं.) चर। दूत। अनुचर। माँगना।

प्रणिपात (पुं.) झुकना । प्रणास ।

प्रणिबित (त्रि.) प्राप्त। पाया। स्थापित।

प्रणीत (त्रि.) फेंका हुआ। बनाया हुआ। यहा। संस्कारित अग्नि। यहीय पात्र विशेष।

प्रणेबः (त्रि.) अधीनः

प्रतित (स्री.) विस्तार। वल्ली। बेल।

प्रतन (पुं.) पुरानी वस्तु।

प्रतल (न.) खुली हुई अहुली वाला हाथ। चाँटा।

प्रताप (पुं.) ताप। गर्मी। आक का पेड़।

प्रतारण (न.) ठगना। घोखा देना।

प्रति (अव्यः) व्याप्ति । लक्षण । भाग । उलट कर देना । को । ओर । फिर ।

प्रतिकम्पंन् (न.) बनावटी। टीमटाम।

प्रति-ती+कार (पुं-) बदला। चिकित्सा।

प्रति-ती+काश-स (त्रि.) सदृश। चमक।

प्रतिकृत (त्रि.) विरुद्ध।

प्रतिकृति (श्री.) प्रतिमा। सादृश्य। प्रतिनिश्व। फोटो।

प्रतिक्षणम् (अव्य.) बारम्बार।

प्रतिक्षिप्ते (त्रि.) भेजा हुआ। झिड़का हुआ। बाधित। टूट गया। तिरस्कृत।

प्रतिग्रह (पुं.) स्वीकार। दान लेना। सेना की पीठ। सूर्य।

प्रतिघातन (न.) मारना।

प्रतिकन्दस् (न.) आशय के अनुसार। प्रतिरूप। प्रतिकाया (स्त्री.) प्रतिमा। सादृश्य।चित्र।प्रतिलिपि।

लेख की नकल।

प्रतिज्ञा (स्त्री.) वचनदान । नियम लेना ।

प्रतिज्ञात (त्रि.) वचनबद्ध। वचन दिया हुआ।

प्रतिदान (न.) विनिमय। बदला। तुल्य दान। धरोहर सौंपना।

प्रतिष्वनि (पुं.) बूञ्न। क्वाई।

प्रतिष्वान (पुं.) मूञ्ज। झाँई। प्रतिनिथ (पुं.) प्रतिरूप।

प्रतिपक्ष (पुं.) विरुद्ध पक्ष वाला।

प्रतिपत्ति (स्रो.) घीरज। क्तुराई। गौरव। कर्तव्य ज्ञान। पद प्राप्ति।

प्रतिपद् (स्री.) पड़का। प्रतिपदा। पाँव-पाँव पर। बारबार।

प्रतिपत्र (त्रि.) अवगतः। <mark>जाना हुआ। माना</mark> हुआ। बलवान्।

प्रतिपादन (न.) दान देना। समझाना। अपने कथन की पुष्टि।

प्रतिबन्ध (पुं.) अङ्चन । रोक।

प्रतिबस (पुं.) शत्रु। बैरी।

प्रतिभव (त्रि.) भयानक। इरावना।

प्रतिमा (स्रो.) बुद्धि।

प्रतिभू (युं.) लग्नक। जामिन।

प्रतिगर (स्री.) मूर्ति।

प्रतिमान (न.) प्रतिविम्ब। एरछावी।

प्रतिमुक्त (त्रि.) पहिना गया। छोड़ा हुआ। जकड़ा गया। लगाया गया।

प्रतिबल्न (पुं.) इच्छा। उपव्रकः निक्रहः। संस्कारः। लेना। परिश्रमी।

प्रतिवातना (स्री.) प्रतिमा। तसवीर।

प्रतिबोमिन् (त्रि.) विरुद्ध सम्बन्ध दाला।

प्रतिरूप (न.) प्रतिबिम्ब। परछाही।

प्रतिविरोष (पुं.) बाधा। रोक। अङ्चन।

प्रतिलोम (त्रि.) उलयः। विपरीतः।

प्रतिलोमन (पुं.) वर्णसङ्कर। दोनला।

प्रतिक्चन (न.) उत्तर। जननः।

प्रतिवादिन् (पुं.) विपक्षी । प्रतिवादी । प्रतिवासी (त्रि.) पड़ोसी ।

प्रतिविधान (न.) प्रतीकार। उपाय। यला।

प्रतिबिम्ब (न.) परछाडी।

प्रतिशासन (न.) विरुद्ध आज्ञा।

प्रतित्रव (पुं.) यज्ञशाला। समा। घर। आसरा।

प्रतिश्रव (पुं.) स्वीकार। गूञ्ज।

प्रतिश्रुत (स्त्री.) प्रतिज्ञा।

प्रतिचेष (पुं.) निषेष।

प्रतिष्टम्ब (पुं.) रोक। अड़चन।

प्रतिष्ठा (क्षी.) क्षिति। पृथिवी। छन्द जिसके प्रत्येक पाद में चार अक्षर हों। प्रतिष्ठा। आश्रय। सदा के लिये स्थिरता करना जैसे मूर्तिप्रतिष्ठा।

प्रतिसर (पुं.) सेना का पिछला भाग। इस्तसूत्र। प्रतिसर्ग (पुं.) विरुद्ध रचना। प्रलय।

प्रतिसीरा (स्री.) परदा। कनात।

प्रतिसृष्ट (त्रि.) तिरस्कृत। भेजा गया।

प्रतिहत (त्रि.) रोका गया। उत्तट कर मारा हुआ। प्रति-ती+झर (पुं.) उत्तट कर चोट मारना। द्वार।

द्वारपाल । दर्वान ।

प्रतीक (पुं.) अवयव। प्रतिरूप।

प्रतीक्षा (स्त्री.) आवश्यकता। आशा। बाट।

प्रतीस्य (त्रि.) पूज्य। प्रतिष्ठा योग्य।

प्रतीचीन (त्रि.) पश्चिमी।

प्रतीच्छक (पुं.) पाने वाला।

प्रतीति (स्री.) विश्वास । ख्याति । आदर । हर्ष । प्रतीत (त्रि.) फेरा हुआ । वापिस किया गया ।

प्रतीन्थकः (पुं.) विदेहं देश।

प्रतीनाइ (पुं.) झण्डा। निशान।

प्रतीप (त्रि.) प्रतिकृत । चन्द्रवंशी एक राजा।

प्रतीपदर्शिनी (स्त्री.) स्त्री। औरत।

प्रतीर (न.) तट। किनारा।

प्रतोव (पुं.) चाबुक।

प्रतोली (स्त्री.) गली।

प्रत्न (त्रि.) पुराना।

प्रत्यक्ष (अव्य.) आँख के सामने।

प्रत्यप्र (त्रि.) नया। साफ हुआ।

प्रत्यच् (त्रि.) पिछला समय। पश्चिम दिशा।

प्रत्यन्तपर्वत (पुं.) बड़े पहाड़ के पास की पहाड़ी।

प्रत्यिभयोग (पुं.) वादी पर अभियोग।

प्रत्यभिवाद (पुं.) आशीर्वाद।

प्रत्यय (पुं.) शपथ। विश्वास। अधीन। शब्द। छिद्र। आधार। निश्चय। कारण। व्याकरण का

शब्द विशेष।

प्रत्ययित (त्रि.) प्राप्त । विश्वासी । लौटा ।

प्रत्यर्थिन् (त्रि.) शत्रु। प्रतिवादी।

प्रत्यर्पण (न.) प्रतिदान । लौटाना ।

प्रत्यवसान (न.) भोजन। खाना।

प्रत्यवसित (त्रि.) मुक्त । खाया हुआ।

प्रत्यवस्कन्द (पुं.) आईनी चार प्रकार के जवाबों

में से एक। औषध विशेष।

प्रत्यवस्यात् (त्रि.) शत्रु। प्रतिवादी ।

प्रत्यवाय (पुं.) पाप। दोष। अङ्चन। लोप। इताश। प्रत्याख्यातः (त्रि.) अस्वीकृत। उत्तर दिया गया।

प्रत्याख्यान (न.) अस्वीकार। उत्तर दे देना। प्रत्यादिष्ट (त्रि.) निकाला गया। तिरस्कृत।

अस्वीकृत।

प्रत्यादेश (पुं.) निकालना। अस्वीकार करना।

प्रत्यालीह (न.) धनुषघारी का पैतरा। चाटा हुआ।

प्रयासत्र (त्रि.) अति निकटस्थ।

प्रत्याह्मर (पुं.) वापिस लेना।

प्रत्युकम (पुं.) युद्ध की तैयारी। काम करना।

प्रत्युत्तर (न.) उत्तर का उत्तर।

प्रत्युत्थान (न.) विरुद्ध खड़े होना। अगवानी। आगत व्यक्ति के सम्मानार्थ निज आसन छोड़ कर उठना।

प्रत्युत्पन्नमति (त्रि.) समय पर उचित बुद्धि का उत्पन्न होना।

प्रत्युद्गमनीय (न.) उपस्थान के योग्य। पूजा के योग्य।

प्रत्यूष (पुं.) प्रभात। सबेरा। आठ वसुओं में से एक।

प्रत्युह (पुं.) विघ्न। रुकावट।

प्रथु (क्रि.) प्रसिद्ध होना।

प्रथम (त्रि.) पहिला। प्रधान।

प्रियत (त्रि.) प्रसिद्ध।

प्रथिमन् (पुं.) मुटाई। बङ्यन।

प्रदर (पुं.) फाड़ना। योनि का रोग विशेष।

प्रदीप (पुं.) दीप। दीवा।

प्रदीपन (पुं.) उदारागिन को भड़काने वाला।

प्रदेश (पुं.) एक देश। दीवाल।

प्रदेश-शि+नी (स्ती.) तर्जनी अहुली।

प्रद्युम्न (पुं.) कामदेव। श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। भगवान के प्रधान चार व्यूहों में से एक।

प्रद्रव (पुं.) भागना।

प्रधन (न.) युद्ध। लड़ाई।

प्रवान (न.) मुख्य। परमात्मा। प्रशस्त। वजीर।

प्रधि (पुं.) पहिया। धुरा।

प्रपञ्च (पुं.) संसार । उलटापन । इकट्ठा । ठगना ।

प्रपच्या (स्त्री.) हरीतकी हर्र।

प्रपद (न.) पाँव के आगे का भाग।

प्रपन्न (त्रि.) शरणागत।

प्रपा (स्त्री.) पौसाला। पौंसला।

प्रपात (पुं.) झरना। कूल। किनारा। आश्रयदान। प्रपितामङ (पुं.) जाबा का पिता। असा।

प्रपौत्र (पुं.) पौत्र का बेटा। पन्ती।

प्रफुल्ल (त्रि.) खिला हुआ।

प्रबन्ध (पुं.) सन्दर्भ। ग्रन्थादि की रचना।

प्रवास (न.) नया फ्ता। ताल रङ्ग। मूँगा। बीन का डण्डा।

प्रबोध (पुं.) अच्छी समझ। ज्ञान।

प्रबोधन (न.) जागना। चेतना। समझना।

प्रबोधनी (स्त्री.) कार्तिक शुक्ल १९। जगाने वाली वस्तु।

प्रमञ्जन (न.) वायु। हवा।

प्रमद्ग (पुं.) नीम का पेड़।

प्रभव (पुं.) उत्पादक। बल। जन्म।

प्रमा (पुं.) चमक। दीप्त।

प्रभाकर (पुं.) सूर्य। मीमांसा शास्त्र के रचने वाले।

प्रभात (न.) सबेरा।

प्रभाव (पुं.) राजाओं का कोष और दण्ड से उत्पन्न तेज । सामध्यं ।

प्रशास (पुं.) एक तीर्थ "प्रभासक्षेत्र जिसकी कथा श्रीमद्वागवत में है"।

प्रिमेह (पुं.) मस्त हाथी। अन्तर वाला।

प्रमु (पुं.) विष्णु। पारा। शक्ता स्वामी।

प्रभूत (पुं.) प्रचुर। बहुत ऊँचा।

प्रमृति (अव्य.) तब से लेकर। प्रमथ (पुं.) शिव का एक अनुचर। घोड़ा।

(स्त्री) हर्र। प्रमचन (न.) वध। क्लेश देना।

प्रमथाधिप (पुं.) शिव। प्रमथादि गणों का स्वामी।

प्रमदवन (न.) राजा का विलासवन।

प्रमदा (स्त्री.) सुन्दरी स्त्री।

प्रमनस् (त्रि.) जिसका मन बहुत खुश होता है।

प्रमा (स्त्री.) यथार्थ ज्ञान।

प्रमाण (न.) मर्यादा। शास्त्रः। हेतु। प्रमाता।

प्रमातामह (पुं.) नाने का पिता।

प्रमादः (पुं.) अनवधानता । असावधानी । लापरवाही ।

प्रमापण (न.) मारना।

प्रिमिति (स्त्री.) प्रमा। यथार्थ ज्ञान।

प्रमीत (त्रि.) मर गया। यहार्य मारा हुआ पश्रा

प्रमीला (छी.) तन्द्रा।

प्रमुख (त्रि.) मान्य। समूह। सुपारी। अच्छा। आरम्भ।

प्रमुदित (त्रि.) प्रसन्न।

प्रमेह (पुं.) एक प्रकार का रोग।

प्रमोद (पुं.) हर्ष।

प्रवत (त्रि.) पवित्र। साफ। शुद्ध।

प्रयत्न (पुं.) विशेष चेष्टा। प्रयास। आदर।

प्रयाग (पुं.) गङ्गा और यमुना के सङ्गम का प्रसिद्ध तीर्थ। इन्द्र। घोड़ा।

प्रयास (पुं.) प्रयत्न ।

प्रयुत (न.) दस लाख।

प्रयोक्तु (त्रि.) प्रयोग करने वाला। ऋणदाता। लगाने वाला।

प्रयोग (पुं.) अनुष्ठान । निदर्शन । मसाल । घोड़ा । कार्य अथवा औषधादि की योजना ।

प्रयोजक (पुं.) लगाने वाला। प्रेरक।

प्रयोजन (न.) हेतु। मतलब। अभिप्राय।

प्रयोज्य (त्रि.) लगाने योग्य।

प्रस्तद (त्रि.) बढ़ा हुआ। उत्पन्न हुआ।

प्रलम्ब (पुं.) एक दैत्य।

प्रलम्बध्न (पुं.) प्रलम्ब को मारने वाले। बलदेवजी।

प्रलब (पुं.) नाश। छिपना।

प्रलाप (पुं.) अनर्थक वाक्य। बकवाद।

प्रवचन (न.) वेदार्थ ज्ञान।

प्रवण (पुं.) चीराहा। चौड़ा। नम्र। झुका हुआ। निर्वल।

प्रवयस् (त्रि.) बड़ी उम्र वाला। बूढ़ा।

प्रवर (पुं.) श्रेष्ठ। अगुरुचन्दन।

प्रवर्ग (पुं.) होमाग्नि विशेष।

प्रवर्तकः (त्रि.) काम में लगाने वाला।

प्रवर्तना (स्त्री.) व्यापार। काम में लगाना।

प्रवर्हः (त्रि.) श्रेष्ठ । अच्छा !

प्रवह (पुं.) वायु विशेष।

प्रवहण (न.) डोली। पालकी।

प्रवाद (पुं.) गौगा। अफवाह।

प्रवासः (पुं.) विदेश वास।

प्रवासन (त्रि.) विदेश वास। मारना।

प्रवासिन् (त्रि.) परदेशी।

प्रवाह (पुं.) जल की धार। व्यवहार। अच्छा घोड़ा।

प्रविदारणः (न.) युद्ध। लड़ाई।

प्रवीण (त्रि.) निपुण। चतुर। बीन का गवैया।

प्रवृत्ति (स्री.) बात। अवन्ती आदि देश। प्रवृद्ध (त्रि.) बढ़ा हुआ। प्रीढ़। गाढ़ा।

प्रवेक (त्रि.) प्रधान। सर्दार। बड़ा।

प्रदेणि-णी (स्ती.) स्तियों के केश का जूड़ा। चित्रित कम्बल। जहाज।

प्रवेश (पुं.) भीतर जाना।

प्रवेशन (न.) प्रधान द्वार। वड़ा द्वार। सिंहद्वार।

प्रविजित (पुं.) संन्यासी। जैन का शिष्य।

प्रवज्या (स्त्री.) संन्यास।

प्रव्रज्यावसति (पुं.) यति। संन्यासी।

प्रशंसा (स्त्री.) गुणों को प्रकट करने वाले वाक्य। तारीफ।

प्रश्नमन (न.) वध। मारना। हटाना। ठंढा करना। प्रश्नस्त (त्रि.) प्रशंसा के योग्य। अच्छा। चौडा। योग्य।

प्रश्न (पुं.) जिज्ञासा। सवाल।

प्रश्रय (पुं.) स्नेह। प्यार।

प्रश्रित (त्रि.) विनीत। सीखा हुआ। भला।

प्रष्ठ (त्रि.) आगे जाने वाला।

प्रष्ठवाह (पुं.) घोड़ा। बैल।

प्रसक्त (त्रि.) प्रसङ्गा जुड़ा हुआ।

प्रसक्ति (श्वी.) आपत्ति और अनुमति। प्रसङ्ग। लगन।

प्रसङ्ग (पुं.) आपत्ति। मेल। मैथुन।

प्रसन्न (त्रि.) निर्मल। साफ। सन्तुष्ट।

प्रसत्ति (स्त्री.) सफाई। प्रसन्नता।

प्रसमः (न.) बलात्कार । हठपूर्वक ।

प्रसर (पुं.) उत्पत्ति। वेग। समूह। युद्ध। नीवार। पास जाना। फैला हुआ।

प्रसर्पण (न.) सेना के लोगों का चारो ओर फैलना। किसी विषय जल आदि का फैलना।

प्रसव (पुं.) गर्भमोचन । उत्पत्ति । फल ।

प्रसिवत्री (स्त्री.) जननी। माता। जच्चा।

प्रसव्य (त्रि.) विरुद्ध। विपरीत।

प्रसद्धः (अव्य.) हठात्। जोराबरी।

प्रसद्धवीर (पुं.) घाड़ा मारने वाला। चोर।

प्रसाद (पुं.) अनुग्रह। सफाई। देवताओं को नैवेद्य लगाया हुआ।

प्रसादना (स्त्री.) सेवा। प्रसन्न करने की खटपट करना।

प्रसायक (त्रि.) सजाने वाला। पूरा करने वाला।

प्रसाधनः (न.) सजावट। वेश। भेस।

प्रसाथित (त्रि.) पूरा किया गया। अलंकृतकिया गया। प्रसारण (न.) फैलाव। विस्तारकरण।

प्रसारिन् (बि.) फैलाने वाला।

प्रसित (त्रि.) आसक्त। जुड़ा हुआ।

प्रसिति (स्त्री.) रस्सी।

प्रसिद्ध (त्रि.) ख्यात। भूषित।

प्रसू (स्त्री.) जननी। जच्चा। केला। लता। घोड़ी। प्रसृति (स्त्री.) पेट। माता। औलाद। सन्तान

की उत्पत्ति।

प्रसृतिका (स्री.) जच्दा। सन्तान की माता।

प्रस्तिज (न.) प्रसव काल का दुःख। प्रसव काल का उत्पत्र बालक।

प्रसून (न.) पुष्प। फूल। फल।

प्रसृत (पुं.) आधी अञ्जली।

प्रसेवक (पुं.) तुँबा (वीणा का)। प्रस्कत्र (पुं.) एक ऋषि। गिरा हुआ।

प्रस्तर (पुं.) पाषाण। पत्थर।

प्रस्तार (पुं.) फैलाव । प्रक्रिया । तृणवन ।

प्रस्ताव (पुं.) प्रकरण । प्रसङ्गः। मजमून ।

प्रस्तावना (स्त्री.) उत्थानिका। आरम्भ का कथन। प्रस्तुत (त्रि.) प्रासङ्गिक। उपस्थित। उद्यत। बहुत

स्तुति किया गया।

प्रस्य (पुं.) एक सेर की तौल। पहाड़। फैलाव। प्रस्यान (न.) जयेच्छु की रणयात्रा।यात्रा।जाना। चल देना।

प्रस्फोटन (न.) चोट लगाना। खिलाना। फोड़ना। प्रस्रवण (न.) झरना। पसीना। टपकना। एक पर्वत का नाम।

प्रसाव (पुं.) मूत्र । पेशाब । बहना ।

प्रहर (पुं.) पहर। दिन का आठवाँ हिस्सा।

प्रहरण (न.) चोट लगाना। अस्त्र। सन्दूक (गाड़ी का) युद्ध। प्रहार। वशीभूत करना।

प्रहसन (न.) हास्य। एक प्रकार का नाटक। प्रहसन्ती (स्त्री.) लता। वासन्ती।

प्रहर्षिणी (स्त्री.) हल्दी। बारह अक्षरों के पाद वाला एक छ ५।

प्रहस्त (पुं.) रावण के एक अमात्य एवं सेनापति का नाम।

प्रिंड (पुं.) कूप। खौं जिसमें नाज दाबा जाता है।

प्रहित (त्रि.) भेजा हुआ। फेंका हुआ। दाल। प्रहेलिका (स्री.) पहेली। बुझौअल।

प्रह्लाद (पुं.) हिरण्यकशिपु दैत्य का पुत्र एक प्रसिद्ध भगवद्वक्त जिसके लिये भगवान् को नरसिंह अवतार लेना पड़ा।

प्रद (त्रि.) नम्र। विनीत।

प्रांशु (त्रि.) ऊँचा। उत्रत।

प्राकाम (न.) आठ सिद्धियों में से एक।

प्राकार (पुं.) प्राचीर। नगरकोट।

प्राकृत (त्रि.) नीच। स्वभावसिद्ध। बिगड़ी हुई बोली जो नाटकों में प्रायः काम में लाई जाती है।

प्राकृतप्रलय (पुं.) प्रकृति का लय जिसमें हो। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति में होने वाला दैनंदिन प्रलय।

प्राक्तन (त्रि.) पहिले का।

प्रागभाव (पुं.) भविष्यत् काल।

प्रान्थार (पुं.) भारी बोझ। उत्कर्ष। बहुत सा। पर्वत का शिखर।

प्राग्रहर (त्रि.) जो सब से आगे किया जाय। प्राग्न्य (त्रि.) श्रेष्ठ। नेक। बहुत आगे हुआ। प्राग्वंश (पुं.) हवनशाला से पूर्व की ओर यजमानादि के रहने का घर।

प्राचार (पुं.) यज्ञादि में अग्नि पर घी का प्रवाह। प्राधुण (पुं.) अतिथि। महमान।

प्राङ्गण (न.) आँगन। चब्रुतरा। हाता। बेड़ा। वाद्ययंत्र विशेष।

प्राच् (त्रि.) पहिला समय ओर देश। पूर्व दिशा। प्राचीन (त्रि.) पुराना या पूर्व दिशा का।

प्राचीनवर्हिस् (पुं.) इन्द्र। एक राजा।

प्राचीनावीत (न.) श्राद्ध आदि कामों में यज्ञोपवीत का दहिने कन्धे पर रखना।

प्राचीर (न.) दीवार। नगरकोट। प्राकार।

प्राचेतस (पुं.) प्राचीनवर्हि राजा का पुत्र । वरुणपुत्र । प्राच्य (पुं.) पूर्व का । शरावती नदी के पूर्व और दक्षिण भाग का देश ।

प्राजापत्य (पुं.) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का विवाह। बारह दिन व्यापी एक व्रत। प्रजापति का चरु आदि।

प्राज्ञ (पुं.) पण्डित । बुद्धिमान् । चतुर ।

प्राज्यम् (न.) बहुतः।

प्राञ्जल (त्रि.) स्पष्टवादी । साफ । सच्चा ।

प्राडविवेक (पुं.) मुंसिफ। न्यायकारी।

प्राण (पुं.) शरीर कर वायु विशेष। काव्य का जीवनरस। वायु। बल।

प्राणनाय (पुं.) पति। प्राणों का स्वामी।

प्राणमवकोष (पुं.) कर्मेन्द्रिय सहित पांची प्राण अर्थात् प्राण, अपान, समान, उदाग और व्यान।

प्राणयाम (पुं.) योग की क्रिया विशेष। प्राणय्व (ग.) ठीक। योग्य। उपयुक्त।

प्राणिद्युत (न.) बाजी लगा कर मुर्गा, मेढ़ा आदि को लड़ाना।

प्राणिन् (पुं.) जीव। चेतन।

प्राणीत्य (न.) ऋण। कर्जा।

प्रातःकृत्य (न.) सबेरे करने योग्य काम। पूजा अनुष्ठानादि।

प्रातःसन्थ्या (स्त्री.) सबेरे करने योग्य सन्ध्या। प्रातर् (अन्य.) सबेरा। तीन घड़ी दिन चढ़ने तक। प्रातराश (पुं.) सबेरे का भोजन। कलेवा। प्रातिका (स्त्री.) जवा। प्रातिपदिक (पुं.) सार्थक शब्द। प्रातिभाव्य (न.) जामिन होना। पातिस्विक (न.) प्रत्येक पदार्थ का स्वामाविक धर्म। प्रातिहारिक (त्रि.) मायाकारक। छलिया। प्राथमिक (त्रि.) पहला। प्रादुर्माव (पुं.) प्रकाश । आविर्माव । प्रादेश (पुं.) तर्जनी सहित फैला हुआ अङ्गुठा। एक प्रकार का नाप। प्रादेशन (न.) दान देना। प्राध्य (पुं.) रथ। रास्ता। नम्र। बद्ध। प्रान्त (पुं.) शेष। सीमा। प्रान्तरः (न.) दूर गम्य पथ । जङ्गल । वृक्ष की खोड़ । छायारहित मार्ग। प्राप्ति (स्त्री.) वृद्धि । लाम । दूसरे स्थान पर पहुँचना । मेल। आणिमा आदि सिद्धियों में से एक। प्राप्य (त्रि.) गम्य । पाने योग्य । प्राभृत (न.) उपढौकन द्रव्य। भेट। प्रामाणिक (त्रि.) ठीक। प्रमाण सहित। प्रामाण्य (पुं.) प्रमाण का होना। प्राय (पुं.) मृत्यु। बाहुल्य। अनखाये मरना। प्रायश्चित (त्रि.) प्रायश्चित करने योग्य जन। प्रायस् (अव्य.) बहुतायतः। तपस्याः। प्रायोपविष्ट (त्रि.) धरना देने वाला । विना खाये पिये प्राण देने वाला। प्रायोवपवेशः (पुं.) देखो प्रायोपविष्ट। प्रारब्ध (न.) भाग्य। अदृष्ट। आरम्भ किया हुआ। प्रार्थना (स्त्री.) याँगना। हिंसा। विनती। प्रार्थित (त्रि.) माँगा गया। कहा हुआ। मारा हुआ। विनय। प्रालम्ब (न.) बहुत लटकने वाला। प्रालेष (न.) नाश होने वाला। बर्फ। प्रावरण (न.) दुपट्टा। पिछौरी। चादर। प्रावृष-षा (स्त्री.) वर्षा काल। प्राश्निक (त्रि.) कुशलादि प्रश्न पूछने वाला। सभ्य।

**प्रास** (पुं.) भाला।

प्रासाद (पुं.) महल। प्राह्ण (पुं.) दिन का पहला पहर। अच्छा या प्रथम दिन। प्रार्णेतरामु (अव्य.) बड़े तड़के। प्रिय (पुं.) मर्ता। पति। मालिक। एक हिरन। मनोहर। प्रियंवर (त्रि.) मधुर धोलनेवाला। एक गन्धर्व। पियक्कु (पुं.) एक वृक्ष। एक बेल। राई। पीपल। कंगुनी। प्रियतम (पुं.) अतिप्रिय। मयूरशिखा वृक्ष। प्रियता (ज्ञी.) स्नेह। प्रियव्रत। प्रियदर्शन (त्रि.) सुन्दर। प्रियद्वत (पुं.) दृढ़नियभी। स्वायंभू मनु का पुत्र। प्रथम राजा जिसने सूर्य के समान रथवक घुमायः था। प्रियाल (पुं.) पीपल का पेड़। प्री (क्रि.) तृप्त कना। प्रसन्न करना। प्रीणन (न.) तर्पण। प्रसन्नता। प्रीत (त्रि.) हृष्ट । प्रसन्न । प्रीति (स्त्री.) हर्ष। प्रसन्नता। प्रु (क्रि.) सरकना। पुद् (क्रि.) मलना। प्रुष् (क्रि.) सींचना। घरना। प्यार करना। प्रुष्ट (त्रि.) सड़ा हुआ। जला हुआ। प्रेक्षा (स्त्री.) भले प्रकार देखना। पर्यालोचन। प्रेसावत् (त्रि.) सोच विचार कर काम करने वाला। प्रेंखा (स्त्री.) परिम्रमण। घर विशेष। नृत्य। प्रेखोंल (कि.) झूलना। प्रेत (पुं.) नरकस्थ जीव। सुक्ष्म शरीर। मरा हुआ। प्रेतकर्मनू (न.) दाह से ले कर सपिण्डीकरण कर्म तक। प्रेतगृह' (न.) श्मशान। प्रेतनदी (स्त्री.) वैतरणी नदी। प्रेत्यम् (अव्य.) लोकान्तर। मर कर। प्रेमन् (न.) इन्द्र और वायु। प्रेम और ठद्वा। प्रेयस् (त्रि.) अतिप्रिय। प्रेरण (न.) भेजना। प्रेष (क्रि.) जाना। प्रे-प्रै+ष (पुं.) भेजना। पीड़ा पहुँचाना।

प्रेष्ठ (त्रि.) अति प्यारा।

ग्रे-प्रै+ष्य (पुं.) दास। टहलुआ। (त्रि.) भेजने योग्य। (स्री.) जङ्गा।

प्रोसण (न.) चारों और जल छिड़कना। मारना। यज्ञार्थ पशु हनन।

प्रोक्षित (त्रि.) सींचा गया।

प्रोब्छन (गू.) पाँछना।

प्रोत (त्रि.) गुथा हुआ। सियाँ हुआ। पिरोया हुआ। जड़ा हुआ। कपड़ा।

प्रोच ((पुं.न.) घोड़े की नाक। कमर। घोती। गर्म। गर्त। घोड़े का मुखा (त्रि.) पथिक। रखा हुआ।

प्रोषित (त्रि.) परदेशी।

प्रोधितभर्तृका (स्त्री.) स्त्री जिसका पति विदेश गया हो।

प्रो-प्री-ष्ठपदः (पुं.) भाद्र मास।

प्रौढ (त्रि.) युवा। उद्योगी। निपुण। नायिका विशेष।

प्लक्ष् (कि.) खाना।

प्तस (पुं.) बड़ का वृक्ष। द्वीप विशेष।

प्लव (पुं.) उछलना। तरना। कृदना। मेंडक। मेढ़ा। बानर। श्वपच। जलकाक। पाकुड़ का पेड़ा. कारण्डव पक्षी। शब्द। वैरी। नागरमोथा। खस।

प्लवग (पुं.) बन्दर। मेंडक। सूर्य का सारथी। पक्षी विशेष।

प्लवक्स (पुं.) बन्दर। हिरन। वृक्ष विशेष।

प्लवक्रम (पूं.) बन्दर। मैंडक।

प्लावन (न.) स्नान। बहाव। तूफान।

प्लावितः (त्रि.) डूबा हुआ। बहा हुआ। आर्द्र।

प्लि-प्ली (क्रि.) जाना।

प्लीड (पुं.) तिल्ली का रोग। लर्क। फीहा।

प्तु (क्रि.) फरकना। उछल कर जाना।

प्तुत (न.) झपट कर जाना। घोड़े की चाल। इस्व से तिगुने समय में जाने वाला अक्षर।

प्लुष् (क्रि.) जलाना।

प्तुष्ट (त्रि.) जला हुआ।

प्लोष (पुं.) जलन। जलाना।

प्लोत (पुं.) पट्टी। कपड़ा।

प्सा (क्रि.) खाना।

प्सा (सं.) मोजन। भूख।

प्सात (त्रि.) खाया हुआ।

पुर (गु.) प्यारा। सुन्दर। साकार। आकार युक्त।

## फ

फ (न.) रूखा बोल । फूलार । फूँक । झुझा वात । जमुहाई । साफल्य । रहस्यमय अनुष्ठान । व्यर्थ की बकवाद । गर्मी । उन्नति ।

फवक् (कि.) भूत करना। धीरे-धीरे जाना। पहले ही से (बिना समझे बूझे) कोई मत स्थिर कर लेना।

फ्रह (पुं.) खञ्ज। पहुः।

फिक्का (स्त्री.) निर्णय के लिये पूर्व पक्ष।

छत । डाह । कौमुदी की निलष्ट पॅक्तियाँ । "कठिनदीक्षितकौमुदिफक्किका, दहति छात्रवधूह्दयं सदा । सुमगरूपधरे सिख कोमुदि,

फट् (अन्य.) योग। विनाश। विष्वंस। तंत्र में प्रायः इस शब्द का प्रयोग होता है। यथा "अस्ताय फट्"।

त्वत्समा न हि वैरिणि मामपि।।"

फट (पुं.) साँप का फन। फडिङ्गा (स्री.) टीढ़ी।

फुन् (क्रि.) जाना। अपने आप उपजना।

फण (पुं.) साँप का फन।

फुण-न+बर (पुं.) साँप। शिव।

फिणन् (पुं.) साँप।

फणीश्वर (पुं.) अनन्त । शेष । सर्पराज ।

फणिज्झकः (पुं.) लता विशेष।

फण्ड (पुं.) पेट। उदर।

फल्कारिन् (पुं.) पक्षी विशेष।

फर (न.) दाल।

फरुबक (न.) बिलइस । गिलौसीदान ।

फुर्फरावते (क्रि.) फड़फड़ाना। इधर उधर धूमना। चमकना।

फर्फरीक (पुं.) खुला या फैला हुआ हाथ। छोटी डाली या कल्ला। कोमलता। फ्ल् (कि.) फल का उपजना। फाड़ना। तोड़ना। फ्ल (न.) लाम। वृक्ष। का फल। ढाल। कार्य। अभिप्राय। प्रयोजन। वायफल। त्रिफला। तीर का अगला भाग। दान।

फ्लद (पुं.) वृक्षमात्र । फलदाता ।

फलेबेच्ड (पुं.) आम का पेड़। अच्छे फलवाला। फलिन् (त्रि.) फल वाला।

फलेग्रहि (पुं.) ठीक समय। फलने वाला पेड़। फलोरब (पुं.) लाम। स्वर्ग। हर्म।

फल्गु (त्रि.) रम्य। मनोहर। व्यर्थ। गया में एक नदी।

फ्ल्यूत्सव (पुं.) होती का त्योहार।

फल्ब (न.) फल लाने वाला। फूल।

फाट् बुलाने का शब्द।

फाटकी (स्त्री.) फिटकरी। फाणि (पुं.) करम्भ। इलवा। लप्सी। दही और सत्तू। सीरा।

फाणित (न.) कच्ची खाण्ड।

प्राप्ट (न.) अनायास बनाया गया। वैद्यक के अनुसार फाँट औषष बनती है, वह फेंटकर (थाली डाल कर चींजें मिला कर घँसवा) बनाई जाती है।

फाण्ड (न.) पेट। उदर।

फाल (न.) हल की नोक। सीमन्त भाग। सिर पर की माँग। भाल। बलराम का नाम। शिव।

फालखेला (स्त्री.) पक्षी विशेष।

फाल्गुन (पुं.) हिन्दू वर्ष का बारहवाँ मास। अर्जुन का नाम। वृक्ष विशेष।

फालुनी (स्त्री.) नक्षत्र विशेष। फागुन की पूर्णिमा। फि (प्रं.) दुष्टजन। गप्प। कोष।

फिक्नक (पुं.) कॉंटेदार पूँछ वाला पक्षी विशेष।

फिरक् (पुं.) योरुप। फिरक्रियों का देश। गर्मी। आतशक।

पु (पुं.) मंत्रोच्चारपूर्वक फूँकना।

पुक (पुं.) पक्षी विशेष।

फुट (त्रि.) विदीर्ण। फटा हुआ। साँप का फन।

**फुप्फुस** (पुं.) फेफड़ा।

फुल्ल् (क्रि.) खिलना।

पुल्ल (त्रि.) खिला हुआ। पुष्प। फल।

फुल्तरीकः (पुं.) जिल्त। जगह। सर्प।

फेटकार (gj.) चींख।

फेण-न (पुं.) फेन। झाग। यूक। बर्फ।

फेर .} (पुं.) श्रृगाल। गीदड़।

फेरव (पुं.) श्रृगाल । गीदड़ । राक्षस । धूर्त ।

फेंक (पुं.) शृगाल।

फेल् (क्रि.) जाना।

फल-ला (न.स्री.) उच्छिप्ट। जूठा।

## ब

(पुं.) बुजा। बोना। वरुण। घड़ा। योनि। समुद्र।
 जल। गमन। तन्तु सन्तान। सूचन।

बढ़ (क्रि.) बढ़ना। उगना। दृढ़ करना।

बॅरिष्ठ (त्रि.) बहुत ही।

बंबीयस् (त्रि.) अतिशय। बहुत ही।

बकुर (त्रि.) भयानक। विजली।

बकुल (पुं.) वृक्ष विशेष। मौलसिरी।

बकैंडका (स्त्री.) छोटी जाति का सारस। हवा के

झोके से झुकी वृक्ष की डाली। बकोट (पुं.) हंस। सारस।

बदु (पुं.) बालक। छोकरा।

बडवा (स्त्री.) घोड़ी। अश्विनी। दासी। गोली।

बडवारिन (पुं.) समुद्री आग।

बडवासुत (पुं.) अश्विनीकुमार। घोड़ी का बच्चा। बछेड़ा।

बिड-लि+न (न.) मछली का काँटा।

बण् (क्रि.) शब्द करना।

बिणक्पच (पुं.) हाट। मण्डी।

बिणन्माव (पुं.) व्यापार।

बणिज (पुं.) व्यापार।

बत (अव्य) दुःख। शोक। दथा। हर्ष। सन्तोष।

बद् (क्रि.) बोलना।

ब-व+दरी } (स्त्री.) बेर का पेड़। कपास।

ब-व+दर ∫ (न.)

**ब-व+दरिकाश्रम** (पुं.न.) बेर के पास वाला

एक आश्रम । हिमालय पर्वत पर तीर्थ विशेष । श्रीबदीनाथ । उत्तर दिशा का प्रधान तीर्थ ।

बद्धपुष्टि (त्रि.) कृपण। कञ्जूस। तङ्गखर्च।

ब्द्धशिख (पुं.) शिशु। बँधी चोटी वाला। बद्य (क्रि.) मारना। इनन करना।

बिधरं (त्रि.) बहरा।

बधु (स्त्री.) नारी। बहू। औरत।

बधूटी (स्त्री.) अल्पवयस्का स्त्री।

बध्य. (त्रि.) मारने योग्य।

बध्यभूमें (स्त्री.) मारने का स्थान। फाँसी लटकाने का या हिंसा का स्थान।

बद्र ' (न.) सीसा। चमड़े की रस्सी।

बन् (क्रि.) माँगना।

बन्ध् (क्रि.) बाँधना।

बन्धं (पुं.) रोक। शरीर। आधि।

बन्धक (पुं.) विनिमय। गिरवी रखी हुई वस्तु। व्यभिचारिणी स्त्री।

बन्बन (न.) बाँघना। मारना। रस्सी।

बन्धनस्तम्भ (पुं.) कीला। खूँटा।

बन्धनदेश्मन् (न.) जेलखाना।

बन्धु (पुं.) मित्र । माई । इष्ट । मामा का पुत्र आदि । एक वृक्ष विशेष ।

बन्धुता (स्त्री.) भाईचारा। मित्रता।

बन्धुर (न.) मुकुट। स्नीविह। तिलीं का चूरा। बहिरा। डोरा। इंस। बगला। मनोहर। नम्र। ऊँचा-नीचा। (स्नी.) वेश्या। सत्तू।

बन्ध्य (पुं.) निष्फल । बेफल । पुत्र रहित स्त्री । बाँस ।

बंध्र (क्रि.) जाना।

बभ्रवी (स्त्रीः) दुर्गा का नाम।

बभु (त्रि.) ललोहा भूरा। (पुं.) गञ्जा। अग्नि। एक यादव का नाम। शिव। विष्णु। चातक पक्षी। महतर। भक्षी। एक देश का नाम। पीला रंग। पीले रंग वाला।

बमुवातु (पुं.) सोना। यतूरा। गेरू। लाल मिट्टी। बमुवाहनः (पुं.) अर्जुनपुत्र, जो चित्राङ्गदा से हुआ था।

बम्ब् (क्रि.) जाना।

बम्मर (पुं.) मधुमक्खी।

बम्भराली (स्त्री.) मक्खी।

बर (न.पुं.ब्बी.) कुङ्कुम। अदरक। जामाता। धूर्त। यार। गुडूची। त्रिफला। मेदा। ब्राह्मी। इल्दी।

बरट (पुं.) अत्र विशेष।

बर्ब् (क्रि.) जाना।

बर्बट (पुं.) राजभाषा।

बर्बटी (स्त्री.) राजमाष । वेश्या ।

बर्वणा (स्त्री.) नीले रङ्ग की मक्खी।

बर्बर (पुं.) जङ्गली। नीच। मूर्ख।

बर्बुर (पुं.) बबूर का पेड़।

बर्स (पुं.) गाँठ। बिन्दु। सिरा।

बई (क्रि.) बोलना। देना। उकना। चोटिल करना। मारना। नाश करना। बिछाना।

बर्ह (न.) मोर की पूँछ। किसी पक्षी की पूँछ। पत्र। भीड़।

बर्हण (न.) पत्र। पत्ता।

**बर्हि** (पुं.) अग्नि। कुश।

बर्हिण (पुं.) मोर।

बल् (क्रि.) जीना। नाज एकव्र करना। देना। चोटिल करना। मारना। बोलना। देखना। चिह्न करना। निरूपण करना। पालना।

बल ् (न.) सेना। सामर्थ्य। मुटाई। गन्धरस। वीर्य। रूप। शरीर। पत्र। लाल। बल वाला। काक। बलदेव। वरुणावृक्ष। दैत्य विशेष।

बलक्ष (पुं.) बलक्षयकारी। सफेद रङ्ग।

बलदः (पुं.) बलदाता। अग्नि विशेष।

बलदेव (पुं.) बलराम। श्रीकृष्ण का बड़ा भाई।

बलभद्र (पुं.) बलदेव। गवय। (बनरोझ)।

बलराम (पुं.) रोहिणीनन्दन । बलदेव ।

बलवत् (अवय.) अतिशय। बहुत बल वाला। ताकतदार। दृढ़। मजबूत!

बलविन्यास (पुं.) सेना की रचना विशेष। व्यूह। बलशासिन् (त्रि.) बल वाला।

बलसूदन (पुं.) इन्द्र। बल दैत्य को मारने वाला। बला (स्री.) बल वाली। अस्त्रविद्या विशेष जो

विश्वामित्र ने राम को दी थी।

बलाका (स्त्री.) बक भेद। प्रणयिनी।

बलाट (पुं.) भूँग।

बलातु (अव्य.) अचानक। जबरदस्ती।

बलात्कार (पुं.) जबरदस्ती करना।

बलानुजः (पुं.) श्रीकृष्ण। बलराम का छोटा भाई।

बलाय (पूं.) बल का स्थान। वरुण वृक्ष।

बलराति (पुं.) इन्द्र।

बलासक (पूं.) आँख की सफेदी में पीला चिट्टा। रोग विशेष।

बलाइ (न.) पानी।

बलाहक (पुं.) बादल । पर्वत । प्रलय के सात बादलों में से एक। विष्णु के चार घोड़ों में से एक।

बित (पुं.) पूजा की भेंट । कर । उपद्रव । चामरदण्ड । चौरी। भूतयज्ञ। दैत्य का नाम। सकुड़न। छप्पर की बाढ़।

बिलर्खिसन् (पुं.) विष्णु का वामन अवतार। बलिन् (त्रि.) बलि वाला। बुढ़ापे के कारण ढीले

चमड़े वाला। बितपुष्ट (पुं.) काक। काक-बलि खा कर पुष्ट। बिलभूज् (पुं.) काक। कौआ। काकबलि का भोक्ता।

बलि-ली+मुखः (पुं.) बन्दर। बलिष्ठ (त्रि.) बहुत बल वाला। ऊँट।

बलिसकन् (न.) पाताल।

बलीक (पुं.) छप्पर की बाढ़।

बलीन (पूं.) बिच्छू।

बलीयस् (त्रि.) बहुत बल वाला।

बलीवर्द (पुं.) बैल।

बल्यम् (न.) प्रधान धातु। शुक्रः। लता विशेषः। बल्वज-जा (पुं.स्त्री.) एक प्रकार की मोटी धास।

बाल्डिका (पुं.) एक देश का नाम।

बव (पुं.) कर्ण। दिन का प्रथम विभाग (ज्योतिष के अनुसार) ।

बष्कय (न.) पूरी उम्र का (यथा बछड़ा)।

बस्त (पुं.) बकरा। बहुल (न.) बहुत। बड़ा। दृढ़। घना। कड़ा।

(पुं.) पौड़ा। (स्त्री.) बड़ी इलायची।

बहिस् बाहिर। बाहिरी। पृथकु।

बहिष्कार (पुं.) निकास। त्याग। जातिच्युत करना। बाधुक (पुं.) भूरा। चिता।

बहु (त्रि.) विपुल। बहुत। (यह वहु भी होता है)।

बहुत्वच् (पुं.) भोजनपत्र का पेड़।

बहुप्रज (त्रि.) शुकर। मूञ्ज।

बहुमञ्जरी (स्त्री.) तुलसी का वृक्ष।

बहुमल (पुं.) सीसा।

बहुरूप (पुं.) धुना। विष्णु। हिरणगर्भ। शिव। कामदेव।

बहुत (त्रि.) अनेक संख्या वाला। प्रचुर।

बहुब्रीहि (त्रि.) बहुत से धान वाला। व्याकरण का एक समास भेद।

बहुशस् (अव्य.) अनेक बार। कई बार।

बहुश्रल्य (पुं.) लाल करचे का पेड़। अनेक क्रेलों वाला।

बहुसूति (स्त्री.) बहुत सन्तान वाली।

बहुब (पुं.) ऋग्वेद। सूक्त।

बाडव (न.) बहुत घोड़े। ब्राह्मण। और्व। समुद्र का अग्नि।

बाडवेब (पुं.) अश्वनीकुमार।

बाडव्य (न.) विप्र समुदाय।

बाडीर (पुं.) नौकर। कुली।

बाढ (न.) दृढ़। बहुत। उच्द। अवश्य। हाँ। बहुत अच्छा।

बाण (पुं.) तीर। गौ का थन। विरोचन पुत्र। कवि विशेष। बाग का पर।

बाणि-णी (स्त्री.) कपड़े बुनने की क्रिया। वाक्य। बोली। सरस्वती।

बादरायणः (पुं.) वेदव्यास । बेर के वननिवासी ।

बादरायणि (पुं.) व्यासपुत्र । शुक्रदेव ।

बाध् (क्रि.) रोकना। कष्ट उठाना।

बाध (पुं.) रोक। दर्द। उपद्रव।

बाधक (त्रि.) रोकने वाला। स्त्रियों के ऋतु को रोकने वाला एक रोग विशेष।

बाधिर्घ्य (न.) बहिरापन।

बान्धकिनेय (पुं.ब्री.) कुलटा स्त्री की सन्तान।

बान्बद (पुं.) सम्बन्धी । कुटुम्बी । विशेष कर पिता और माता के सम्बन्ध वाले।

बाभ्रवी (स्त्री.) दुर्गा देवी का नाम।

बार्पटीर (पुं.) टीन । अङ्गुर । वेश्यापुत्र । आम फल की गुठली ।

बार्डद्रथ (पुं.) जरासन्य का नाम।

बाईस्पत (पुं.) बृहस्पति का शिष्य।

बार्डिण (पुं.) मोर का।

बाल (पुं.न.) छोटा। नया। अइ। झथी व घोड़े की पूछ। नारियल। पाँच वर्ष का हाथी।

बालक (पुं.न.) गन्धवाला द्रव्य । बच्चा । १६ वर्ष के नीचे की उम्र वाला लड़का । कड़ा ।

बाल-लि+खिल्य (पुं.) मुनिविशेष बालखिल्य और वालखिल्य एक ही हैं। इनका रूप अँगूठे के सिरे के बराबर और संख्या साठ हजार है। सूर्यनारायण के सन्मुख मुँह किये सूर्य की स्तुति करते हुए ये पीछे की ओर चलते हैं।

बालग्रह (पुं.) बच्चों को कष्ट देने वाले ग्रह। वैद्य-शास्त्र में इनमें अनेक भेद हैं।

बालिं (पुं.) बालों वाली पूँछ।

बालमोज्य (पुं.) बालकों के खाने योग्य। चना। बालमोग। विनियोग। जलपान।

बालव्यजन (न.) चामर। चँवर। छोटा पंखा।

बालहस्त (पुं.) पशुओं की पूँछ।

बाला (स्री.) नारियल । इल्दी । युतकुमारी । बालछड़ । षोड़शी स्त्री युवती । सोलह वर्ष की कन्या ।

बालि (पुं.) इन्द्रपुत्र। बानरराज।

बालिश (त्रि.) मूर्ख। बच्चा। तिकया।

बालिङन् (पुं.) श्रीरामचन्द्र।

बाली (स्त्री.) कान में पहनने का एक गहना।

बालुका (स्री.) रेत। रेणुका।

बालुकी (स्त्री.) एक प्रकार की ककड़ी।

बालूक (पुं.) विष विशेष।

बालेब (पुँ.) एक दैत्य। बलि की सन्तान। गर्घा।

बालेष्ट (पुं.) दर। बेर। बालकों का प्रिय।

बाल्यः (न.) लड़कपन। १६ वर्ष तक की उम्र। मूर्खता।

बाल्डीक (पुं.) एक देश। एक राजा का नाम। केसर। झैंग।

बाष्य-स्प (पुं.) भाष । आँसू । गर्मी । बाह्य (पुं.) बाँह । घोड़ा । बाहा (स्त्री.) बाहु।

बाहीक (पुं.) बाहिरी (ा:) पञ्जाबी । बैल ।

बाहु (पुं.) भुजा।

बाहुज (पुं.) क्षत्रिय।

बाहुज (पुं.न.) अस्त्र की चोट बचाने के लिये बाहु में बँधा हुआ चमड़ा या लोहा।

बाहुमूल (न.) काँख। बगल। मुङ्ढा।

बाहुयुद्ध (न.) मल्लयुद्ध।

बाहुल (पुं.) विह । आग । कार्तिक मास । कृतिका का स्वामी ।

बाह्य (त्रि.) बाहिरी।

बाहुलेय (पुं.) कार्तिकेय। महादेव का बड़ा पुत्र। बिट् (क्रि.) चिल्लाना। शपथ खाना। शाप देना।

बिटक (पुं.) फोड़ा।

बिठ (न.) आकाश।

बिड (न.) एक प्रकार का नमक।

बिडाल (पुं.) आँख की पुतली। (१) बिल्ली।

बिडालक (पुं.) बिल्ला।

बिडीजस् (पुं.) इन्द्र का नाम।

बिद् (क्रि.) अलग करना। चीरना।

बिन्दवि (पुं.) बून्द।

बिन्दु (पुं.) बून्द।

बिब्बोक (पु.) क्रोध। भावमङ्गी।

बिभित्सा (स्त्री.) भीतर घुसने या छेद करने की इच्छा।

बिभीषक. (गु.) डरावना। भयदायी।

विभीषण (पुं.) रावण का छोटा माई।

विश्रीषिका (स्री.) भया डरावना। डराने वाली वस्तु।

विश्रमु (गु.) नाशकारी।

विम्ब (न.) सूर्य की गोलाई। मूर्ति। छाया। दर्यण। घड़ा।

बिल् (क्रि.) फाड़ना। अलग करना।

बिल्म (न.) शिरस्त्राण। गड़ी।

बिल्ल (न.) बढ़ा। आलबाल। हींग का पीघा।

बिल्व (पुं.) बेल का वृक्ष।

बिस् (क्रि.) जाना। उसकाना। फेंकना। उगना। चीरना। बिस्त (पुं.) सुवर्ण की तौल विशेष।

बिल्डण (पुं.) कवि विशेष।जिसने विक्रमाङ्कदेवचरित की रचना की।

बीज (न.) बीजा। कीट। उद्गम स्थान। वीर्य। गणित विशेष। मंत्र के विशेष अक्षर। सत्य। वृक्ष विशेष।

बीमत्स (त्रि.) घृणित। पापी। निष्हुर। रस विशेष। बीरिट (पुं.) वायु। भीड़।

बुक्क् (क्रि.) मूखना। बात करना। बोलना।

बुक्क (न.) हृदयपिण्ड। हृदय।

बुट् (क्रि.) चोटिल करना। मार डालना।

बुड् (कि.) छिपाना। ढकना।

बुद् (क्रि.) पहचानना । जानना ।

बुद्धः (त्रि.) ज्ञात । जाना हुआ । जागा हुआ । (पुं.) भगवान् का नवाँ अवतार ।

बृद्धि (स्त्री.) ज्ञानशक्ति।

बुद्बुद (न.) बुलबुला। बलवूला।

बुध् (क्रि.) जानना । समझना । विचारना ।

वृष (पुं.) पण्डित। बार का नाम। देव विशेष। चतुर। दक्ष। समझदार।

बुधरत्न (न.) पन्ना।

बुधाष्टमी (स्त्री.) बुधबार सहित अष्टमी।

बुधित (त्रि.) ज्ञाता। जाना हुआ।

बुध्न (न.) वृक्षमूल। शिव। शरीर।

बुभुसा (स्त्री.) मूख। सुधा।

बुमुक्षित (त्रि.) भूखा।

बुभुत्सा (स्री.) जानने की इच्छा। हैरानी। अद्भुत।

ब्ल् (क्रि.) डूबना। डुबोना।

बुलि (खी.) डर। भय।

बुल्व (गु.) बाँका। तिरछा।

रुष् (क्रि.) छोड़ना। निकालना। बाँटना।

नुस (न.) मूँसी। सूखा गोबर। धन। खट्टा गाढ़ा दक्षे। पानी।

बुस्त् (क्रि.) मान करना। प्रतिष्ठा करना।

बुस्त (न.) छिलका। भुजा हुआ मांस।

बृंड् (क्रि.) उगना।

बृह् (क्रि.) बढ़ना। उगना।

बृहत् (गु.) बड़ा।

बृहस्पति (पुं.) देवगुरु। बार का नाम।

बेकनाट (पुं.) सूदखोर।

बेड़ा (सं.) नाव !

बेब् (कि.) प्रयत्न करना।

बैडालवर्त (सं.) दम्म। ढोंग।

बोध (पुं.) ज्ञान।

बोधकर (पुं.) भाट। जताने वाला।

बोधन (न.) विज्ञापन। जागरण।

बोधनी (ओ.) पीपल । देवोत्यान एकादशी । कार्तिक शुक्ल एकादशी ।

बोषि (पुं.) पीपल का पेड़। जानने वाला।

बौद्ध (न.) बुद्धदेव के अनुयायी। उनके शास्त्र।

बोधायन (पुं.) एक प्राचीन लेखक।

व्युष् (क्रि.) छोड़ना। जुदा करना।

बण (क्रि.) शब्द करना। बोलना।

बतित (स्री.) लता। बहुत फैलाव।

ब्रध्न (पुं.) सूर्य्य । आक का पौधा । शिव । पेड़ की जड़ । घोड़ा । तीर की नोक ।

बद्धन् (सं.) परमात्मा। प्रशंसा का गीत। वर्मग्रन्थ। वेद। ओंकार। ब्राह्मण। ब्राह्मी शक्ति। धन। भोजन। सत्य।

बहाकूर्च (न.) व्रत विशेष।

जब्बचर्य . (न.) द्विजाति के लिये प्रथम आश्रम। मैथुनराहित्य। इन्द्रियनिग्रह।

ब्रह्मचारिन् (पुं.) ब्रह्मचारी। जितेन्द्रिय।

ब्रह्मज्ञ (न.) परमात्मा का ज्ञान रखने वाले। ब्रह्मवेत्ता। वैदज्ञ।

ब्रह्मण्य (न.) ब्राह्मण और वेदों का रक्षक। विष्णु।

ब्रह्मतीर्थं (न.) पुष्पकरराज। कमल की जड़।

नकार (न.) नश्रीत्वगृतिशेष। ज्ञह्मा का धर्म। निर्विकार ज्ञह्म की प्राप्ति।

ब्रह्मरण्ड (पुं.) ब्राह्मण से वसूल किया गया जुर्माना। ब्रह्मशाप। ब्राह्मण की लकड़ी।

ब्रह्मदाब (पुं.) समावृत विप्र को देने योग्य धन।

ब्रह्मनाल (न.) ब्रह्म में विश्राम। परमानन्द।

बसपुत्रः (पुं.) विषा एक नदा एक क्षेत्र। (स्री.) सरस्वती नदी।

ब्रह्मपुरी (स्त्री.) हृदय। सत्यलोक। काशी।

ब्रह्मभूय (न.) ब्रह्मपन। ब्रह्म के साथ मिलन। ब्रह्मयज्ञ (पुं.) पञ्चयज्ञों में एक प्रधान यज्ञ। जिसमें श्रीविष्णु की स्तुति की जाती है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना।

बहारन्द्र (न.) खोपड़ी के भीतर का छेद। बहाराबस (पुं.) जो बाह्मण का सर्वस्व छीनता है। वह ब्रह्मराक्षस होता है-"अपहत्य च विप्रस्वं, भवति ब्रह्मराक्षसः।"

ब्रह्मविं (पुं.) वशिष्ठादि ऋषि। ब्रह्मलोकः (पुं.) सत्यलोक।

ब्रह्मवर्चस् (न.) वेदाध्ययन से उत्पन्न हुआ तेज। ब्रह्मतेज, जिसके बल से विशष्ठ ने विश्वामित्र को हराया था और विश्वामित्र ने कहा था-"धिगुबलं क्षत्रियबलं, ब्रह्मतेजोबलं बलम्।

अतस्तत्साघियष्यामि,यद्धै ब्रह्मत्वकारणम् ॥ ब्रह्मवादिन् (पुं.) वेदपाठक। ब्रह्म का निरूपण करने वाला।

बहाविद्या (स्री.) वेदान्तदर्शन।

ब्रह्मिन्दु (पुं.) वेदाध्ययन के समय मुख से निकला जलबिन्दु।

ब्रह्मदैवर्त्त (न.) अठारह पुराणों में से एक। ब्रह्मसंहिता (सी.) वैष्णावाचार द्योतक ग्रन्थ विशेष।

ब्रह्मसायुज्य (न.) मुक्ति विशेष।

बससूत्र (न.) जनेऊ। शारीरिक सूत्र।

ब्रह्महत्या (स्त्री.) ब्राह्मण की हत्या।

बसहन् (त्रि.) विप्रहत्याकारी।

ब्रह्महुत (न.) गृहस्यों के पाँच यजों में से एक। ब्रह्माञ्जलि (पुं-) यजुर्वेद पढ़ते समय हाथ से जो

स्वर दिया जाता है वह मुद्रा।

ब्रह्माणी (स्री.) ब्रह्मशक्ति।

ब्रह्माण्ड (न.) सारा विश्व।

ब्रह्मावर्त्त (पुं.) सरस्वती और दृषद्वती नदियों के बीच का देश। बिठूर।

ब्रह्मासन (न.) ध्यान का आसन विशेष।

ब्राह्म (पुं.) ब्रह्म का। पुराण भेद। विवाह विशेष। राजा का धर्म।

ब्राह्मण (पुं.) परव्रक्ष को जानने वाला। वेदन्न। चार वर्णौ में से प्रथम वर्ण। विप्र।

बाह्मणबुद (पुं.) जो अपने को केंद्रल उत्पत्ति ही से ब्राह्मण कहता है दूषित आचरण वाला बाह्मण।

ब्राह्मण्ड (न.) विप्रधर्म ।

ब्राह्मभुहूर्त (पुं.) अरुणोदय से पूर्व की दो घड़ी। ब्रू (क्रि.) करुना।

ब्लेष्क (न.) जास। फन्दा।

## भ

भ (न.) नक्षत्र। मेच आदि राशियाँ। (पुं.) शुक्राचार्य। भीरा। भगण। २७ की संख्या। मधुमक्खी। रूप।

मक्किका (स्री.) झींगुर।

भक्तः (पुं.न.) भक्ति करने वाला। भात। विभक्त। भक्तवास (पुं.) उदरदास। पन्द्रह प्रकार के दासीं में से एक।

भक्तमण्ड (पुं.न.) चावलों का बसाया हुआ पानी। माँड़।

पक्तिः (स्रीः) आराधना। बँटवारा। उपवार। अवयव। रचना। श्रद्धा।

भक्तियोग (पुं.) भक्तिरूपी योग। अनुराग उत्पन्न होने से चित्त का एक और लग जाना।

मश् (क्रि.) खाना।

भन (पुं.न.) सूर्य। वीर्य। यशाः लक्ष्मी। वैराग्य। योनि । इच्छाः माहात्स्य। यरनः । धर्मः । मोक्षः। सौभाग्यः । कप्रन्ति । चन्द्रमाः।

भगवत्त (पुं.) कामरूप देश का प्रसिद्ध राजा जी महाभारत में लड़ा था।

भगन्दर (पुं.) रोग विशेष।

भगवत् (त्रि.) परमेश्वर । भाग्यवान् । छः प्रकार के ऐश्वर्य वाला ।

भगाक्कुर (पुं.) बवासीर के मस्से।

भगिनी (स्त्री.) बहिन। सोदरा।

भगीरथं (पुं.) सूर्य्यवंशी राजा दिलीप का पुत्र, जिसने तपस्या का गङ्गा को प्रसन्न किया और उन्हें इस लोक में प्रवाहित किया।

भग्न (त्रि.) टूटा फूटा। पराजित।

भग्नप्रक्रम (पुँ.) अलङ्कार कथित काव्य का दोष विशेष। भद्ग (पुं.) पराजय। हार। खण्ड। तिरछापन। भय। इर। पत्ररचना विशेष। जाना। पानी का निकास। सन। भाँग (स्त्री.)।

पिक्कि-। (स्री.) विच्छेद । कौटिल्य । विन्यास । लहर.। मेद । बहाना ।

महुर (त्रि.) कुटिल। स्वयं टूटने वाला। नदियों का घुमाव।

मन्त्र (न.) भाँग का खेत।

भज् (क्रि.) बॉटना। सेवा करना। पकाना। देना। भजमान (त्रि.) बॉटने वाला। सेवक। न्यासपूर्वक प्राप्त धन।

भट्ट (क्रि.) पालना । बोलना ।

भटित्र (न.) कवाव।

पड़ (पुं.) भाट। स्वामित्व। जाति विशेष। वेदङ्ग। पण्डित। सभी शास्त्रों का अर्थक्र।

महार (पुं.) पूज्य। सूर्य।

मङ्गरक (पुं.) पूज्य । बहुत पढ़ा हुआ। नाटक में राजा के लिये भी इस शब्द का प्रयोग होता है।

महिनी (की.) ब्राह्मणी। नाटक की अकृता-भिषेक रानी।

भड़् (क्रि.) बहुत बोलना।

भण् (कि.) कहना।

षणिति (स्री.) कथन। कहना।

भण्ड (पुं.) गन्दे शब्द बोलने वाला।

मद् (कि.) प्रसन्न होना। कल्याण करना। भदन्त (पुं.) पूजा गया। बौद्ध विशेष।

मद्र (न.) मज़ल । सोना। मोथा। ज्योतिष का करण विशेष। महादेव। रामचन्द्र। बलदेव। सुमेठ। (स्त्रीः) ज्योतिष में स्था, ७मी और १२शी तिथियाँ। (त्रिः) साधु। श्रेष्ठ।

भव्रज (पुं.) इन्द्रजी।

भव्रतुरग (न.) जम्बूद्वीप के नव वर्षों में से एक, जहाँ अच्छे घोड़े पाये जाते हैं।

भद्रपदा (जी.) पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र । मद्रश्वरः (न.) चन्दन रस । सन्दल का वृक्ष ।

**भद्रासन** (न.) राजसिंहासन। नृपासन।

भवः (न.) भय। हर।

भयदूर (त्रि.) डरावना। रस विशेष।

भयानक (पुं.) डरावना। भेड़िया। सहु। रस विशेष। भर (पुं.) अतिशय। बहुत। पातन करने वाला। भरण (न.) पोषण। मजूदरी। पकड़ना।

(स्री.) घोष लता।

भरणयमुज् (त्रि.) मजदूर। वैतनिक कर्मचारी।

भरत (पुं.) जड़भरत नामक मुनि विशेष। नाट्यशास्त्र और अलङ्कारशास्त्र के निर्माता। मील। उरजी। खेत। जुलाहा। राम के माई जिनका जन्म कैकेयी के गर्भ से हुआ था। नट। दुष्यन्तपुत्र भरत। एक वह राजा जिनके कारण यह वर्ष भारतवर्ष कहा जाता है।

भरतखण्ड (न.) जम्बूद्वीप के नव दुकड़ों में से एक, जिसे भरत ने प्रसिद्ध किया। भारतवर्ष।

**भरतवर्ष** (न.) भारतवर्ष। भारतखण्ड।

भरताग्रजः (पुं.) भरत के बड़े भाई श्रीरामचन्द्र। भरक्षाज (पुं.) मुनिविशेष। पक्षीभेद।

भर्ग (पुं.) शिव। चमकने वाला पदार्थ। तेज। सूर्यान्तर्गत ईश्वरीय तेज। प्रकाश।

भर्तुं (पुं.) मालिक। पति। राजा। घाता।

भर्तृदारक (पुं.) राजा का पुत्र।

मर्तृहरि (पुं.) विक्रमादित्य का बड़ा माई। एक राजा।

भर्त्स (क्रि.) झिड़कना। तिरस्कार करना।

भर्त्सन (न.) तिरस्कार युक्त वचन।

भर्म् (क्रि.) मारना।

भर्म (न.) सुवर्ण। मजदूरी। नामि। भार। घर। सहारा। पालना।

भर्व् (क्रि.) मारना।

मल (क्रि.) भारना।

मल्लु (क्रिज) देना। वध करना। निरूपण करना।

मस्ल (पुं.) रीछ। मालू। अस्त्र विशेष।

भवः (पुं.) जन्म । उत्पत्ति ।

भवत् (त्रि.) आप।

भवादृश (त्रि.) आपके समान।

मवानी (स्री.) पार्वती। दुर्गा।

भवितव्य (न.) अवश्य होने वाला।

भवितव्यता (स्रो.) भाग्य। अदृष्ट। होनहार।

मविष्णु (त्रि.) होनहार। भवितव्यता।

भविष्यत् (पुं.) आने वाला समय।

भव्यः (त्रि.) सुन्दरः। होनहारः। मङ्गलः। शुभः। सत्यः। योग्यः।

भष् (क्रि.) भौंकना।

भषक (पुं.) कुता।

भस् (क्रि.) चमकना।

पस्त्रा (स्त्री.) फुंकनी। धौकनी। मसक।

शस्मक (न.) रोग विशेष जिसके कारण बहुत सा खाने पर भी मूख बनी ही रहती है।

भस्मन् (न.) शिवजी की विमूति।

मस्मसात् (अव्य.) पूरी तरह भस्म कर डालना।

भादीप्ति (कि.) चमकना।

भा (स्त्री.) चमकना। प्रकाश।

मान (पुं.) बाँट। अंश। चाह्री गयी। एक देश। मान्य राशि का तीसवाँ भाग।

भागधेय (न.) राजा का कर। संपिण्ड।

भागवतं (त्रि.) अठारह पुराणों में से एक पुराण। भगवदक्तः। वैष्णव। भगवत्सम्बन्धी।

भागज्ञास् (अव्यः) एक-एक भाग का दान।

**पाग्डर** (त्रि.) अंशब्राही। उत्तराधिकारी।

भागिन् (त्रि.) हिस्सेदार। भागिनेय (पुं.) भानजा।

भागीरथी (स्त्री.) गङ्गा।

मागुरि (पुं.) धर्मशास्त्र और व्याकरण का बनाने वाला एक मुनि विशेष।

भाग्य (न.) अदृष्ट । हिस्सेदार ।

माझीन (न.) भाग का खेत।

माज् (क्रि.) पृथक् करना।

माजन (न.) पात्र। बर्तन। योग्य। आसरा।

भाज्य (त्रि.) बाँटने योग्य।

भाटक (न.) माड़ा। किराया।

माण (पुं.) दृश्य काव्य विशेष।

भाण्ड (न.) पात्र। बर्तन। भाण्डार। पूञ्जी। नक्काल। नदी के दोनों तटों का बीच।

माण्डारिन् (पुं.) मण्डारी। भाण्डवाङ (पुं.) नाई।

मान्वपार (पु.) गाइ। भाति (स्री.) चमक। मनोहरता। भाद्र (पुं.) चैत से ६वाँ मास। पूर्व और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र।

भाव्रमातुर (पुं.) सती का पुत्र।

भानु (पुं.) आक का पौषा। सूर्य। किरन। स्वामी। राजा।

मानुमत् (पुं.) सूर्य।

भानुमति (स्ती.) राजा विक्रमादित्य की रानी।

भाम् (क्रि.) क्रोध करना।

भाम (पुं.) सूर्य। रोष वाली स्त्री।

भामिनी (स्त्री.) स्त्रीमात्र । विशेष कर वह स्त्री जो रोष करती है।

भार (पुं.) बोझा। आठ इजार तोले की तौल। भारत (न.) वेदव्यास रचित इतिहासका महाग्रन्थ। भारती (की.) सरस्वती। पक्षी विशेष। अलङ्कार की

एक प्रकार की वृति। संस्कृत भाषा। भारताज (पुं.) भरताजगोत्री। द्रोणाचार्य। अगस्त्य मुनि। पत्नी विशेष। वृहस्पतिपुत्र।

बनैला क्यास।

भारविष्ट (स्त्री.) बोझ उठामे का डण्डा। खूँटी।

भारवाड (पुं.) बोझ उठाने वाला।

भारवि (पुं.) किरातार्जुनीय काव्य का रचियता कवि।

मारकः (पुं.) बोझ उठाने वाला। मजूर।

शार्गव (पुं.) शुक्राचार्य। परशुराम। तीरन्दाज। हाथी। वेद की एक विद्या विशेष। (स्त्री.) पार्वती। लक्ष्मी। दूब।

भार्या (स्त्री.) विधिपूर्वक विवाही गयी स्त्री। पत्नी।

भारत (न.) ललाट। मस्तक। माथा।

भालदर्शन (न.) सिन्दूर।

भातनेत्र (पुं.) शिवजी। जिनके मस्तक में नेत्र हो।

भालाङ्क (पुं.) एक प्रकार का साग। अस्त्र विशेष। सण्डासी। रोहू मछली। महापुरुष के चिह वासा। शिव। कमुआ। भाग्यवान् मनुष्य।

भालु-लू+क (पुं.) रीछ।

भाव (पुं.) पसीना। कम्प। साध्य। सिद्ध वा क्रिया सपी बातु का अर्थ। अनुराग। आशय। अस्तित्व। दशा। परिस्थिति। भावक (पुं.) मन का विकार। पदार्थ को सोचने वाला। उत्पादंक।

भावत्क (पुं.) आपका।

भावना (न.) चिन्ता । ध्यान । पर्य्यालीचना । चिकित्सा शास्त्र में दवाइयों का संस्कार विशेष ।

भावनोक्षक (पुं.) शरीर की केन्टा। मुख का सुर्ख होना।

जावानुगा (जो.) छाया। टीका। आशय के पीछे जाने वाली।

भावित (त्रि.) साफ। चिन्तित। प्राप्त। पैदा किया। स्वीकृत। बाहिर हुआ।

भाविनी (जी.) जी विशेष जिसके मन में किसी प्रकार की चिन्ता है। साधारणतः जी मात्र।

भादुक (न.) झेनझर। फलाफूला। प्रसन्न। शुम। काव्य की रुचि रखने वाला। (पुं.) (नाटक में) बडनोई।

षाष् (क्रि.) बोलना।

भाषा (ओ.) बोली। प्रतिज्ञासूचक वाक्य।

मामापार (पुं.) अभियोग। दावा।

माबित (न.) कहा हुआ।

माष्य (न.) सूत्रों का व्याख्यान ग्रन्थ, जैसे-व्याकरण पर पातब्जल, ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि।

भास् (कि.) चमकना।

मास (पुं.) चमक। गोष्ठ। कुता। शुक्र।

मासुर (त्रि.) वमकने वाला। स्फटिक। वीर। (पुं.) कुछ की दवा।

णास्कर (पुं.) सूर्य। अग्नि। वीर। आक का पेड़। सिद्धान्तशिरोमणि प्रन्थ का निर्माता।

मास्करप्रिव (पुं.) पवरागमणि।

भास्वर (त्रि.) सूर्य। दिन। आक्त। अग्नि (पुं.):

मास्वत (पुं.) सूर्य। आक का पौचा। वीर। चमकने वाला।

मिस् (क्रि.) लालच करना। क्लेश देना।

भिक्ता (स्री.) भीख।

भिक्षाक (त्रि.) सन्यासी। भिखारी।

भिसाशिन् (त्रि.) भीख खा कर जीने वाला। भिखारी। संन्यासी।

भिषु (पुं.) भिखारी। संन्यासी।

भिसुक (पुं.स्री.) भीख पर जीने वाला। भिखारी। संन्यासी।

भित्त (न.) दीवार। दुकड़ा।

भित्ति (स्री.) दीवार। अवसर। विभागकरण।

भिद् (क्रि.) दो टूक करना। बढ़ाना।

भिदा (सी.) चीर फाड़। विशेष वृद्धि।

भिदुर (न.) वज्र। प्तम वृक्ष। तोड़ने वाला।

भिन्दिपासः (पुं.) अस्त्र विशेष। भिन्न (पुं.) जुदा किया। फोड़ दिया।

षिजाषिजात्मन् (पुं.) धने।

भिल् (कि.) फाड़ना।

मिल्ल (पुं.) भील।

भिष् (क्रि.) विकित्सा करना।

भिषम (पुं.) वैद्य। चिकित्सक।

भिस्सटा (स्त्री.) दग्धात्र। सङ्ग हुआ अत्र।

भी (क्रि.) डरना।

भी (स्त्री.) भय।

भीति (सी.) भय। कम्प।

भीम (त्रि.) भयानक। महादेव। भीमसेन। (पुं.) अमलतास। (स्री.) दुर्गा।

भीमसेन (पुं.) युधिष्ठिर का छोटा माई। भीमैकारशी (क्षी.) ज्येष्ठशुक्ता एकादशी।

भीठ (त्रि.) डरपोंक। शतावरी।

भीरुक (पुं.) गीदड़।

भीषण (पुं.) मयानक।

भीष्म (पुं.) गङ्गापुत्र । देकक्त । मयङ्कर ।

भीष्मपञ्चक (न.) कार्तिक शुक्ता १९शी से १५शी तक पाँच तिथियाँ।

मुक्त (त्रि.) खाया हुआ। भोगा हुआ।

पाजनसमुन्सित (त्रि.) अवशिष्ट अत्र जो भोजन के बाद छोड़ा जांता है।

मुक्तिस (पुं.) मूँग।

मुग्न (ति.) कुबड़ा।

मुज् (क्रि.) मक्षण करना।

मुज (पुं.स्री.) बाहु। क्षेत्र की रेखा विशेष। हाथी

की सूँड़। वृक्ष की शाखा। भुजग (पुं.) साँप। अक्लेषा नक्षत्र।

भुजगान्तक (पुं.) गरुड़। सर्पहन्ता।

भुजद (पुं.) साँप। जार। आश्लेषा नक्षत्र। भूजद्गप्रयात (न.) एक छन्द जिसके प्रत्येक पाद में १२ अक्षर होते हैं।

मुजद्भम (पुं.) सर्प। साँप।

मुजशिरस् (पुं.) कन्धा।

मुजान्तर (न.) कोख। कुक्षि। गोद।

भुजिष्य (पुं.) दास। रोग। स्वतंत्र। हाथ का डोरा।

(स्त्री.) दासी। वेश्या।

भुदन (न.) जगत्। दुनिया। लोग। आकाश। १४ की संख्या।

भुवनकोष (पुं.) भूगोल। ज्योतिष का एक ग्रन्थ। भुवर् (अव्य.) आकाशस्वरूप दूसरा लोक।

भू (क्रि.) पाना। साफ करना। होना। भूकेश (पुं.) बड़ का पेड़। सिवार। शैवाल।

भूगोल (पुं.) पृथिवीमण्डल।

भूच्छाया (स्त्री.) पृथिवी की छाया। भूजम्बू (स्त्री.) गेहूँ। फल दिशेष।

भूत (त्रि.) उचित । पृथिवी । तेज । जल । वायु । आकाश । यथार्थ । पिशाच आदि । रूप रस गन्ध आदि विशेष गुण वाले पदार्थ । कुमार । योगियों के राजा । कृष्णपक्ष । सदृश । सत्य । कृष्णा १४ शी ।

भूतव्न (पुं.) भोजनपत्र। तहसन। ऊँट।

(स्री.) तुलसी।

भूतचतुर्दशी (स्री.) यमचतुर्दशी, यह आश्विन कृष्ण

और कार्तिक मास की कृष्ण तथा शुक्ल की

चतुर्दशी है, इन चतुर्दशियों में यमराज की
दीपदान किया जाता है।

मृतधात्री (स्त्री.) पृथिवी।

मूतनाय (पुं.) मैरव। महादेव।

भूतनाश्चन (न.) रुद्राक्ष। सरसों।

सूतपक्ष (पुं.) कृष्णपक्ष।

भूतमावन (पुं.) विष्णु। बदुक भैरव।

मूतयज्ञ (पुं.) कौवा आदि जीवों के लिये अन्नदान। पञ्चमहायज्ञों में से गृहस्थ के करने योग्य यज्ञ विशेष बलि-वैश्वदेव।

भूतल (न.) पृथ्वी।

भूतशुद्धि (स्री.) शरीर का संस्कार जो मंत्र द्वारा किया जाता है।

मूतहर (युं.) गुग्गुल।

भूतात्मन् (पुं.) परमात्मा। विष्णु। बहुक भैग्व।

भूतावास (पुं.) विष्णु। वहेड़े का पेड़।

भूति (स्री.) सम्पत्ति। जाति। अधिमा आदि आट प्रकार की सिद्धियाँ।

मूदार (पुं.) सूअर।

मूदेव (पुं.) ब्राह्मण

**पूबर** (पुं.) पहाड़।

भूप (पुं.) नरेश। राजा।

भूपाल (पुं.) राजा। नृपति।

मुभुज् (पुं.) भूपाल। राजा।

भूमृत् (पुं.) पहाड़। राजा।

भूमन् (पुं.) बहुत्व।

भूमि-मी (स्त्री.) पृथिवी। जिहा। एक की संख्या।

भूमिका (स्त्री.) रचना। पृथिवी। उपोद्धात। छत्तने का भेष। मन की अवस्था। सीढ़ी।

कक्षा। फर्श।

भूमिज् (पुं.) भूमि का पुत्र । मङ्गलग्रह । नरक दैत्य, इसीका नाम भौमासुर है।

भूमिरु (पुं.) वृक्ष।

भूमिष्ठ (पुं.) झुका हुआ।

भूमिस्पृश्च् (पुं.) वैश्य। झुका हुआ। धरती पर रखा हुआ।

भूमीन्द्र (पुं.) नृप। राजा।

भूयस् (अव्य.) फिर। बहुत ही।

मूरिषठ (त्रि.) बहुत ही।

शूर (पुं.) नीचे के सप्त लोकों में एक। ब्रह्मा का मानसिक पुत्र।

मूरि (पुं.) विष्णु। क्षिव। इन्द्र (न.) सोना। (त्रि.) प्रसुर।

भूरियम (पुं.) गधा।

भूरिमाब (पुं.) श्रृगाल। गीदड़।

भृरिश्रस् (अव्यः) बहुत बार।

भूरिश्रवस् (पुं.) चन्द्रवंशी राजा सोमदत्त का पुत्र । राजा विशेष।

भुज्जं (पुं.) भोजनपत्र का वृक्ष।

मूर्जपत्र (पुं.) भोजनपत्र।

भूष् (क्रि.) सजाना।

भूषण (न.) अलङ्कार। गहना।

भूषा (स्त्री.) सजावट।

भूषित (त्रि.) सजा हुआ।

मूण्यु (त्रि.) होनहार।

भृ (क्रि.) धारण करना। पालना।

भृकुंस-श (पुं.) भौ का इशारा। स्त्री का भेष धारण करने वाला नट।

भृकुटि-टी (स्त्री.) भौं का चढ़ाव उतार। भौं का तिर्छापन।

भृगु (पुं.) मुनि विशेष। जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों में बड़े की परीक्षा करने के लिये जा कर विष्णु को लात मारी थी। वह चिह्न "भृगुलता" सदा के लिये हो गया। शङ्कर। शुक्र ग्रह। पहाड़ की चौटी। जमदिग्न। ऊँचा स्थान। भृगुवंशीय।

भृगुलता (स्त्री.) विष्णु के वसःस्थल में भृगु के लात मारने का नित्य चिह जो भूषण में माना जाता है।

**मृगुपति** (पुं.) मृगुवंशीय। परशुराम।

मृगुसुत (युं.) परशुराम । शुकाचार्य ।

भूक (पुं.) जार। भौँरा। अभरक। पक्षी विशेष। भूकरिट-टी (पुं.) शिवजी का गणविशेष।

भृजाभीष्ट (पुं.) भौरि का प्रिय। आम का पेड़।

भृक्ति (पुं.) शिवजी का गण।

मृज् (क्रि.) भूनना।

भृतक (त्रि.) मजदूर।

भृति (स्त्री.) भरण। योषण। मजदूरी। मूल्य।

मृतिमुज् (त्रि.) मजदूर। नौकर।

मृत्य (पुं.) दास। नौकर।

**मृ-प्र+मि** (पुं.) भँवर। वागुभेदः

मृश् (क्रि.) नीचे गिरना।

मृश (न.) बहुत । अधिक।

भृष्ट (त्रि.) भुना हुआ।

षृ (क्रि.) भूँजना। झिड़कना। पालना।

मेक (पुं.) मेंडक। भेड़ा। ऋषि विशेष।

भेर (पुं.) जुदा करना। फाइना।

भेरक (त्रि.) विदारक। फाड़ने वाला।

भेदन (त्रि.) हींग। अमनतास। विदारण।

भैदित (त्रि.) विदारित। फाड़ा हुआ।

भेष (त्रि.) विदार्य। फ्राड़ने योग्य।

भैरि-री (स्त्री.) वड़ा नगाड़ा या होल।

भेल (पुं.) बेड़ा ! (गु.) भीरु । मूर्ख । चञ्चल । लम्बा । तीव्र ।

भेलक (पुं.) नाव । बेड़ा ।

भेष् (क्रि.) डरना। भय खाना।

भेषज (न.) औषध।

भेषजाङ्ग (न.) अनुपान।

मैस (न.) भीख।

भैक्षचर्या (स्त्री.) भीख माँगना।

भैमी (स्त्री.) ज्येष्टशुक्ला १९शी। दमयन्ती।

भैरव (न.) भय। भयानक। रस विशेष। शङ्कर। रागभेद।

भैषज्य (न.) दवाई।

भो (अव्य.) सम्बोचन । हे। अरे।

भोग (पुं.) सुख दु:ख का अनुभव। साँप का फन। धन। पोषण। आहार।

भोगदेह (पुं.) प्रेतदेह।

भौगभूमि (स्त्री.) भारतवर्ष।

भोगवती (स्री.) पातालगङ्गाः

भोगन् (पुं.) साँप। राजा। नाई। गाँव का मुखिया। भोगने वाला।

भोगिवल्लभ (पुं.) चन्दन।

भौगीन्द्र (पुं.) अनन्त देव। वासुंकि।

भोग्यः (न.) वन। धान्य। भोगने योग्य।

भोज (पुं.) भोजराज।

भोजन (न.) आहार। विष्णु का नाम।

भोज्य (त्रि.) खाने योग्य पदार्थ।

भोटाङ्ग (पुं.) भूतान । देश विशेष ।

भौतिक (त्रि.) व्याधि।

भाम (त्रि.) मङ्गलग्रह। नरकनामी दैत्य। पानी। प्रकाश। अत्रि ऋषि। (स्त्री) सीता।

भौभरत्न (न.) मूँगा। प्रवाल।

भौमिक (त्रि.) जमींदार।

भौरिक (त्रि.) खजान्ची।

भ्यस् (क्रि.) डरना।

भ्रण (क्रि.) शब्द करना।

**प्रदूध-स** (पुं.) स्त्री का रूप रख कर नाचने वाला नट।

प्रकृटि-टी (स्ती.) प्रूमङ्ग। भी चढ़ाना।

प्रमृ (क्रि.) क्लना धूमना।

भ्रम (पुं.) मिथ्याज्ञान । पानी के निवास का स्थान । पानी का झरना । कुन्द फूल ।

भ्रमण (न.) घूमना।

ग्रमर (पुं.) भौरा।

ध्रमरक (पुं.) काली अलकें या जुल्फें।

भ्रश् (क्रि.) नीचे गिरना।

प्रष्ट (त्रि.) गिरा हुआ।

श्रसन् (क्रि.) पकाना। राँधना।

म्राज (क्रि.) चमकना।

प्राजिक्यु (त्रि.) चमकने वाला।

मातृ (पुं.) भाई। सहोदर।

प्रातृज (पुं.) भतीजा।

प्रातृव्य (पुं.) भतीजा। शत्रु।

**प्रातृश्वशुर** (पुं.) स्वामी का बड़ा भाई। जेठ।

प्राजीव (पुं.) भाई का। भतीजा।

म्रान्त (न.) मिथ्या झान वाला। घूमने वाला।

भ्रान्ति (स्त्री.) मिथ्या ज्ञान । भ्रमण ।

भ्रान्तिमत् (गु.) घूमने वालां। भूलना। अर्थालङ्कार भेद।

भ्रामक (पुं.) गीदड़। घुमाने वाला।

ग्रामर (न.) शहद। भौरा सम्बन्धी।

प्राष्ट (न.) आकाश। कड़ाही।

पुरुंस (पुं.) ज्ञी का रूप धर कर नावने वाला पुरुष।

धुकुटि-टी (स्त्री.) क्रोध में भर कर भी चढ़ाना।

भू (स्री.) भौ। भूसोप (पुं.) भौं का चढ़ाना। कटाक्ष करना।

भूण (पुं.) गर्म। बालक।

भूणध्न (त्रि.) गर्भ की हत्या करने वाला।

भ्रेजु (क्रि.) चमकना।

भ्रेष् (क्रि.) पीना। चलना। उचित स्थान से गिरना।

म्लस् (क्रि.) खाना।

ण्लाशु (क्रि.) चमकना।

## म

म (पुं.) चन्द्रमा। शङ्कर। ब्रह्मा। यम। समय। मधुसूदन।विष्।विष्णु।गण विशेष। मध्यम स्वर। प्रसन्नता। जल।

मह् (क्रि.) उगना। बढ़ना। देना। बोलना। व्यन्कना। मक् (क्रि.) सजाना। जाना।

मकर (पुं.) मगर। कामदेव के झण्डे का विह्न। दसवीं राशि। एक प्रकार के कान का आभूषण। कुबेर के नव कोषों में से एक। व्यूह विशेष।

मकरकुण्डल (पुं.) कान का आमूषण जिसकी बनावट मगरमच्छ जैसी होती है।

मकरकेतन (पुं.) कामदेव। मत्स्यध्वज।

मकरन्द (पुं.) फूल का रस। कुन्द वृक्ष। तरी। कोइल। भौरा। आम का विशेष सुगन्ध वाला वृक्ष।

मकुट (न.) ताज। मुकुट।

मकुर (पुं.) दर्पण। आईना। बकुल वृक्ष। कुम्हार की तकड़ी। फूल की कली।

मक्क् (क्रि.) जाना।

मक्कल (पुं.) एक प्रकार का भयानक बोड़ा जो तरेट में होता है।

मक्कुल (पुं.) लाल खड़ी। गेरु।

मकील (पुं.) खड़िया। चाक।

मक्ष् (क्रि.) गुस्सा करना। इकद्घ करना। मक्षवीर्यं (पुं.) प्रियाल का पेड़!

म<mark>िसका }</mark> (स्त्री.) मक्खी। मक्षीका

मखु (क्रि.) रिंगना। सरकना। जाना।

मख (पुं.) यज्ञ। (त्रि.) सुन्दर। चालाक।

मगु (क्रि.) सरकना।

मग (पुं.) सूर्योपासक।

मगध (पुं.) पाप या दोष को घारण करने वाला। एक देश विशेष।

मगद्येश्वर (पुं.) मगद्य देश का राजा। जरासन्य। मगद्योद्धवा (जी.) पीपल।

मध् (क्रि.) छल करना। सजाना।

मघवत् (पुं.) इन्द्र।

मधवन् (पुं.) इन्द्र।

मधा (स्त्री.) अश्विनी से दसवाँ नक्षत्र।

मङ्क् (क्रि.) क्लना। सजाना।

मङ्क्लि (पुं.) वन की आग!

मङ्कुर (पुं.) दर्पण।

मक्सण (न.) पैरों का कवच।

मंसु } (अन्यः) तुरन्त। बहुतसा।

मङ्क (पुं.) बन्दी।

मङ्ग् (क्रि.) चलना।

मङ्ग (पुं.) नस्य का सिरा। जहाज का एक भाग। मङ्गल (त्रि.) एक ग्रह। प्रशस्त। दुर्गा। कुशा। शुभ।

मङ्गलच्छावा (पुं.) वटवृक्ष।

महलपाठक (पुं.) स्तुति पाठ करने वाला।

मङ्गलप्रदा (सी.) इस्दी।

महत्त्व (न.) सोना। सिन्दूर। दही। बिल्व।

मङ्गल्यक (पुं.) मसूर की दाल।

मिनि (सी.) नाव। जहाज।

मह् (क्रि.) सजाना।

मच् (क्रि.) ऊँचा करना। ठगना। अभिमान करना। पूजा करना। पकड़ना।

मचर्चिका (श्री.) यह शब्द जब संज्ञावाचक शब्द के पीछे लगता है तो अपनी जाति में अच्छे को सूचित करता है जैसे गोमचर्चिका। प्रशस्त। बहुत अच्छा।

मच्छ (पुं.) यह मत्स्य का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है- बडी मछली।

मञ्जन (न.) स्नान। नहान।

मञ्जमुद्धव (न.) शुक्र। वीर्य।

मन्जा (स्त्री.) हिंदूयों का सार। वृक्ष का सार अंश।

मज्जाज (न.) गुग्गल।

मञ्जारस (पुं.) वीर्य।

मज्जिका (स्ती.) मादा सारस।

मञ्जूषा (स्ती.) पेटी। इतिया।

मञ्जू (क्रि.) ग्रहण करना। ऊँचा होना। चलना। चमकना। सजाना।

गञ्चः (पुं.) खाट। ऊँचा मण्डप विशेष।

मञ्चिका (स्त्री.) कुर्सी।

मञ्जू (कि.) साफ करना। थोना। शब्द करना। मञ्जर (न.) फूर्नों का गुच्छा। मोती। तिलक वृक्ष। मञ्जरि-री (स्त्री.) नई निकली कोमल फ्लों की

बल्लरी। मुक्ता। तुलसी।

मञ्जा (स्री.) बकरी। बेल। फूलों का गुच्छा।

मिञ्जका (स्त्री.) रण्डी।

मञ्जिमन् (पुं.) सुन्दरता।

मञ्जिष्ट (पुं.) चमकीला। लाल।

मञ्जिष्ठा (स्त्री.) मजीठ। बेल विशेष।

मन्जीर (न.) विधिया। पायजेब। वह खम्भा जिसमें मन्खन निकालने की रई रस्सी से बाँधी जाती है।

मञ्जील (पुं.) वह गाँव जिसमें अधिकतर धोबी बसते हों।

मञ्जु (त्रि.) सुन्दर। मनोहर।

मञ्जुघोष (पुं.) देवता विशेष। (स्त्री.) अप्सरा।

मञ्जूल (त्रि.) मनोहर। (पुं.) जलरङ्क पक्षी। (न.) निकुञ्ज।

मञ्जूषा (स्त्री.) पेटी। पिटारी।

मट् (क्रि.) नाश होना। निर्वल होना।

मटवी } (स्री.) ओला।

महक (न.) छत की मेंड़।

मठ् (कि.) रहना। चलना। पीसना।

मठ (पुं.) तपस्वियों के रहने का स्थान। देवमन्दिर। पाठशाला।

मिठका (स्ती.) मठी।

मड् (कि.) सजाना।

**पर्** } (पुं.) वाक्यभेद। एक प्रकार का

मह्क बाजा। वड़ा। डमरू।

मण् (क्रि.) बर्राना। अज्ञात शब्द करना।

मणि ) (पुं.स्त्री) रत्न। मही का मटका।

मणी सर्वोत्सृष्ट कोई भी वस्तु। लिं**ड्र** का ऊपरी भाग।

मणिकणिका (जी.) काशी का एक तीर्थस्थान।

मणिकूट (पुं.) उत्तर देश का एक पहाड़।

मणितः (न.) मैथुन के समय स्त्रियों का धीरे-धीरे अन्यक्त शब्द करना। मिणपुर (न.) मनीपुर नामक एक नगर या राज्य। मिणबन्ध (पुं.) हाथ का पहुँचा। सेंथे नमक का पहाड़।

मिणमण्डप (पुं.) मिणयों का मण्डप (घर)।

मिणबीज (पुं.) अनार।

मणिसर (पुं.) मणियों का पिरोया हुआ हार। मणीवः (अन्य.) मणि की तरह।

मण्ड (पुं.न.) सब अर्ज़ो का सार। माँड़। ऑवला।(स्त्री-) शराब।(पुं.) अण्डी का पेड़। साम विशेष। मैंडक।

मण्डन (पुं.) गहना। सजाना।

मण्डप (पुं.न.) देवादिगृह। थोड़े दिनों के लिये खड़ा किया गया मण्डवा। खीमा। निकुच्या देवगृह।

मण्डल (न.) गोल आकार का। वार सौ योजन का एक देश। वृत्त। नखाघात। बारह राजाओं का समूह। गोल। चौक यथा गृहमण्डल, सर्वतोशद मण्डल। कुता। साँप।

मण्डलनृत्य (न.) चक्र बाँध कर नाचना। मण्डलाधीश (पुं.) मण्डलेश्वर। चार सौ योजन पर्य्यन्त भूमि का स्वामी।

मण्डलिन् (पुं.) कुड़रियादार साँप। बिल्ला,। बड़ का पेड़।

मण्डित (त्रि.) भूषित।

मण्डूक (पुं.) मेंडक। मुनि विशेष।

मण्डूर (न.) लोहे का मैल।

मत (त्रि.) सम्मत । माना गया । ज्ञात । पूजा गया ।

(न.) आशय। पूजा।

मतङ्ग (पुं.) मेघ। बादल एक मुनि।

मतङ्गज (पुं.) गज। हाथी।

मतिल्लका (स्त्री.) प्रशस्त । मला ।

मति (स्त्री.) ज्ञान। इच्छा। चाह। स्मृति।

मतिश्रम (पुं.) बुद्धि का फेर।

मतिविश्रम (पुं.) उन्मादरोग। पागलपन।

मत्क (पुं.) खटमल। भेरा।

मत्कुण (पुं.) खटमल।

मत्कुणारि (पुं:) भाग।

मत्त (पुं.) दुर्मद । मदयुक्त । प्रसत्र ।

भत्तकाश्चिनी (स्त्री.) उत्तम योषिता। मस्त मत्तकासिनी स्त्री। साधारण स्त्री।

मत्तमयूर (पुं.) बादल। एक प्रकार का छन्द।

भत्तवारण (पुं.) मस्त। हाथी।

मत्र् (क्रि.) गुप्त बात चीत करना।

मत्सर (पुं.) ईर्ष्या। क्रोध। कृपण। (स्री.) मक्खी।

मतस्य (पुं.) मछली।

मत्स्यधानी (स्त्री.) मछली रखने का पात्र।

मत्स्यण्डी (स्त्री.) बिना साफ की हुई

मत्स्यिष्डका खाण्ड। राव।

मत्स्यरङ्ग (पुं.) मछरङ्गा एक प्रकार का पक्षी। मत्स्यराज (पुं.) रोहित मछली। विराट का नाम। मत्स्यवेधन (न.) मछली फँसाने की

बंसी । पानकौड़ी ।

मत्स्योदरी (स्त्री.) मत्स्यगन्या। वेदव्यास की माता। काशी में एक तीर्थ विशेष।

मण् (क्रि.) बिलोना। मधना। मारना।

मचन (न.) मारना। क्लेश देना। बिलोना।

मिष्टत (त्रि.) हत। मारा गया। बिना पानी का माठा।

मयुरा (स्त्री.) श्रीकृष्ण की जन्मूमि।

मयूरा प्राचीन श्रासेन देश की राजधानी। मद् (क्रि.) अभिमान करना। प्रसन्न होना।

मद (पुं.) हाथी के गाल का पानी। आमोद। अहजूर। वीर्य। कस्तूरी। मस्ती।

कल्याणकारी पदार्घ।

मदकट (पुं.) चीनी। खाण्ड।

मदकल (पुं.) बहुत मस्त। मतकाला हाथी।

मदगन्स (पुं.) सप्तछद वृक्ष। शराब।

मदन (पुं.) कामदेव। वसन्त। मौसिम।

मदनचतुर्दशी (स्त्री.) चैत्रशुक्ला चतुर्दशी।

मदनमोहन (पुं.) श्रीकृष्ण देव।

भदनावस्या (स्त्री.) उन्मत्त दशा।

भदिवलु (पुं.) कामदेव। मेघ। कलवार। (त्रि.)

मादक। (न.) मदिरा।

भदालापिन् (पुं.) कोइल। मदिरा (स्री.) शराब। ताल कत्था।

मदोत्कट (पुं.) मत्त गज। (स्त्री.) शराब।

(त्रि.) मस्त।

मदोदप्र (पुं.) मत्ता (स्त्री.) नारी।

मदोन्द्रत (त्रि.) मत्त।

मद्गु (पुं.) एक प्रकार का साँच। नौका। जन्तु विशेष। दोगला। बगुला।

मद्य (न.) मदिसा

मद्र (पुं.) देश विशेष। प्रसन्नता।

मद्भन् (गु.) नशीला। मादक (पुं.) शिव।

मध्य (पुं.) वैशाख मास।

मषु (न.) शहद। पुष्पराग। शराब। जल। चीनी। मिठाई। सोम रस। एक दैत्य। चैत्र मास। वसन्त ऋतु। अशोक वृक्ष। मुलहठी।

मधु-अष्ठीला (स्त्री.) शहद का छत्ता।

मनु-आबार (न.) मोम।

मयुआम (पुं.) आम विशेष।

मधुकार (पुं.) भौरा।

मयुसीर (पुं.) खजूर का पेड़।

मधुज (न.) मोम। मधु दैत्य। मेद से उपजी।

मधुनित् (पुं.) विष्णु।

मचुत्रक (न.) शहद, भी और मिश्री।

मधुप (पुं.) भौरा।

मधुपर्क (न.) दही, घी, पानी, शहद और मिश्री। काँसे के पात्र में रखा शहद और दही।

मधुपुरी (जी.) मधुरा।

मधुमिक्क (स्ती.) शहद की मक्खी।

मषुमत् (त्रि.) चित्तवृत्ति विशेष। वेद की तीन ऋवाएँ। तान्त्रिक एक देवी।

मवुविष्ट (स्त्री.) मुलहठी।

मनुर (पुं.) मीठा।मनोहर।(प्रि.) प्रिय। (पुं.) लाल गजा। गुड़। धान। जीरा।

मधुरस (पुं.) गत्रा। पानी।

मबुरस्रवा (स्री.) पिण्डखजूर।

मधुलिह् (पुं.) प्रमर।

मधुवन (न.) मधुरा क्षेत्र में एक स्थान विशेष। किष्किन्या नगरी में सुग्रीव का बगीवा।

मबुवार (पुं.) बारम्बार मद्यपान।

मधुवीज (पुं.) अनार।

मबुश्लेष (पुं.न.) मोम।

मसुसख (पुं.) कामदेव।

म**षुस्दन** (पुं.) श्रीकृष्ण। मौंरा। शाक विशेष। पलाँकी का शाक।

म**मुस्वर** (पुं.) कोकित। मीठी आवाल।

म**धुरुन्** (पुं.) विष्णु । नारायण । म**धु**च्छिष्ट (न.) मोम ।

मधूपघ्न (पुं.न.) मथुरा नगरी।

मध्य (पुं.) बीच। कमर। पेट। बीच की अङ्गृती। मध्यगन्य (पुं.) आम का फल और पेड़।

भव्यतस् (न.) बीच। बीच से और बीच में

मध्यदेश (पुं.) कमर। हिमालय और विन्ध्याचल का बीच। देश विशेष।

मध्यन्दिन (न.) मध्याह । दोपहर । इस नाम की शाखा ।

मध्यपदलोपिन् (पुं.) व्याकरण का समास विशेष। मध्यम (त्रि.) बीच का।

मध्यमक (गु.) बीच का।

मध्यमिका (जी.) लड़की जो ऋतुषर्म की अवस्था को पहुँच चुकी हो।

मध्यमपाण्डव (पुं.) अर्जुन।

मध्यमभृतक (पुं.) किसान। नौकरी पा कर खेती करने वाला।

मध्यमलोक (पुं.) पृथिवी।

मध्यमसंब्रह (पुं.) साधारण झगड़ा, जिसका कारण यह झे कि पराई खी के पास माला मिठाई आदि भेजना।

"प्रिषणं गन्धमाल्यानां धूपभूषणवाससाम्। प्रलोमनं चात्रपानैर्मध्यमः संग्रहःस्मृतः।।" तीन प्रकार के दण्डों में से दूसरे प्रकार का दण्ड।

मध्यमसाहसः (पुं.) पाँच पण का दण्ड । जोर से कोई कार्य करना । दूसरे के वस्त्रों को फेंकना या फाइना !

मध्यमा (श्री.) ऋतु वाली स्त्री। बीच की अङ्गुली। कमल की डण्डी। इदयोद्धवा एक प्रकार की बाणी।

मध्यमा**हरण** (न.) प्रसिद्ध अव्यक्त मान को बतलाने वाली गणना।

मध्यरात्र (पुं.) निशीथ। आधी रात।

मध्यवर्तिन् (त्रि.) मध्यस्थ । बिचवनिया । मध्यस्थ (पुं.) बीच में पड़ने वाला । मध्या (स्त्री.) नायिका विशेष । मध्यमा अङ्गुली । छन्द

जिसका पाद तीन अक्षर वाला होता है।

मध्याह (पुं.) दोपहर। दिन का बीच।

मध्यक (पुं.) मधुमक्षिका।

मध्वासव (पुं.) मदिरा। शराब।

मध्यजा (सं.) नशीला कोई आसव। मदिरा। मन् (क्रि.) पूजा करना। अभिमान करना। जानना।

विचारना। अनुमान करना। मान करना। मनःशिला (खी.) लाल रङ्गकी एक धातु। मनसिल।

मनः शाला (आ.) लाल रङ्ग का एक पातु । नवासर मनस् (न.) भनसिल । मन ।

मनसा (स्त्री.) आस्तीक मुनि की माता। जरत्कारु की पत्ती।

मनसिज (पुं.) कामदेव।

मनसिजय (पुं.) कामदेव।

मनस्कार (पुं.) मन का सुखेच्छु होना।

मनस्ताप (पुं.) पश्चात्ताप। मन की पीड़ा। मानसिक दुःख।

मनस्विन् (त्रि.) अच्छे मन का। धीर। पण्डित। दृढ़ चित्त वाला।

मनाक (अव्य.) थोड़ा। धीरे। थोड़ा सा।

मनाका (स्त्री.) हथिनी।

मनावी-यी (स्त्री.) मनु की स्त्री।

मनित (त्रि.) जाना हुआ।

मनीक (न.) आँख का कीचड़।

मनीषा (स्री.) बुद्धि । इच्छा । चाह । समझ । वैदिक सूक्त का गीत ।

मनीषिका (स्त्री.) समझ। बुद्धि।

मनीषित् (गु.) चाहा हुआ। अमिलियत।

मनीषिन् (पुं.) पण्डित। बुद्धि वाला।

मनु (स्त्री.) एक प्रजापति । मानव शास्त्र के निर्माता । ब्रह्मा से उत्पन्न ।

मनु+अन्तर (मन्वन्तर ), (न.) मनु की आयु का ७१ चौगुनी। ब्रह्मा के दिन का चौदहवाँ हिस्सा।

मनुज (पुं.) मनुष्य। मन से उत्पन्न। मनुजा (स्त्री.) स्त्री। मनुज्येष्ठ (पुं.न.) तलवार।

मनुश्रेष्ठ (पुं.) विष्णु का नाम। मनुसंहिता (बी.) मानवधर्मशास्त्र।

मनुष्य (पुं.) आदमी। नर। मनुष्य जाति।

मनुष्यदर्मन् (पुं.) कुवेर। धन के राजा।

**मनुष्ययह** (पुं.) अतिथिसत्कार।

मनुष्यलोक (पुं.) विनाशशील देहधारियों का

लोक। पृथिवी। कारिक (गं.) मान

मनुष्यविश् (पुं.) मानव जाति। मनुष्यशोणित (न.) मनुष्य का रक्त।

मनुष्यसभा (स्त्री.) नरीं की सम्मेलनी।

मनुष्यता 🕽 (सं.) आदिमयत ।

मनुष्यत्व 🕽 इन्सानियत ।

मनोतृ (पुं.) आविष्कारकर्ता। प्रबन्धक।

मनीजव (त्रि.) मन के समान वेग वाला। बड़े वेग

वाला। (स्त्री.) आग की जीभ। मनोजवृद्धि (पुं.) कामवृद्धि वृक्ष।

मनोज्ञ (त्रि.) मनोहर। सुन्दर। मनसिल। (स्री.) मदिरा।

मनोभव (पूं.) कामदेव।

मनोरथ (पुं.) इच्छा। अभिलाष।

मनोरम (त्रि.) मनोहर। सुन्दर। (श्री.) गोरोचना। मनोहर (त्रि.) मनोरम। रुचिर। सुन्दर। (पुं.)

कुन्द का वृक्ष। (न.) सोना।

मञ्ज (क्रि.) पोंछना।

मन्तु (पुं.) अपराध । मनुष्य । प्रजापति ।

मंत्र (पुं.) परामर्श। वेद का भाग विशेष। ऋचायें। देवता की सिद्धि के लिये वाक्य समूह विशेष।

मंत्रजिह (पुं.) अग्नि।

मंत्रदातु (पुं.) गुरु।

मंत्रिन् (पुं.). अमात्य। सचिव। दीवान।

मन्यू (क्रि.) बिलोना। रिड़कना।

मन्य (पुं.) मथानी। सूर्य। आक का वृक्ष। आँख का कीचर। किरण।

मन्यज (न.) नवनीत। मक्खन।

मन्धन (पुं.) मधनी। रई।

मन्यर (त्रि.) धीमा। मन्द। मूर्ख। सुस्त। टेढ़ा। कोप। सूचक। केश। कोष। ताजा नवनीत। मधानी। रुकावट। (पुं.) ५७न। (स्त्री.) कैंकेयी की दासी मन्थरा।

मन्यर (पुं.) चौरी का पवन।

मन्यान (पुं.) मथनी। शिव।

मन्यिन् (क्रि.) विलोने वाला। सोमलता का रस। वर्तन विशेष।

मन्यशैल (पुं.) मन्दार नामक पर्वत।

मन्द (त्रि.) सुस्त। मूर्ख। मृदु। अभागा। रोगी। थोड़ा। स्वतंत्र। खुला। नीव। शनिग्रह। हाथी विशेष। यम। प्रलय। सूर्य्यसंक्रमण।

मन्दग (त्रि.) धीरे-धीरे जाना । सुस्त।

मन्दरता (स्त्री.) मन्दपना। आलस्य। जडता।

मन्दर (पुं.) इस नाम का एक पर्वत। मन्दार का पेड़। स्वर्ग। हार विशेष। दर्पण। (त्रि.) बहुत। मन्द।

मन्दाकिनी (श्री.) स्वर्गगङ्गाः आकाश गङ्गाः मन्दाकान्ता (श्री.) छन्द जिसके प्रत्येक चरण में १७ अक्षर होते हैं।

मन्दाक्षं (न.) लज्जा। कम दृष्टि।

मन्दाग्नि (पुं.) पाचन शक्ति की सीणता। अनपच रोग। धीमी आँच।

मन्दिर (न.) घर। विशेष कर देवस्थान। पुर। शिविर। समुद्र। घुटने के पीछे का भाग।

मन्दिरपशु (पुं.) बिल्ली।

मन्दिरमणि (पुं.) शिव का नाम।

मन्दिरा (स्त्री.) घुड़साल। अस्तबल।

मन्दुरा (स्त्री.) घुड़साल । अस्तबल । चटाई।

मन्दोदरी (स्ती.) मय दानव की कन्या। रावण की पटरानी।

मन्दोष्ण (न.) थोडा गरम । गुनगुना ।

यन्त्र (पुं.) नीचा। गहरा। पोला। खड़खड़ाहट (शब्द)। प्रसन्नकर। हर्षप्रद। प्रशस्य। धीमा शब्द। एक प्रकार का ढोल। हाथी विशेष।

मन्यातृ (पुं.) बुद्धिमान् पुरुष। भक्त।

मन्मथ (पुं.) कामदेव। कैथा का पेड़।

मन्यु (पुं.) दीनता। कायरपन। यज्ञ। क्रोघ। अहङ्कार।

मन्यु (पुं.) क्रोघ। शोक। दुःख। दुरवस्था। नीचता। बलि। उत्साह। अभिमान। शिव। अग्नि। मन्वन्तर (न.) सत्ययुग आदि १७ चौकड़ियाँ। ३११४४८०० वर्षों का समय।

मध्र (क्रि.) जाना।

मम (अब्य.) मेरा।

ममता (स्त्री.) मेरापन । स्नेह।

ममापताल (पुं.) ज्ञानेन्द्रिय।

मन् (क्रि.) जाना।

मम्मट (पुं.) काव्यप्रकाश ग्रन्थ के रचयिता।

मय् (क्रि.) जाना।

मब (पुं.) एक दैत्य। ऊँट। खच्चर।

मयट (पुं.) झोंपड़ी।

मयष्टक (पुं.) एक प्रकार की सेम या मयुष्टक भीमी।

मयस (न.) हर्ष । सन्तोष ।

मबु (पुं.) किवर। हिरन। बारहसिंहा।

मयूख (पुं.) चमक। किरन। शिखा। शोभा।

मयुखिन् (त्रि.) चमकीला। भड़कदार।

मयूर (पुं.) मोरपक्षी । पुष्प विशेष । सूर्यशतक काव्य के निर्माता का नाम । समय माएक यन्त्र विशेष ।

मयूरकेतु  $\{(\dot{q}.)\}$  कार्तिकेय का नाम।

मयूरारि (पुं.) गिरगट। कृकलास।

मर (पुं.) वैदिक प्रयोग में आता है, इसका अर्थ है-मृत्यु। पृथिवी।

मरक (पुं.) महापारी। छुआछूत की बीमारी।

मरकतः (न.) पन्ना। हरे रङ्ग की मणि। इसके धारण करने से छुआछूत या महामारी का भय नहीं रहता।

मरणः (न.) मरना। मृत्यु।

मरणशील (त्रि.) मरने वाला। मरने के स्वभाव वाला।

मरत (पुं.) मृत्यु।

मरन्द र

मरन्दक (पुं.) मकरन्द । पुष्पराग ।

मरार (पुं.) अनाज की खत्ती।

मराल (पुं.) राजहंस। कज्जल। कारण्डव। घोड़ा। बादल। नीच। अनार का वन। चिकना। मरीचि (पुं.) एक मुनि। किरण। कृपण। सूम। ब्रह्मा के दस मानसिक पुत्रों मरीचि में से एक स्मृतिकार का नाम। श्रीकृष्ण का नाम।

मरीचिका (खी.) मृगतृष्णा।

मरीमृज (त्रि.) बार बार रगड़ने वाला।

मरु (पुं.) पर्वत । रेगस्तान । मारवाड़ देश ।

मरुक (पुं.) मोर।

मरुण्डा (स्त्री.) बड़े माथे वाली स्त्री।

मरुत् (पुं.) वायु।

मरुत्त (पुं.) चन्द्रवंशी एक राजा।

मरुत्पद्य (पुं.) आकाश।

मठत्पाल (पुं.) इन्द्र। देवराज।

मरुत्वत् (पुं.) इन्द्र।

मठत्साखा (पुं.) इन्द्र। चित्रक वृक्ष।

मरुदान्दोलम् (न.) पंखा।

महिष्टः (पुं.) गुग्गुल।

महभू (युं.) मारवाड़ देश। जलरहित देश।

मठल (पुं.) एक प्रकार की बत्तक।

मस्त्व (पुं.) राहु। पौषा विशेष।

मस्त्वक } (पुं.) व्याघ्र। राहु। सारस।

मस्यः (पुं.) मोरपक्षा।

मरोलि } (पुं.) समुद्र का एक जीव। मकर।

मरोलिक

मर्क् (क्रि.) जाना।

मर्कक (पुं.) मकड़ी। मकड़ा।

मर्कट (पुं.) बन्दर। मकड़ी। सारस। विष विशेष। मर्कटीजाल (न.) छन्द शास्त्र में एक चक्र विशेष जिससे लघु और गुरु का विचार किया

मर्कर (पुं.) शृङ्गराज वृक्ष । भाण्ड । (स्त्री.) बाँझ स्त्री । मर्करा (स्त्री.) वर्तन । गुफा । वन्ध्या स्त्री ।

मर्च् (क्रि.) लेना। साफ करना। बजाना। जाना। इराना। चोट लगाना। शय में डालना।

मर्जू (पुं.) धोबी। गुदा भञ्जन कराने वाला।

मर्च् (कि.) पकड़ना।

जाता है।

मर्त्त (पुं.) मनुष्य। पृथिवी। मरणशील।

मत्रं (त्रि.) मरणशील। मनुष्य।

मत्यंतोक (पुं.) वह तोक जिसमें मरणशील देहघारी रहते हैं। मनुष्यतोक।

मर्दल (पुं.) एक प्रकार का ढोल।

मर्द (न.) पिसा हुआ। कुटा हुआ। चूर्ण किया हुआ।

मर्द्दन (न.) चूरा करना। पीसना। मलना।

मर्दित (त्रि.) चूर्णित। मर्व (क्रि.) जाना। मरना।

मर्मञ्ज (पुं.) तत्त्वज्ञ । रहस्यवेत्ता ।

मर्मन् (न.) कोमल। सन्धिस्थान। सार। भेद। तात्पर्य।

मर्म्पर (पुं.) मर्रमर्र शब्द। (स्त्री.) हल्दी।

मर्मरी (स्त्री.) इमली।

मर्मरीक (पुं.) गरीब मनुष्य। खोटा मनुष्य।

मर्मस्पर्शी (त्रि.) मर्मपीडक।

मर्व (त्रि.) मरणशील।

मर्च्या (अव्य) सीमा। हद। (पुं.) मनुष्य।

मर्यादा (भ्री.) सीमा। तट।

मल् (क्रि.) अधिकार करना। पंकड़ना।

मल (पुं.) मैल। पाप। विष्ठा। कीट। काई। पसीना।

कफ। कपूर। कृपण। मलघून (पुं.) शाल्मलीकन्द।

मलद्राविन् (पुं.) जमालगोटा।

मलमास (पुं.) तौंद का मास। अधिक महीना।

मलब (पुं.) नन्दनवन। पर्वत विशेष के निकट का स्थान। नवदीपों में से एक। ऋषभदेव का

एक पुत्र। मलयज (न.) चन्दन। मलय देश का पवन। मलाका (ज्ञी.) दूती। इंथिनी। कामातुरा स्त्री।

मिल (स्री.) अधिकार। विलास।

मिलक (पुँ.) राजा। अधिपति। मिलन (त्रि.) मैला। दूषित। सड़ा हुआ।

दागदगीला। सुहागाः।

मिलम्लुच (पुं.) डॉक्। चीर। रामसः। मच्छर।

पवन। अग्नि। पञ्चमहायद्गं नित्य न करने

वाला ब्राह्मण। चित्रक वृक्ष। कोहरा। बर्णः।

मलिष्ठा (स्त्री.) रजस्वला स्त्री।

मलीमस् (गु.) मैला । अपवित्र । काला । दुष्ट । पापी । लोहा ।

मल्ल् (क्रि.) पकड़ना।

मल्ल (पुं.) पहलवान । प्याला । गण्डस्थल । वर्णसङ्कर विशेष । देश विशेष ।

मल्लक (पुं.) डीवट (दीपक रखने की)।

मल्लभू (स्री.) अखाड़ा।

मल्लयुद्ध (न.) कुश्ती।

मल्लारः (पुं.) **छः रागों में** से एक राग।

मल्लि } (स्त्री.) मालती की बेल।

मिल्लिनाथ (पुं.) एक विद्वान्। रघुवंश आदि ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीकाकार।

मिल्लका (स्त्री.) एक प्रकार का हंस। जिसकी चौंच पीली होती है। माघ मास। मालती।

मल्लीकर (पुं.) चोर।

मल्लु (पुं.) रीछ।

मल्लूर (पुं.) लोहे की जङ्गा

मव्य } (क्रि.) बाँधना। जकड़ना।

मश् (कि.) क्रोध करना। मिनमिनाना।

मश (पुं.) मच्छर। मच्छर का शब्द।

मशक क्रोध।

मशकिन् (पुं.) उदुम्बर का पेड़।

मशहरी (स्त्री.) मसहरी।

मशी } (स्ती.) स्याही।

मशुन (पुं.) कुता।

मष् (क्रि.) मार डालना। घायल करना।

मस् (क्रि.) तीलना। भापना। रूप बदलना।

मस (पुं.) माप या तील विशेष।

मसरा (स्त्री.) मस्र।

मसारक } (पुं.) रत्न विशेष। पत्रा।

मसि (स्त्री.पुं.) स्याही।

मसिधान (न.) दवात।

मिसपण्य (पुं.) मुंशी। बाबू। लेखक।

मसिप्रसू (भी.) लेखनी। स्याही की बोतल।

मसिक (पुं.) साँप का बिल।

मसिन (त्रि.) अच्छे प्रकार पिसा हुआ।

मसीना (छो.) अलसी।

मसूर (पुं.) मसूर की दाल। तिकया। वेश्या। मसूरक (पुं.) तिकया। इन्द्र की ध्वला को

आभूषण विशेष।

मसूरिका (स्त्री.) चेचक का रोग। कुटनी। मसहरी।

मसूरी (स्त्री.) छोटी माता या चेवक।

मसृण (त्रि.) विकना। कोमल। नरम। प्यारा।

मस्क् (क्रि.) जाना। गति।

मस्कर (gi.) बाँस। पोला बाँस। ज्ञान। जाना।

मस्करिन् (पुं.) संन्यासी। चन्द्रमा।

मस्ज् (कि.) नहाना। हुबकी मारना। हूबना।

मस्तक } (न.) माथा।

मस्तकस्नेह (पुं.) मेजा। मगजा

मस्ति (स्री.) नापना। तौलना।

मस्तिष्क (न.) मगज। मेजा।

मस्तमूलक (न.) गरदन। गला।

मस्तु (न.) खट्टी मलाई। दही का पानी।

मह् (क्रि.) मान करना। पूजा करना। वमकना। बढ़ना।

मह (पुं.) उत्सव। तेज। यज्ञ। भैंसा।

महक (पुं.) प्रसिद्ध पुरुष। कच्छप। विष्णु।

महक (पुं.) दूर तक फैली हुई गन्ध।

महत् (त्रि.) विपुत्त। बड़ा। बूढ़ा।

महती (स्त्री.) नारद बाबा की वीणा।

महत्तत्त्व (न.) वड़ा तत्त्व। बुद्धि।

महर्लोंक (पुं.) मू आदि ऊपर के सात लोकों में से एक।

महर्षि (पुं.) वेदव्यास आदि बड़े ऋषि।

महस् (न.) तेज। यज्ञ। उत्सव।

महा (स्री.) गी। बड़ा।

महाकाय (पुं.) बड़े शरीर वाला। शिवजी का नन्दी। हाथी। स्थूल शरीर वाला।

महाकार्तिकी (स्त्री.) रोहिणी नक्षत्र वाली कार्तिक की पूर्णिमा। महाकाल (पुं.) शिवजी। एक बैल। भैरव विशेष। महाकाव्य (न.) आठ से अधिक सर्ग वाला काव्य। महाकुल (न.) बड़ा कुल। जिसमें दस पीढ़ी तक वेद का पढ़ना पढ़ाना चला आता हो।

महागन्ध (न.) हरिचन्दन। (स्त्री.) नागबला। महागुरु (पुं.) माता। पिता। आचार्य। दान की गयी कन्या का पति।

महाग्रीव (पुं.) ऊँट।

महाङ्ग (पुं.) ऊँट। गोक्षुरक।

महाच्छाव (पुं.) वट वृक्ष।

महाजन (पुं.) वेद के वाक्यों में विश्वास करने वाला पुरुष। आस्तिक। श्रेष्ठ पुरुष।

महाज्येष्ठी (स्त्री.) विशेष लक्षण वाली जेठ मास की पूर्णिमा।

महाद्व्य (पुं.) कदम्ब का पेड़। बड़ा धनी।

महातल (न.) नीचे के लोकों में से पाँचवाँ पाताल।

महातारा (स्त्री.) जैनियों की देवी।

महातीस्ण (स्त्री.) भिलावा। बहुत तेज।

महातेजस् (पुं.) पारा। अतितेजस्वी। कार्त्तिकेय। अग्नि।

महात्मन् (त्रि.) बड़े आशय वाला।

महादानम् (न.) बड़ा दान।

महादेव (पुं.) शिव।

महाद्रुम (पुं.) अञ्चल्थ वृक्ष।

महाधन (पुं.) सुवर्ण।

महाबातु (पुं.) सोना।

महानदी (स्त्री.) गङ्गा।

महानन्द (पुं.) मोक्ष। माघ शुक्ता स्मी। सुरा। अतिशय आनन्द। एक नदी।

महानन्दि (पुं.) क्रिलयुग का अन्तिम भारतवर्षीय नरेश।

महानवमी (स्त्री.) आश्विन मास की शुक्ला नवमी।

महानस (न.) पाकस्थान। रसोईघर। महानाटक (न.) हनुमन्नाटक। नाटक विशेष।

महानाद (पुं.) बड़े शब्द वाला। हाथी। सिंह। बादल। ऊँट।

महानिद्रा (स्त्री.) बड़ी नींद। मृत्यु। मौत। महानिश्रा (स्त्री.) रात्रि के मध्यभाग के दो प्रहर।

महानुभाव (पुं.) महाशय। बड़े विचार वाला। महाप्य (पुं.) बड़ा मार्ग। बड़ी सड़क। हिमालय के उत्तर स्वर्ग जाने का मार्ग।

महापद (पुं.) नाग विशेष। कुवेर का भण्डार। एक राजा।

महापातक (न.) ब्रह्महत्या, सुरापान। चोरी, गुर्वङ्गनागमन और इन चारों के साथ मेल रखना-ये महापातक हैं।

महापुराण (न.) सृष्टि आदि दश लक्षण युक्त व्यास रचित पुराण।

महापुरुष (पुं.) सुरश्रेष्ठ । नारायण ।

महाप्रलय (पुं.) ब्रह्मा के आयुष्य की समाप्ति में जब वे अपने रचे सब पदार्थों को विलीन करते हैं। घोर प्रलय।

महाप्रसाद (पुं.) जगत्राथजी का प्रसाद। महाप्राण (पुं.) द्रोण नामक एक काक। अक्षरोच्चारण का बाह्यप्रयत्न विशेष।

महाफल (पुं.) बेल। (स्त्री.) इन्द्र वारुणी।

महाबल (पुँ.) बड़े बल वाला। वायु। बुद्ध। सीसा। महाभारत (पुँ.न.) संस्कृत का वेदव्यास रचित इतिहास का बड़ा ग्रन्थ। इसमें १ लक्ष श्लोक हैं। इसका दूसरा नाम पञ्चम वेद भी है।

महाभीता (स्त्री.) छुईमुई। लज्जालु लता। बहुत डरी हुई।

महाभूत (न.) पाँच तत्त्व-पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश।

महामनस् (त्रि.) उदार। महाशय।

महामात्र (त्रि.) बहुत बड़ा। प्रधानामात्य।

"मन्त्रे कर्मणि भूषायां वित्ते माने परिच्छदे। मात्रा च महती यैषा महामात्रास्तु ते स्मृताः।।" हाथियों को आज्ञा देने वाला। महावत।

महावारणी (स्त्री.) शनिवार । शतिभिषा नक्षत्र । शुभ योग सहित चैत्र की कृष्णा १३शी ।

महामाया (स्त्री.) दुर्गा।

महामाष (पुं.) उर्द। राजमाष।

महामृग (पुं.) बड़ा पशु। हाथी। शरभ।

महामृत्युञ्जय (पुं.) शिव का एक प्रकार का वेदोक्त औं जूं सः बीजयुक्त "त्र्यम्बकं यजामहे०" महामेद (पुं.स्री.) औषघ विशेष।

महामोह (पुं.) अज्ञान विशेष।

महायझ (पुं.) बड़ा यज्ञ।

महारच (पुं.) शिव। बड़ा योद्धा।

महारस (पुं.) गत्रा। पारा। काञ्जी।

महाराज (पुं.) राजों के राजा। जैनियों के गुरु विशेष। हाथ की उद्गली का नख।

महाराजिक (पुं.) विष्णु का नाम। पर जब यह बहुवचनान्त होता है तब उन देवताओं का अर्थ देता है जिनकी संख्या २२० या २३६ बतलाई जाती है।

महाराजी (जी.) महारानी। पटरानी। दुर्गा का नाम। महारात्रि (स्ती.) महाकल्प। अर्द्धरात्रि के पीछे की दो घड़ी। होली, दीवाली की दो रातें।

महाराष्ट्र (पुं.) मरहटों का देश। गजपिप्पली। बोली विशेष।

महारोग (पुं.) मिरगी आदि आठ रोग।

महारीरव (पुं.) बड़ा नरक विशेष।

महार्ष (त्रि.) बड़े मूल्य वाला। महँगा।

महार्णव (पुं.) महासागर।

महालय (पुं.) पितृपक्ष। परमात्मा। विहार।

मसलस्मी (स्त्री.) बड़ी लक्ष्मी। अठारह भुजा वाली दुर्गा की शक्ति का भेद। लक्ष्मी विशेष। जगन्माता। रमा।

महावराइ (पुं.) विष्णु का अवतार विशेष।

महावरोह (पुं.) वट वृक्ष। ताड़ वृक्ष।

महावाक्य (न.) वेदवाक्य। बहुत से वाक्यों के स्वरूप में एक वाक्य।

महाविद्या (स्त्री.) दस महाविद्याएँ।

महाविषुव (न.) सूर्य की मेष राशि स्थिति।

नहावीचि (पुं.) एक नरक।

महावीर (पुं.) बड़ा बहादुर। गरुड़। हनुमान्। सिंह। यज्ञाग्नि। वज्र। चिट्टा। घोड़ा। कोकिल। धनुष्रारी।

महावीर्थ्य (पुं.) बड़े वीर्य्य वाला। वाराझेकन्द। परमात्मा।

महाव्याधि (पुं.) बड़ा रोग। कोढ़ आदि। महाव्याह्रति (स्री.) वैदिक मंत्र विशेष। महावण (न.) वड़ा फोड़ा।

महावत (न.) बाहर वर्ष का व्रत विशेष।

महाश्रह्म (पुं.) वड़ा शहु । तान्त्रिक माला विशेष जो मनुष्यों की खोपड़ी से बनती है। कान और आख के बीच की हही।

महाज्ञठ (पुं.) धतृरा। बड़ा धूर्त।

महाशब (त्रि.) बड़े आशय वाला। महानुभाव। उदार।

महाशूद्र (पुं.) आमीर। जाति विशेष।

महाश्मश्रान (न.) काशी। बड़ा मरघटा।

महाष्ट्रमी (जी.) आश्विन के शुक्ल पक्ष की अष्ट्रमी । महासन्तपन (न.) सात दिन में समाप्त होने वाला व्रत।

महासेन (पुं.) बड़ी सेना के पति। कार्त्तिकेय।

मही } (स्त्री.) पृथिवी। मालवा देश की एक नदी।

महिका (स्त्री.) हिम। बर्फ।

महित् (त्रि.) प्रतिष्ठित। पूज्य।

महिन्धक (पुं.) चूहा। मूसा।

महिमन् (पुं.) बङ्ग्पन। बङ्गई।

महिर मिहिर } (पुं.) सूर्य। अर्क वृक्ष।

महिला (स्त्री.) स्त्री । मस्त स्त्री । प्रियङ्गु लता । रेणुका नाम्नी गन्धद्रव्य ।

महिष (पुं.) भैंसा। एक असुर।

महिषध्वज (पुं.) यमराज।

मिडिषमिंदिनी (स्ती.) एक देवी। दुर्गा।

महिषासुर (पुं.) एक असुर जो दुर्गा के झय से मारा गया था।

महिषी (स्त्री.) मैंस। पटरानी।

महिष्ठ (त्रि.) सब से बड़ा।

मही (स्त्री.) पृथिवी। खंवात की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी। एक बड़ी सेना।

महीसित् (पुं.) नृप। राजा।

महीज (न.) अदरक। मङ्गल ग्रह। नरकासुर।

महीस (पुं.) पर्वत । पहाड़ ।

महीप्राचीर (न.) समुद्र।

महीमृत् (पुं.) पर्वतः राजाः।

महीयस् (त्रि.) वहुत बड़ा।

महीय्यमान (त्रि.) पूज्य। श्रेष्ठ।

महीरुह (पुं.) वृक्ष। शाक।

महेच्छ (त्रि.) महाशय। महानुभाव।

महेन्द्र (पुं.) इन्द्र। परमेश्वर। जम्बुद्वीप का एक पर्वत।

महेन्द्रपुरी (स्त्री.) अभरावती।

महेश (पुं.) शिव।

महेशबन्धु (पुं.) किल्व वृक्ष।

महैला (स्त्री.) मोटी इलायची।

महोस (पुं.) बड़ा बैल।

महोत्सव (पुं.) बड़ा उत्सव।

महोत्साह (त्रि.) बड़ा साहसी।

महोदिध (पुं.) समुद्र।

महोदय (पुं.) कत्रीज देश। आनन्द। प्रताप।

महोत्रत (पुं.) बहुत ऊँचा। ताल वृक्ष।

महोरग (पुं.) एक प्रकार का बड़ा सर्प।

महीषधि (स्त्री.) दूब। लाजवन्ती। स्नान की औषधियाँ।

मा (क्रि.) मापना। सीमांबद्ध करना। गरजना। दिखाना। बनाना। नपदाना।

मा (अव्य.) यह निषेधार्थ में आता है। (स्त्री.) लक्ष्मी। माता। माप विशेष।

मांस (न.) मास। आमिष।

मांसज (न.) चर्बी।

मांसल (त्रि) मोटा। पुष्ट। बलवान्।

मांससार (पुं.) मेद। चर्बी।

मांसिक (त्रि.) कसाई। बूचर।

माकन्द (पुं.) आम का पेड़ । आँवले का पड़ । पीला चन्दन । गङ्गातटवर्त्ती एक नगर का नाम ।

माकर (पुं.) मकर राशि प्राप्त सूर्य्य के

माकरी √ (स्री.) समय की। समुद्री जन्तु मकर सम्बन्धी।

माकलि (पुं.) इन्द्र के सारथि का नाम। चन्द्रमा। माक्षु (क्रि.) चाहना।

माक्षिक } (न.) उपचातु विशेष। मधु

माक्षिकज (न.) मोम। माख-ी (त्रि.) यज्ञसम्बन्धी। मागण (पुं.) सफेद जीरा। भाट। वर्णसङ्कर विशेष। मगष देश जात। छोटी इलायची। खाण्ड। बोली विशेष।

माघ (पुं.) एक मास का नाम। शिशुपालवध नामक काव्य और उसके निर्माता का नाम।

माध्य (न.) कुन्दपुष्प।

माङ्गल्य (न.) शुभ। हितकर।

माच (पुं.) मार्ग।

माचल (पुं.) चोर। बटमार।

माचिका (स्त्री.) मक्खी।

माजल (पुं.) पक्षी विशेष।

माञ्जिष्ट } (पुं.) लाल रङ्ग।

माठ (पुं.) मार्ग। रास्ता।

माठर (पु.) व्यास का नाम। ब्राह्मण विशेष सूर्य्य का पार्श्ववर्ती एक गण।

माठी (स्त्री.) कवच।

माड (पुं.) वृक्ष विशेष। तौल। माप।

माडि (पुं.) राजप्रासाद।

माह् किक } (पुं.) ढोल बजाने वाला।

माढि (ज्ञी.) शोक। निर्द्धनता। क्रेय। गोट। सञ्जाफ। नया निकला वृक्ष का पत्ता। क्रेपल।

माणव (पुं.) छोकरा। लड़का। सोलह लड़ का मोतियों का हार।

माणवक (पुं.) छोकरा। बोना। खोटा मनुष्य। ब्रह्मचारी। सोलह या बीस लड़ का हार।

माणविका (स्त्री.) छोकरी। अप्सरा।

माणवीन (त्रि.) लड़कपन । छोकरापन ।

माणव्य (न.) छोकरों का दल या समूह।

माणिका (स्त्री.) माप विशेष जो आठ पत के बराबर है।

माणिक्य (न.) लाल मणि।

माणिक्या (स्त्री.) छिपकली। बिस्तुइया।

माणिबन्ध (न.) सें्घा या पहाड़ी नोन।

माण्डलिक (त्रि.) एक प्रान्त का शासक।

मातङ्ग (पुं.) हाथी। चाण्डाल। किरातः। पीपल का वृक्षः। मातङ्गी (स्त्री.) दस महाविद्याओं में से एक। मातरपितृ (स्त्री.) माता पिता।

मातरिपुरुष (पुं.) भीरु। डरपोंक।

मातरिश्वन् (पुं.) वायु।

मातिल (पुं.) इन्द्र का सागरिथ।

माता (खी.) माता।

मातामङ (पुं.) नाना।

मातुलक } (पुं.) मामा।

मातुलानी } (पुं.) मामा का पुत्र। मातुली

मातुलेय (पुं.) मामा का पुत्र।

मातुलेयी (स्री.) मामा की बेटी।

भातुलिङ्ग (पुं.) बीजपुर। नीब्। भातुलुङ्ग अनार।

मातु (ज्ञी.) माता। गौ। लक्ष्मी। दुर्गा। आकाश। पृथिवी। देवी। रेवती। आखुकर्णी, इन्द्रकर्णी। जटामांसी आदि रूखरी। अष्टमातृकाएँ यथा-

"ब्राह्मी माहेश्वरी चण्डी वाराही कैण्यवी तथा। कौमारी चैव चामुण्डा चर्चिकेत्यष्टमातरः।।" किन्तु किसी-किसी के मतानुसार आठ की जगह सात ही हैं। यथा-

"ब्राह्मी माहेश्वरी वैव कौमारी वैष्णवी तथा।
माहेन्द्री वैव वाराष्ट्री चामुण्डा सन्प्रमातरः।!"
कोई-कोई सोलह मातृका तक मानते हैं। आठ
प्रकार की पितृलोकवासिनी माताएँ। सात
माताओं को पूजा वसुधारा में और बोडश
मातृकाओं की ग्रहमख आदि माङ्गलिक कृत्यों
में होती है। जीव। ज्ञाता।

मातृबन्धु (पुं.) मातृबन्धुओं में इनकी गणना है। यथा-

"मातुः पितुः स्वसुः पुत्रा मातुर्मातुः स्वसुः सुताः। मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृबन्धवः।।"

मातृष्वस् (स्त्री.) मौसी।

मातृष्वस्रेय (पुं.) मौसी का लड़का।

मात्र (नः) अल्प। माप। परिमाण। धन। हस्व, दीर्घ, प्तुत आदि।लवुवर्ण को उच्चारण करने का एक अवयव। इन्डियों की वृत्तियाँ। मात्रा (स्त्री.) माप विशेष । फुट । पल । अणु । अंश । धन । नागरी वर्णमाला के स्वरों के चिह्न जो अक्षरों के ऊपर नीचे अगल बगल लगाये जाते हैं। काने में पहनने की वाली । रत्न ।

मात्सर्य (न.) ईर्ष्या।

मात्स्यिक (पुं.) मछली पकड़ने वाला। धीमर। मल्लाह।

मार्थ (पुं.) पन्था। मार्ग। (क्रि.) बिलोना। नष्ट करना। मारना।

मायुर (त्रि.) मथुरा में उत्पन्न। मथुरा में आया हुआ।

माव (पुं.) नशा। दर्प। हर्ष।

मादक (त्रि.) नशैला। नशा उत्पन्न करने वाला। पपीहा।

मादन (न.) लौंग। कामदेव। मदन वृक्ष। (स्त्री.) माँग।

मादृशी }(त्रि.) मेरे समान।

माद्री (स्री.) मद्रदेशसम्मूत पाण्डुराज की दूसरी स्त्री।

माषव (पुं.) नारायण। लक्ष्मीपति। बसन्त ऋतु। वैशाख मास। महुआ का पेड़। (स्त्री.) वासन्ती लता। इन्द्र। परशुराम। यादव। सायन के साथी और ऋग्वेद के टीकाकार।

माचवक (पुं.) मद्य विशेष जो मधु से बनाई जाती है।

माधविका (स्त्री.) एक लता।

माधवी (स्त्रो.) एक प्रकार की मदिरा। वासन्ती लता। कुटनी।

माबुर (न.) भालती का पुष्प।

माध्य (त्रि.) बीच का।

माध्यन्दिन (न.) दिन का मध्य भाग। यजुर्वेद की एक शाखा।

माध्यारि 🥉 (त्रि.) दोपहर सम्बन्धी।

माध्व (गु.) मध्व के अनुयायी।

मान् (क्रि.) विचार करना। पूजा करना।

मान (न.) सम्मान। प्रतिष्ठा। अभिमान (अच्छे भाव में) क्रोध। माप। हाथ। तौलना। प्रमाण। गीत का अङ्गः। मानग्रन्थ (पुं.) अपराध। भूल चूक।
मानरन्था (स्री.) एक प्रकार का समय सूचक यंत्र।
माननीय (गु.) मान के योग्य। प्रतिष्ठित।
मानःशिलम् (न.) मनसिल का।
मानव (पुं.) मनुष्य। मनु के वंशधर।
मानवधर्मशास्त्र (न.) मनु का बनाया धर्मशास्त्र।
मानसवर्मत्र (न.) मन सानसरोवर।
मानसवर्नः (न.) अहिंसा, सत्य आदि व्रत, चोरी
न करना। ब्रह्मचर्य्य धारण, लालच न
करना-ये मानस व्रत कहलाते हैं।

मानसिक (न.) मन सम्बन्धी। मानसीक (पुं.) हंस।

मानिका (स्त्री.) मदिरा विशेष। तील विशेष। मानिनी (स्त्री.) मान करने वाली स्त्री। फली वाला वृक्ष।

मानुष (पुं.) आदमी। मानव। मानुषी (की.) श्री। नारी। मानुष्य (न.) मनुष्यत्व। आदमीपन। मानोझक (न.) सुन्दरता।

मान्त्रिक (पुं.) मन्त्र जानने वाला। मान्यु (क्रि.) चोटिल करना।

मान्यर्थ (न.) सुस्ती। थकावट। निर्वलता।

मान्दार (पुं.) वृक्ष विशेष।

मान्छ (न.) जड़पना। सुस्ती। बीमारी। न्यूनता। मान्धातः (पुं.) सूर्य्यवंशी एक राजा का नाम। यह युवनाश्च का पुत्र था और अपने बाप के पेट से उत्पन्न हुआ था। पेट से उसके निक्लते

ही ऋषियों ने कहा था-"कं एष धास्यित ?" इस पर इन्द्र ने प्रकट हो कर कहा- "मां धास्यित।" तब ही से इसका नाम मान्यात या मान्धाता पड़ा।

मान्य (पुं.) पूज्य। मापत्य (पुं.) कामदेव। माम (सर्व.) मुझे। मेरा (सम्बोधन में) चाचा। मामक मामिका } (त्रि.) मेरा। स्वार्थी। लालची।

माय (पुं.) बाजीगर। राक्षस। माया (स्त्री.) अज्ञान विशेष। प्रम। कृपा। दम्म। तक्ष्मी। बुद्धदेव की माता। ईश्वर की उपिथि।

मायाकृतं (पुं.) मदारी। बाजीगर।
मायादेवीसुतः (पुं.) बुद्धदेव।
मायादिवी (त्रि.) ऐन्द्रजालिक। मदारी।
मायकः (त्रि.) मदारी। कपटी। छली।
मायुः (पुं.) सूर्य्य। देहस्य पित्त। रोग विशेष।
मायुः (त्.) मोर सम्बन्धी। मोरों का झुण्ड।
मारं (पुं.) मरण। मौत।
मारकः (पुं.) मारण। महामारी। कामदेव। घातक।
वाज पक्षी।

मारकस्थान (पुं.) वधस्थत। जन्मकुण्डली में लग्न से सातवाँ और दूसरा स्थान।

मारि (स्त्री.) महामारी।

मारीच (पुं.) ताडका राक्षसी का बेटा। एक राक्षस जिसे रामचन्द्र ने विश्वामित्र के यहा मैं चार सी योजन फेंका था। जिसने मायामृग बन कर सीता का हरण कराया था।

मारुतात्मजः (पुं.) वायु का पुत्र, हनुमान् और भीमसेन।

मार्कण्ड (पुं.) एक मुनि। मृगकण्डु की सन्तान जो सदैव १४ ही वर्ष के रहते हैं।

भागं (क्रि.) ढूँढ़ना। साफ करना।

मार्गण (न.) अन्वेषण। खोज। याचन। प्रणय।

मार्गशिर मार्गशीर्घ } (पु.) अगहन।

मार्गित (त्रि.) खोजा हुआ। मार्गिन् (पुं.) नेता। अग्रसर होने वाला।

मार्ज् (कि.) बुहारना। बटोरना। बोना। पोंछना। साफ करना।

मार्जन (न.) पोंछ कर साफ करना। मार्जनी (स्त्री.) बुहारी। झाडू।

मार्जार } (पु.) बिलार। मोर।

मार्ज्जारी (स्त्री.) बिल्ली।

मार्जारीय (पुं.) बिल्ली । शूद्र । कार्यशोधन ।

मान्जित (पुं.) साफ किया हुआ। सजाया हुआ। मान्जिता (स्री.) एक प्रकार की चटनी, जो दही में चीनी तथा अन्य मसालों के मिश्रण से बनायी

जाती है।

मार्तण्ड (पुं.) सूर्य्य । अर्क वृक्ष । सूअर । बारह की संख्या । मरे अण्डे मैं उत्पन्न ।

मार्तिक (पुं.) मिट्टी का बना। ढेला। घड़े का ढकना। मार्त्य (त्रि.) मरणशील।

मार्दङ्ग (पुं.) ढोलची कोल वजाने वाला । नगर विशेष ।

मार्वाङ्कक (पुं.) ढोल बजाने वाला।

मार्दव (न.) कोभलता। कोमल या दयालु हृदय वाला।

मार्डीक (न.) शराब। मदिरा।

मार्मिक (त्रि.) मर्म जानने वाला।

मार्ष्टि (स्त्री.) शोधन। सफाई।

माल (पुं.) बङ्गाल के एक नगर का नाम। जङ्गली लोगों की जाति। विष्णु।

मालक (पुं.) नीम का पेड़। ग्राम के समीप का वन। नारियल की लकड़ी का बना पात्र।

मालकोश (पुं.) राग विशेष।

मालिते (र्स्ना.) चमेली। कली। अविवाहिता

मालती 🗸 युवती । रात्रि । चाँदनी ।

मालतीरज (पुं.) सुहागा।

मालतीत्री (स्त्री.) जावित्री।

मालतीफल (न.) जायफल।

मालयः (पुं.) मलय पर्वत का। चन्दन। मालयो 🕽 (स्त्री.)

मालव (पुं.) एक देश जिस पर लक्ष्मीजी की कृपा हो (मायाः लवो यस्मिन्) दुर्भिसादि वर्जित मालवा प्रान्त। राग विशेष। (बहुवचन में) मालवा प्रान्त वासी।

मालविका (स्त्री.) त्योंरी।

मालसी (सं.) मौलसिरी का पेड़।

माला (स्ती.) हार। मजरा। गुच्छा। डोरी। गुञ्ज। मालाकार: (पुं.) माली।

मालादीपकम् (न.) अलङ्कार में अर्थालङ्कार विशेष। मालिकः (पुं.) माली। रङ्गरेज। रङ्गङ्या। पक्षी विशेष।

मालिका (स्त्री.) मालती की बेल । गरदन का गहना । असली । पुत्री । राजभवन । सुरा । पक्षी विशेष ।

नदी विशेष। फूर्लो की माला। मालिन् (पुं.) मालाकार। १५ अक्षर के पाद वाला छन्द। गौरी। चम्पा नगरी। आकाशगङ्गा। कप्प के आश्रम के निकट की एक नदी। अग्निशिखा वृक्ष।

मालेय (त्रि.) मालां की रचना में चतुर। माली। माल्यम् (त्र.) पुष्प। फूल। माथे पर डानने की पुष्पमाला।

माल्यवत् (त्रि.) माला वाला । केतुमाल और इलावृत वर्ष की सीमा का पहाड़ । सुकेश राक्षस का बेटा । रावण का मंत्री । एक राक्षस ।

मालिन्यं (न.) मैलापन। मैल।

मातु (स्री.) लताविशेष। स्री।

मालूरः (पुं.) बेल और कैथे का पेड़।

मालेया (स्त्री.) बड़ी इलायची।

माल्ल (पुं.) वर्णसङ्कर जाति विशेष।

माल्लवी (स्त्री.) कुश्ती के जोड़।

भाशिब्दक (त्रि.) निषेध करने वाला।

मा**नः** (पुं.) मासा (तील का)। मूर्ख। उर्द की दाल। मुहाँसा।

माषकः (पुं.) फली। सेम। मासा (तौल का)।

**माषवर्द्धकः** (पुं.) सुनार।

माषिकः (गु.) मासा भर।

माषिकी (स्त्री.)

माषीणम् (न.) उर्द का खेत।

मास् 🕽 (पुं.) चन्द्रमा। तीस दिन का समय।

मासः 🗸 महीना।

मासन (न.) सोयराजी लता।

मासरः (पुं.) चावल का उबला हुआ पानी। माण्ड।

मासलः (पुं.) वर्ष।

मासान्त (पुं.) महीने का अन्त।

मासिक (त्रि.) महीने का।

मासूरी (स्त्री.) डाढ़ी।

मासूरम् (न.) मसूर की दाल का।

मासूरी 🕽 (स्त्री.)

**पास्प** (अव्य.) हटाना। रोकना।

मार् (क्रि.) नापना मापना।

माहा (स्त्री.) गौ।

माहाकुल (त्रि.) बड़े कुल वाला।

माहाकुली (स्त्री.) कुलीन स्त्री।

माहात्स्य (न.) महिमा।

माहिष (न.) भैंस का दूध।

माहिष्य (पुं.) सङ्कर। दोगला।

माहेन्द्र (पुं.) इन्द्र का। योग विशेष। पूर्व दिशा। इन्द्र की स्त्री। गौ।

माहेय (पुं.) पृथिवी की सन्तान। मङ्गल ग्रह। नरकासूर। गै।।

माहेश्वर (त्रि.) शिव सम्बन्धी। शिव पूजक।

माहेश्वरी (स्त्री.) पार्वती।

मि (क्रि.) फेंकना।

मिच्छ (क्रि.) रोकना। चिड़ाना।

मित् (स्त्री.) खम्भा।

मितः (त्रिः) परिमितः। मापा हुआः। निर्दिष्टः। सीमाबद्धः।

मितक्रमः (पुं.) धीरे-धीरे चलना। डायी।

मितहुः (पुं.) समुद्र।

मितम्पचः (पुं.) सूम।

मिति (स्त्री.) ज्ञान । माप । प्रमाण । साध्य । संकल्प ।

मित्रम् (न.) सृहद। दोस्त। मित्रविन्दः (पुं.) अग्नि।

मित्रता मित्रत्व } (सं.) मैत्री । दोस्ती ।

मित्रयुः (पुं.) मित्रवत्सल ।

मिथ् (क्रि.) मिलना। मारना। समझना। काटना। पकड़ना।

मिथिस् (अव्य.) अकेले। आपस में।

मियला (स्त्री.) तिरहत। राजा जनक की पुरी।

मियुनम् (न.) श्ली पुरुष का जोड़ा। मेष से तीसरी राशि। विषय के अर्थ मिलन।

मिच्या (अव्य.) असत्य। झूठ।

मिध्यादृष्टि (स्त्री.) भूल।

मिच्यानिरसनम् (न.) शपय खा कर अस्वीकार

करना या मुकरना।

मिथ्याभियोगः (पुं.) झूठी फरियाद।

मिथ्याभिशांसनम् (न.) झुटा कलङ्का मिथ्याभिशापः (पुं.) झुटा अपवाद।

मिथ्यामति (स्त्री.) भ्रम । भूल ।

मिद् (क्रि.) स्नेह करना।

मिल् (क्रि.) मिलना।

मिलिन्द (पुं.) मधुमक्षिका।

मिलिन्दक. (पुं.) सर्प विशेष।

मिलीमिलिन् (पुं.) शिव का नाम।

मिश्र (क्रि.) शब्द करना।

मिन्न (क्रि.) भिलाना। हाथी विशेष। एक देशा पदवी। श्रेष्ठ।

मिश्रव्यवहार (पुं.) गणितविद्या की क्रिया विशेष ! मिष् (क्रि.) दूसरों को नीचा दिखाने की अभिनाषा । आँख मारना। नम करना।

मिषम् (न.) स्पर्द्धाः छलः। कपटः।

मिषिका (स्त्री.) जटामांसी।

मिष्ट (त्रि.) मीठा।

मिड् (क्रि.) सींचना। प्रस्नाव या पेशाब करना। वीर्य निकालना।

मिहिका (स्ती.) पाला। वर्फ।

मिहिरः (पुं.) सूर्य। आक का पेड़। वृद्ध। मेघ। चन्द्रमा। वायु।

मिहिराणः (पुं.) शिव।

मी (क्रि.) मारना। कम करना। बदलना। मङ्ग करना। खोना। भटकना। जाना। जानना। मरना। नष्ट होना।

मीढ (त्रि.) मूता हुआ।

मीदुष्टमः (पुं.) शिव। सूर्य। चोर।

मीनः (पुं.) मछली। बारहवीं राशि।

मीनकेतनः (पुं.) कामदेव।

मीनगन्धः (पुं.) सत्यवती।

मीनाण्डा (स्री.) मिश्री। परिष्कृत शर्करा। मछली का अण्डा।

मीम् (क्रि.) शब्द करना।

मीमांसकः (पुं.) मीमांसा शाख के ज्ञाता अथवा उसके पढ़ने वाले। परीक्षक। सिद्धान्ती। निर्णयकर्तां।

मीमांसा (स्त्री.) गूढ़ विचार ! अनुसन्दान । भारतवर्षीय षड्दर्शनों में से एक दर्शन का नाम ! यह दर्शन दो भागों में विभक्त है एक पूर्वमीमांमासा है, जिसके बनाने वाले जैमिनिजी हैं। इस भाग में कर्म का प्रतिपादन किया गया है। दूसरे भाग का नाम उत्तरमीमांसा है।इसके रचयिता बारदायणजी हैं। इसमें ब्रह्मविद्या का निरूपण है। विचार। परीक्षा।

मीर (पुं.) समुद्र। सीसा। शर्बत। पर्वत का अङ्ग

मील् (क्रि.) पलकों को बन्द करना। मुर्झाना। मिलना।

मीलनम् (न.) सकोड़ना। बन्द करना।

मीतित (त्रि.) अनिखला। संकुचित। अलङ्कार विशेष।

मीव् (क्रि.) जाना। मोटा होना।

मीवर (त्रि.) अहितकर। मान्य। सेनापति।

मीवा (स्त्री.) पवन।

मु (पुं.) शिव। चिता। भूरा रङ्गः।

मुकुटः (पुं.) शिरोमूषण। ताज।

मुकुः (पुं.) छुटकारा। उत्सर्ग। त्याग। मोक्ष।

मुकुन्दः (पुं.) मोसदाता । विष्णु । पारा । बहुमूल्य रत्न विशेष। कुबेर की नव निधियों में से एक। एक प्रकार का ढोल।

मुकुम् (अव्य.) मोक्ष। निर्विकल्पक समाधि।

मकुर (पुं.) शीशा। दर्पण। बकुल नृष्ठा। कुम्हार का डण्डा। मालती का पेड़। कली।

(पुं.न.) अथिखली कली। आत्मा। शरीर। मुकुल

मुकुष्ठ }(पुं.) एक प्रकार की सेम या छीमी

मुक्त (त्रि.) मुरकारा प्राप्त। आनन्दयुक्त।

मुक्तसङ्ग (त्रि.) परिवाजक। संन्यासी।

मृक्तहस्त (त्रि.) उदार । बहुदानशील ।

मुक्तम (स्त्री.) मोती।

मुक्तप्रसू (स्त्री.) सीप।

मुक्ताफलम् (न.) मोती । कपूर । सीताफल । वीपदेव कृत ग्रन्थ विशेष, जिसमें भक्ति का विशेष वर्णन है।

मुक्तावली (स्त्री.) मोतियों की माला। इस नाम का न्यायशास्त्र गन्थ।

मुक्तास्कोट (पुं.स्त्री.) सीप। मुक्ति (स्री.) घुटकारा। मोख। मुक्तिक्षेत्र (न.) काशी धाम।

मुक्त्वा (अव्य.) छुटकारा पाकर। अतिरिक्त। छोड़ कर।

मुख (न.) मुँह। यूँयन। यूथड़। सामने या आगे का भाग। तीर का अग्रभाग। द्वार। उपोद्घात। आद्य। प्रधान।

मुखजः (पुं.) विप्र।

मुखनिरीसक (त्रि.) मुँह की ओर देखने वाला। आलसी। खुशामदी।

मुखपूरण (न.) अञ्जलि मर जल।

मुखमूषण (न.) पान। बीड़ा।

मुखर (त्रि.) कह डालने वाला। वाचाल। बहुत शब्द करने वाला । अपशब्द बोलने वाला । अप्रियवादी । काक। शंख।

मुखरित (त्रि.) शब्द करने वाला।

मुखलाङ्गल (पुं.) शूकर।

मुखवल्लमः (पुं.) अनार का पेड़।

मुखवासन (पुं.) मुख को सुगन्धियुक्त करने वाला। मुखव्यादान (पुं.) मुख खोलना। मूँदना। जमुहाई।

मुखज्ञोचनम् (न.) दालचीनी।

मुखझावः (पुं.) लार।

मुखारिनः (पुं.) ब्राह्मण। दावानल।

मुख्य (त्रि.) प्रधान। अग्रज।

मुग्ब (त्रि.) मूढ़ । सादा । सीधा । आकर्षक । सुन्दर ।

मुग्बा (स्त्री.) नायिका भेद।

मुच् (क्रि.) ठगना। छोड़ना।

मुक्कुन्द 🗎 (पुं.) पुष्प वाला वृक्ष विशेष। राजा मुचुकुन्द

मुचकुन्दप्रसादक (पुं.) श्रीकृष्ण।

मुचिर (त्रि.) उदार।(पुं.) देव विशेष। नेकी। पवन।

मुचिलिन्ब (पुं.) एक प्रकार का पुष्प।

मुनुदी (स्त्री.) चीमरी।

मुज् (क्रि.) साफ करना। बजाना।

मुञ्जू शब्द करना।

मुञ्ज (पुं.) मूंज। जिससे ब्राह्मणों के लिये मेखला बनायी जाती है। मेखला। धार नगरी के एक राजा का नाम। जो भोज के चाचा थे।

मुनजाट } (पुं.) एक प्रकार का पौधा।

दसवा ग्रह। मुन्यन (न.) नीवार। कन्द। मुमुक्षा (स्त्री.) मोक्ष की कामना। मुमुक्ष (त्रि.) मोक्ष की इच्छा वाला।

मुधा (अन्य.) मिथ्या। झूठ। न्यर्थ। वृथा। मुनि (पुं.) पवित्र पुरुष। ऋषि। सात की गिन्ती। मुनिभेषक (न.) हर्र। अगस्त्य। कुछ न खाना। मुनीन्द्र (पुं.) ऋषिश्रेष्ठ । सांख्य मुनि । भरत । शिव । मुन्ध् (क्रि.) जाना। मुन्या (स्त्री.) ज्योतिष के ताजिक (वर्षफल) माग में प्रयुक्त होने वाला एक विशेष ग्रह।

मुद्रितः (त्रि.) चिहित। आपा हुआ। बन्द।

लिखावटों में से एक। मुद्रिका (स्त्री.) अंगूठी। मोहर। रुपया।

से मोड़ने सिकोड़ने की किया। मुद्रालिपि (स्त्री.) छापे के अक्षर। पाँच प्रकार की

मुद्रष्ठ (पुं.) छीमी या सेम विशेष। मुद्रा (स्त्री.) मनोहर। चिह्न। टकसाल में ढले रुपये पैसे। पूजन में अंगुली आदि को विशेष रूप

मुद्रल (पुं.) एक ऋषि का नाम। एक प्रकार की घास। राजा विशेष।

मुद्र (पुं.) मूँग। पक्षी विशेष। जलकाक। मुद्रर (न.) मालती भेद। मुग्दर। कली।

मुदी (स्त्री.) चाँदनी। जुन्हाई।

मुदिर (पुं.) बादल। कामुक। कामी। पाला।

मुदा }(स्त्री.) हर्ष। मुदा

मृत्य (न.) मोती। मुद् (कि.) प्रसन्न होना।

मुण् (क्रि.) वचन हारना। प्रतिज्ञा करना।

मुण्डफल (पुं.) नारियल। मुण्डिन् (पुं.) नाई।

मुण्डक (पुं.) नाई।

वस।

मुड् (क्रि.) बालों का काटना या मलना। मुण्ड (पुं.न.) मस्तक। एक दैत्य। नाई। शाखापत्रहीन

मुञ्जर (न.) कमल की जड़। मुट् (क्रि.) तोड़ना। पीसना। दबाना।

मुमुचान (पुं.) बादत। मुमुषिषु (पुं.) चीर।

मुमूर्व (त्रि.) आसत्रमृत्यु।

मुर् (क्रि.) घेर लेना। फँसा लेना।

मुर (पुं.) दैत्य विशेष । वेष्टन । गन्धद्रव्य ।

मुरज (पुं.) मृदङ्ग। कुबेरपत्नी।

मुररिपु (पुं.) विष्णु। मुरारि।

मुरला (ब्री.) केरल देश की एक नदी का नाम।

भुरली (स्री.) बंसी। वेणु।

मुरलीबर (पुं.) श्रीकृष्ण। वंशीबर।

मुर्च्छ (क्रि.) मूर्च्छत होना।

मुर्भुर (पुं.) तुषाग्नि। सूर्य्य का घोड़ा।

मुशती मुसली }(स्त्री.) छिपकती।

मुझलिन् (पुं.) बलराम।

मुष् (कि.) मूसना। लूटना।

मुक्ल 🤰 (पुं.) मूसल जिससे अनाज उखली में मुश्रल है डाल कर छरा जाता है। मुसल

मुक्ति (त्रि.) नुराया हुआ द्रव्य। वह मनुष्य जिसका

द्रव्य चोर चुरा ते गये हों।

मुष्क (पुं.) अण्डकोष। चौर। वृक्ष विशेष। मोटा आदमी।

मुष्कश्रुन्द (पुं.) खोजा। नपुंसक।

मुस्टि (पुं.स्री.) मुद्री । माप विशेष । मूठ या मुठिया ।

लिङ्गः। (स्री.) चुराना। मुस्टिमुस्टि (अव्य.) बूसों की तड़ाई।

मुस्टिकः (पुं.) कंस का एक पहलवान । सुनार । डोम ।

मुस्टिकान्तकः (पुं.) बलदेव। मुस्टिकासुर। मल्ल

के कात। मुष्टिन्दव (पुं.) वालक। बच्चा। मूठी चूँबने वाला।

मुस्टिबन्ध (पुं.) मुद्री बाँधना। मुद्री भर।

मुष्ठक (पुं.) काली सरसों। राई।

मुस (क्रि.) टुकड़े-टुकड़े करना। चीरना। बाँटना। मुसल (पुं.) मूसल।

मुसलिन् (पुं.) बलराम । मुसलधारी । मुसलीका (स्त्री.) विसतुइया। छिपकली।

मुस्त् (क्रि.) देर करना। एकत्र करना।

मुस्त (पुं.) मोचा। तृणविशेष।

मुख (न.) लोढ़ा। मुसल। दरार।

मुड् (क्रि.) बेसुध होना। अचेत होना। मर्च्छित होना। हैरान होना। गडबडी में पडना।

मुहिर (पं.) कामदेव। मर्ख।

मुहक (न.) (वैदिक प्रयोग) क्षण। पल।

मुहस् (अन्य.) प्रायः। बार∹बार।

**महर्त** (पं.न.) ४८ मिनिट का काल विशेष। किसी कार्य के लिये नियत समय।

मुहेर (पूं.) मूर्ख। ज्योतिषी।

मु (क्रि.) बांधना।

मुक (पुं.) मत्स्य । मछती । गुँगा । दीन । दैत्य विशेष । मुकिमन् (पुं.) गुँगापन।

मृत (त्रि.) बंधा हुआ। घिरा हुआ।

मूत्र (न.) पेशाब।

मूत्रकुक् (सं.) पेशाब की बीमारी जिसमें पेशाब बडे कम्ट से उतरता है।

मूर (त्रि.) मूर्ख। नाश करना।

मूर्ख (वि.) बुद्धिहीन। गैवार।

मुर्च्छना (स्त्री.) बेस्छ होना।

मुर्च्छा (स्री.) मोह। अवैतन्यावस्या। वृद्धि।

मुर्काल (त्रि.) मूच्छित। बेसुच। अचेत।

मूर्त (त्रि.) अथेत। बेसुध। मूर्ति (स्त्री.) प्रतिमा । विग्रह ।

मूर्तिमत् (पुं.) आकारसम्पन्न । शरीर । कड़ा । मूर्वन् (पूं.) माया । सर्व्वोच्च स्थान । नेता । अगला ।

आधार।

मूर्वज (पुं.) केश। बाल।

मूर्धन्य (त्रि.) माथे में उत्पन्न होने वाले। ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, व ये मूर्धन्य कहलाते हैं।

मूर्घाभिषिक्त मूर्वा मुर्वी

(स्त्री.) हर्ष।

मूर्विका (स्त्री.) एक लता, जिसके द्वारा वनुषों की प्रत्यञ्चा और क्षत्रियों की करधनी बनायी

मूल (कि.) स्थित होना। पका होना। लगाना।

मूल (न.) जड़। नीव। आधार। यथार्थ। मुख्य। परम्परागत प्राप्त सेवक। धनमुल। निकञ्ज। पुँजी । समीपी । पिप्पलीमुल । उन्नीसवाँ नक्षत्र ।

मुलक (न.) एक प्रकार का कन्द। मुली। मूलकर्म्मन् (न.) मुख्य काम। जाद। मंत्र और औषि से किये जाने वाले कर्म।

मूलकुच्छ (न.) व्रतविशेष।

मुलप्रकृति (स्त्री.) प्रधान प्रकृति। युद्ध के चार सिद्धान्त, जिन पर युद्ध के समय ध्यान दिया जाता है, यथा-विजिगीष, अरि, मध्यम और उदासीन।

मुलिनु (पुं.) वृक्षः

मुलविभुज (पुं.) रथ। गाड़ी। छकड़ा।

मुलाबार (पुं.) नामि। लिङ्ग का मध्य भाग। तंत्र का त्रिकोण वाला एक चक्र।

मूल्य (न.) दाम । कीमत ।

मृष् (क्रि.) लुटना।

मुषक (पुं.स्री.) मूसा। चूहा।

भूषिक }(पुं.) चूहा

मुषी (स्त्री.) घरिया जिसमें रख कर सोना आदि पिघलाया जाता है।

मु (कि.) मरना। मारना।

मृकण्डु (पुं.) एक मुनि का नाम।

मृगु (क्रि.) खोजना। पीछा करना। आखेट खेलना।

मृग (पुं.) पशुमात्र । हिरन । हाथी । चन्द्रलाञ्डन । अश्विनी से पाँचवाँ नक्षत्र। माँगना। यज्ञ। कस्तूरी। मकर राशि। शाकद्वीप का एक नगर।

मृगगामिनी (सी.) औषध विशेष।

मृगजीवन (पुं.) शिकारी। व्याघ।

मृगणा (स्त्री.) नष्ट द्रव्य को खोजना।

**मृगतृष्मा** (स्री.) जल की भ्रान्ति।

मृगदंशकः (पूं.) कुता।

मृगधूर्तक (पुं.) श्रुगाल । सियार ।

मृगनाभि (पुं.) कस्तुरी।

मृगनेत्रा (स्ती.) हिरन के समान नेत्र वाली स्त्री।

मृगपति (पुं.) सिंह।

मृगदद्याजीद (पुं.) व्याघ। शिकारी।

मृगबन्धनी (स्त्री.) जाल। फन्दा।

मृगमद (पुं.) कस्तूरी।

मृगया (स्त्री.) अहेर। शिकार।

मृगवु (पुं.) ब्रह्मा। श्रृगाल।

मृगराजः (पुं.) सिंह। चन्द्रमा।

मृगलसण (पुं.) चन्द्रमा।

मृगवाहन (पुं.) वायु।

मृगव्यद (न.) शिकार। अहेर।

मृगिश्वरस् (न.पुं.) अश्विनी से पाँचवाँ नक्षत्र। मृगासी (स्त्री.) विशल्या। हिरन के समान नेत्र

वाली स्त्री।

मृगाण्डजा (स्री.) कस्तूरी।

मृगादन (पुं.) छोटा भेड़िया।

मृगाराति (पुं.) सिंह। भेड़िया। कुता।

मृगाविच (पुं.) व्याघ्र । शिकारी ।

मृगित (त्रि.) माँगा गया।

मुगेन्द्र (पुं.) सिंह।

मृगेन्द्रचटक (पुं.) श्येन। बाज पक्षी।

मृज् (क्रि.) साफ करना। सजाना।

मृजा (स्री.) साफ करना।

मृड् (क्रि.) क्षमा करना। प्रसन्न होना।

मृड (पुं.) शिव।

मृहा मृहानी मृही

मृडोक (पुं.) शिव। हिरन। मछती।

मृण् (क्रि.) मारना।

मृणाल (न.) कमल की डण्डी का सूत।

मुणालिन् (पुं.) कमल।

मृणाितनी (स्री.) कमितनी । कमर्तो का समृह। वह स्थान जहाँ बहुत से कमल के फूल हों।

मृत (न.) मरण। मृतक (न.) मरा हुआ पुरुष। मुर्दा।

मृतकल्प (त्रि.) मृतप्राय।

मृतवत्सा (स्त्री.) मरी हुई सन्तान वाली स्त्री।

मृतसञ्जीवनी (स्री.) एक बूटी। तांत्रिक विद्या विशेष।

मृतस्नात (त्रि.) मरने पर नझने वाला।

मृतण्ड (पुं.) सूर्य।

मृतालक (न.) एक प्रकार की मिट्टी।

मृति (स्त्री.) मौत।

मृत्तिका (स्त्री.) मिट्टी।

मृत्युः (पुं.) मरण। मौता कंत। कामदेव।

मृत्युनाश्रक (पुं.) मीत को नाश करने वाला।

मृत्युञ्जय (पुं.) शिव।

मृत्स्ना (स्त्री.) बहुत साफ मिट्टी। धूल।

मृद् (क्रि.) चूर करना।

मृद } (स्री.) मृत्तिका। मृदा

मृदङ्क्षुर }(पुं.) हरे रंग का क्योत या कबूतर

मृदङ्ग (पुं.) एक प्रकार की ढोलक।

मृदाकर (पुं.) वज । कुलिश।

मृदु (त्रि.) कोमत। निर्वत। मोधरा।

धीमा। शनिग्रह।

मृदुत्वच् (पुं.) भोजपत्र।

मृदुल (न.) जल। (त्र.) कोमल।

मृद्वीका (स्री.) दाख। किशमिश।

मृदुन्नक (न.) सोना।

मृष् (क्रि.) गीला करना।

मृथ (न.) लड़ाई।

मृश् (क्रि.) घूना।

मृष् (कि.) क्षमा करना।

मृषा (अव्य.) मिथ्या।

मृषार्थक (न.) झूठे अर्थ वाला।

मृषालक (पुं.) आम का पेड़।

मृषावाद (पुं.) झूठी बात।

मृषोद्यः (न.) मिथ्या कथन।

मृष्टः (न.) शोधित। मिर्च।

मृष्टेस्क (त्रि.) स्वार्थी । उदार ।

मृ (क्रि.) वद्य करना।

मे (क्रि.) बदलना। विनिमय।

मेक (प्.) बकरा।

मेकल 🕽 (पुं.) पर्वत विशेष। मेखल 🕽 बकरा।

मेकल+अद्रिजा 🦒 मेकलक-यका

(स्री.) नर्मदा नदी। (मेकलकी जगह "मेखल" होता है।)

मेखला (स्री.) कमरपेटी। करधनी। प्रथम तीन वर्णों के पहरने का कटिसूत्र। तलवार का परतला। घोड़े का तंग। नर्मदा। होमकुण्ड।

मेखलाबः (पुं.) शिव।

मेखलिन् (पुं.) शिव । ब्रह्मचारी ।

मेघ (पुं.) बादल। मोथा। राग विशेष। राह्मस विशेष। रोग भेद।

मेघजीवन (पुं.) चातक पक्षी। पपीहा।

मेघन्योतिस् (न.) बिजती।

मेघनाद (पुं.) वरुण। रावण का पुत्र। मेधगर्जन।

मेघयोनि (स्त्री.) धूम। मेघवर्त्पन् (न.) आकाश।

मेघवद्दि (पुं.) बिजली।

मेघवाहन (पुं.) इन्द्र।

मेधागम (पुं.) वर्षाऋतु।

मेघनन्दिन् (पुं.) मयूर। मोर।

मेक्क (न.) काला। मयूर। चन्द्रक। बादल। काला रङ्गया काले रङ्गवाला। धूम। थूथनी। रत्न विशेष।

भेचकआपगा (भ्री.) यमुना नदी।

पद् }(क्रि.) पमलाना। उन्मत्त होना।

मेटुला (भी.) आमलकी।

मेठ (पुं.) मेढ़ा। महावत।

मेठि (पुं.) खम्मा। खूँटा।

(पुं.) मेढ़ा। लिक्का

<u> येढक</u>

भेषिका } (स्री.) तृण विशेष। मेथी।

मेद (क्रि.) मोटा । अलम्बुषा । सर्परूपी दानव विशेष । मेदस् (न.) चर्बा।

मेदस्कृत् (पुं.) मांस।

मेदिनी (स्त्री.) पृथिवी।

मेदुर (त्रि.) देखो मेदुर।

मेध (पुं.) बलि, क्या-नरमेध, अञ्चमेघ। यज्ञपशु। बाले। मांस का रस।

मेषज (पू.) विष्णु।

मेचा (स्त्री.) घारणावती बुद्धि वाला । जिसकी धारणा शक्ति बहुत अच्छी हो। तोता। मदिरा विशेष।

मेधातिथि (पुं.) अरुन्धती का पिता। मनुस्मृति का एक टीकाकार।

मेषिर (त्रि.) अच्दी बुद्धि वाला।

मेषिष्ठ (त्रि.) बड़ां बुद्धिमानु।

मेख्य (त्रि.) अग । खदिर । जौ । केतकी । शृह्वपुष्पी । (स्री.) रोचना। शमी।

मेनका (स्त्री.) एक अप्सरा का नाम। जिसका गर्म से शकुन्तला का जन्म हुआ था। हिमालय की खी।

येनकात्मना (स्त्री.) पार्वती।

मेना (स्री.) हिमालयपत्नी। नदी विशेष। पितरों के मन से उत्पन्न हुई कन्या।

मेनाद (पुं.) मोर। बिल्ली। बकरा।

मेन्चिका } (स्ती.) मेंहदी।

मेथ (त्रि.) मापने योग्य। जानने योग्य। ज्ञेय।

मेरक (पुं.) विष्णु के एक शत्रु का नाम। छाल से वका आसन।

**मेरु** (पुं.) एक शास्त्र-कल्पित पर्वत जिसके चारों ओर समस्त नक्षत्र घूमा करते हैं और जो कई एक द्वीपों का मध्य भाग समझ जाता है। कहा जाता है यह सुवर्ण और रत्नों का बना है। जयमाला के ऊपर का दाना।

मेठक (पूं.) गन्ध द्रव्य।

मेरुसावर्ण (पुं.) ग्यारहवें मनु का नाम।

मेलक (त्रि.) विवाह। सङ्गा

मेला (स्री.) स्याही। नील का पेड़। सूर्मा। मिलाना।

मेलान्यु (पुं.) दवात ।

मेवु (क्रि.) पूजा करना। सेवा करना।

मेष (पूं.) मेढ़ा। मेड़। पहिली राशि। ज्योतिषक्क का बारहवाँ भाग।

मेबा (स्त्री.) छोटी इलायची।

मेबाण्ड (पुं.) इन्द्र।

मेषिका } (स्त्री.) मेढ़ी।

मेह (पूं.) पेशाव। प्रमेह का रोग। सुजाक रोग। मेढा। बकरा।

मेहघुनी (स्त्री.) इलदी।

मेहन (न.) मूत्रोत्सर्ग। लिङ्गा

मेत्र (न.) मित्र का। मित्र का दिया हुआ। मित्रभाव से। वर्णसङ्गर जित विशेष। गुदा। मित्र। मित्र देवता। अनुराषा।

मेत्रावरुणि } (पुं.) वाल्मीकि। अगस्त्य। वशिष्ठ। मेत्रावरुणि

मेत्री (स्त्री.) मित्रता। दोस्ती।

मैत्रेय (त्रि.) मित्रा की सन्तति। बुद्धदेव। (पुं.) सङ्कर जाति विशेष।

मैत्रेयिका (स्ती.) मित्रयुद्ध।

मैत्रय (न.) दोस्ती। मैत्री।

मैथिल (पुं.) मिथिला का एक राजा। मिथिला राज्यवासी ।

मैथिली (स्त्री.) सीता।

मैयुन (न.) जोड़ा। विवाह द्वारा मिलन। भोगसम्बन्धी। विवाह। सम्बन्ध। अग्न्याधान ।

मैधावकम् (न.) बुद्धि।

मैनाक (पूं.) हिमालय के औरस से मेनका के गर्भ से उत्पन्न पहाड़। केवल इसी के पर रह गये हैं। इसी ने हनुमान का लङ्का जाते समय आतिच्य करना चाहा था।

मैनाकस्वस् (स्री.) पार्वती ।

मैनाल (पूं-) मछली मारने वाला। घीवर।

मैन्द (पुं.) एक दैत्य जो कृष्ण द्वारा मारा गया था।

मैरेय (पुं.) मदिरा भेद।

मैलिन्द (पुं.) मधुमक्षिका।

मोक (न.) पशुका अलग किया हुआ चर्म।

मोस् (क्रि.) छ्टना। खोलना। फेंकना। अलग करना।

मोस (पुं.) मुक्ति।

(पुं.न.) सूर्य। मोसदार

मोसपुरी (स्त्री.) मोक्ष देने वाली पूरी काञ्ची। काशी। मोक्ष देने वाली सात पुरियाँ है।

"अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः।।"

मोधु (त्रि.) निरर्थक। त्यक्त।

मोघोलि (पुं.) बाड़ा। धेरा।

मोच (पुं.) केले का पेड़। शोभाञ्जन वृक्ष।

मोचक (पुं.) मोक्ष। वैराग्यसम्पन्न। केले का पेड़ा सुहांजन। वृषा।

मोटक (न.) कुशा के बने और श्राद्ध के काम के पट्टे।

मोट्टावित (न.) अनुपस्थित मित्र से मिलने के लिये स्त्री की अभिलाषा विशेष।

मोण. (पुं.) सुखा फल विशेष। साँप के रखने की पिटारी।

मौब (पुं.) हर्ष। प्रसन्नता।

मोदक (पुं.) लड्डू। प्रसन्न करने वाला। कहार। मोदिनी (स्त्री.) अजमोदा। अजवाइन। मल्लिका।

कस्तूरी। मदिरा।

मोरट (पूं.) पेवसी। गत्रे की जड़। अङ्गोल वृक्ष का फुल।

मोच (पूं.) चोर। चोरी। डॉकू। चोरी की वस्तु।

मोषक (पूं.) चोर। डॉकू।

मोश्रण (न.) लूटना। चुराना। काटना। मारना। मोह (पुं.) मूर्च्छा। अज्ञान। दुःख। शरीर में आत्माभिमान ।

मोहन (पुं.) मोहोत्पादक। कामदेव का एक तीर। मोइरात्रि (स्त्री.) ब्रह्मा का पचासवाँ साल । जन्माष्टमी की रात्रि।

मोहिनी (क्री.) एक अप्सरा का नाम। बड़ी सुन्दरी स्त्री। विष्णु ने जिस स्त्री का रूप भस्मासुर के लिये धारण किया था उसका नाम । चमेली का पुष्प।

मौकिति } (पुं.) काक। कौआ।

मौक्तिक (न.) मोती।

मौक्तिकप्रसवा (स्री.) सीप।

मौक्तिकसर (पुं.) मोतियों का हार।

मीक्य (न.) गूगापन।

मीख्य (न.) प्राधान्य।

मीखरि (पुं.) एक वंश का न ।।

मौखर्य (न.) बातूनीपन। गानी।

मीध्य (न.) व्यर्थता। निरर्थकता।

मौच (न.) केले की छीमी।

मौञ्जी (स्त्री.) कटिसूत्र।

मौज्जीबन्धन (पुं.) उपनयन संस्कार जिसमें यज्ञसूत्र के साथ साथ कटिसूत्र भी धारण किया जाता है।

मीडच (न.) गञ्जापन। सिर के बालों का मुण्डन।

मौड्य (न.) लड़कपन। मूढ़ता।

मीद्रल (पुं.) काका।

मीद्रल्य (पुं.) मुद्रलमुनि की एक सन्तान। एक मुनि विशेष।

मीत्रीन (न.) भूँग उपजाने योग्य एक क्षेत्र। मीन (न.) चुपचाप। स्मृति का वचन है कि नीचे लिखे काम चुपचाप करे अर्थात् इन कामों को करते समय बातचीत न करे या बोले नहीं। १. उच्चार। २. मैद्युन। ३. प्रश्नाव। ४. दन्तधावन। ६. स्नान, भोजन।

मौनिन् (पुं.) मौनी। मुनि।

मीरजिक (त्रि.) ढोल वाला। मृदङ्ग बजाने वाला।

मीर्ख्य (न.) मूर्खता। जड़ता।

मीर्वी (स्त्री.) मूर्वनाम्नी बेल से बनी। धनुष का रोदा। अजश्रुद्गी।

मील (त्रि.) पुराना। पहले का। सद्वंशोद्धव। मील (पुं.की.) चोटी। मुकुट। अशोक का पेड़। भूमि।

मीषल (न.) मूसलों वाला। महाभारत का पर्व विशेष। जिसमें मूसल द्वारा एक कुल का नाश वर्णन किया गया है।

मौदूर्त (पुं.) ज्योतिषी।

म्ना (क्रि.) बारम्बार मन ही मन कहना। याद करना।

म्नात (त्रि.) दुहराया हुआ। याद किया हुआ। अध् ययन किया हुआ।

मस् (क्रि.) मलना। इकड्डा करना। मारना। चोटिल करना। मिलाना। अस्पष्ट रूप से बोलना।

प्रस (पुं.) दम्म। ढोंग।

प्रक्षण (न.) तेल मलना। एकत्र करना। प्रदु (कि.) चूर्ण करना। कुथलना।

मदिक्ष्, (पुं.) कोमलता। निर्वलपन।

प्रदिष्ठ (त्रि.) अति क्रोमला।

मुचु (कि.) जाना।

मुञ्जू (क्रि.) जाना।

भ्रेट } (क्रि.) पगलाना ।

**प्रियमाण** (त्रि.) मृतकल्प । मृतसदृश ।

म्लक् (क्रि.) काटना या विभाग करना।

म्लानि (स्त्री.) कुम्हलाना। मुरझाना।

म्लिष्ट (न.) अस्पष्ट। जङ्गली। मुरझाया हुआ।

म्लुच् म्लुञ्ज् }े(क्रि.) जाना।

म्लेच्ड् } (कि.) अस्पष्ट या बुरी तरी बोलना।

म्लेच्छ (पुं.) अनार्य। नीच और दुष्कर्मरत जाति विशेष। पामर जाति। ताँबा।

म्लेच्छकन्द (पुं.) लहसन। प्याज।

म्लेच्छजाति (स्त्री.) गोमांस खाने वाली जाति।

म्लेच्छमुखा (न.) ताँबा।

म्लेड् } (क्रि.) पगलाना।

म्लेव (कि.) पूजना। सेवा करना।

म्लै (क्रि.) मुरझाना।

## य

 पुं.) जाने वाला। गाड़ी। हवा। सम्मिलन। कीर्ति।
 जी। रोक। बिजली। त्याग। गण विशेष। यम का नाम।

यक्त् } (न.) दाहिनी कोख का मांसपिण्ड।

यस् (क्रि.) पूजा करना। सजाना।

यस (पुं.) देवयोनि विशेष जो कुबेर के वशक्ती हैं। इन्द्र के राजभवन का नाम।

यक्षकर्वम (पुं.) लेप जिसमें कपूर, केसर, कस्तूरी, चन्दन, शीतलचीनी, अगुरु मिला हुआ है। यक्षतरु (पुं.) वट वृक्ष। यसधूप (पुं.) धृप विशेष।

यक्षराज (पुं.) कुबेर।

यक्षरात्रि (ब्रि.) कार्तिकी पूर्णिमा की रात।

यसामलकम् (न.) पिण्डखजूर का फल।

यक्षिणी (स्त्री.) यक्ष की स्त्री। कुवेरपत्नी।

यस्म } (पुं.) छई रोग।

यक्ष्मघूनी (स्त्री.) दाख। अङ्गुर।

यज् (क्रि.) यज्ञ करना। यजन करना। पूजन करना। दान देना और सत्कार करना।

यजित (पुं.) एक प्रकार का यज्ञ।

यजन (पुं.) यज्ञ।

यजमान (पुं.) जो यज्ञ करता और यज्ञ कराने वालीं को दक्षिण देता।

यजुर्वेद (पुं.) वेद का नाम।

यजुस् (न.) यजुर्वेद।

यज्ञपशु (गुं.) घोड़ा। वकरा।

यज्ञपुरुष (पुं.) विष्णु।

यज्ञभूषण (पुं.) सफेद कुश।

यज्ञयोग्य (पुं.) उदुम्बर का पेड़, जिसकी लकड़ी यज्ञ के काम में आती है।

यज्ञवल्ली (स्त्री.) सोमलता।

यज्ञवराह (पुं.) भगवान् का अवतार विशेष।

यज्ञवाट (पुं.) यज्ञस्थान।

यज्ञसूत्र (न.) यज्ञोपवीत । जनेऊ।

यज्ञाङ्ग (पुं.) उदुम्बर, खदिर, सोम बेल की लकड़ी व पत्ते।

यज्ञान्त (पुं.) यज्ञ का अन्त।

यज्ञिक (पुं.) द्वापर युग।

यज्ञियप्रदेश (पुं.) वह देश जिसमें काले हिरन घूमा करते हैं।

यज्ञेश्वर (पुं.) विष्णु।

यज्ञोपवीत (न.) जनेऊ।

यज्वन् (पुं.) विधिपूर्वक यज्ञ कराने वाला।

यत् (क्रि.) यत्न करना।

यतमः (त्रि.) कौन। कई एकों में कौन सा।

यतरः (त्रि.) कौन या दो में से कौन सा।

यतस् (अव्य.) जिससे। क्योंकि।

यतिन् (पुं.) परिवाजक। संन्यासी।

यतिनी (स्त्री.) निघवा स्त्री।

बल (पुं.) उद्योग।

यत्र (अव्य.) जहाँ।

यथा (अव्य.) जैसे।

यथाकाम (अव्य.) इच्छानुसार।

ययाक्रम (अव्य.) क्रमानुसार।

ययाजात (त्रि.) मूर्ख। नीच।

यथार्थ (अव्य.) ठीक। सत्य।

यथार्ड (अव्य.) जैसे का तैसा।

यथार्हवर्ण (पुं.) दृत।

ययाशक्ति (अव्य.) शक्त्यनुसार।

यथाशास्त्र (अव्य.) शास्त्रानुसार।

वधास्थित (अव्य.) सत्य। ज्यों का त्यों।

यथेप्सत (अव्य.) इच्छानुसार।

यथोचित (अव्य.) उचित।

यद् (सर्वनाम) जो।

यदा (अव्य.) जब।

यदि (अव्य.) अगर। जो।

यदु (पुं.) राजा ययाति के औरत और देवयानी के गर्भजात ज्येष्ठ पुत्र और यादवों का पूर्वपुरुष। मथुरा की समीप का एक देश।

यदुनन्दन यदुनाथ

(पुं.) श्रीकृष्ण।

यदुन्नेष्ठ । यदुन्छा (स्त्री.) दैवात्।

यन्तु (पुं.) सारिध। गाड़ीवान।

यन्त्र (न.) रोक। देवता का आसन। कल। पात्र विशेष।

यन्त्रगृष्ट (न.) तेल निकालने की कल का घर।

यन्त्रण (न.) नियमन। रोक।

यम् (क्रि.) मैथुन करना। यम् (क्रि.) रोकना। हटाना। वश करना। दवाना। नियमन करना।

यम (पुं.) यमज। जुड़े हुए। रोक। द<mark>बाव।</mark> आत्मनिग्रह।योग के आठ अङ्ग।धर्मराज। शनि।काला। दो की संख्या।

यमकोटि (पुं.स्त्री.) लङ्का से पूर्व देवताओं की निर्माण की हुई एक पुरी। यमज (त्रि.) एक गर्भ में एक साथ दो बालक। यमद्रुम (पुं.) यमराज के द्वार पर शाल्मली का वृक्ष है।

यमिंदितीया (स्त्री.) कार्तिकशुक्ला २। यमदिग्न (पुं.) मुनि विशेष।

यमन (न.) बन्धन।

यमराज (पुं.) धर्मराज।

यमल (न.) जोड़ा। वृन्दावन के समीप का एक वृक्ष।

यमवाहन (पुं.) भैंसा।

यमानी (स्त्री.) अजमोदा। अजवाइन।

यमुना (स्त्री.) यमभगिनी। जमना नदी।

ययाति (पुं.) नहुषपुत्र। एक राजा।

यि (पुं.) अश्वमेघ के योग्य घोड़ा। मार्ग। ययी शिव। बादल।

ययु (पुं.) घोड़ा। यज्ञीय अश्व।

यव यवक } (पुं.) जी

यवक्य (न.) जौ बोने योग्य क्षेत्र।

यवन (पुं.) देश विशेष । यूनानी । वेग । शीघ्रगामी घोड़ा । गोधूम ।

यवनप्रिय (न.) मिर्च।

यवनानी (स्त्री.) यवन की स्त्री।

यवमध्य (न.) एक प्रकार का चान्द्रायण व्रत।

यवस (न.) घास।

यवागृ (स्त्री.) लप्सी। खिचड़ी।

यवास (पुं.) खदिर भेद।

यविष्ठ (त्रि.) बहुत छोटा। छोटा भाई।

यव्य (न.) जी बोने योग्य खेत।

यशद (न.) धातु विशेष।

यशःपटह (पुं.) एक प्रकार का बाजा।

यशःशेष (त्रि.) मृत।

यशस् (न.) कीर्ति। गौरव।

यशस्या (स्त्री.) जीवन्ती वूटी।

यशोद (g.) पारा। यश देने वाला।

यशोदा (स्त्री.) नन्द की पत्नी।

यष्टि (स्री.) लकड़ी। छड़ी। ताँत। मुलहठी।

यष्ट् (पुं.) भक्त। यज्ञ या पूजा करने वाला।

यस् (क्रि.) यत्न करना।

यहिं (अव्य.) जब। जब कभी।

यहु (त्रि.) बड़ा। बालका पुत्र।

यह (त्रि.) बड़ा । बलवान् । अविराम । उद्योगशील ।

यही (स्त्री.) नदी। आकाश पृथिवी। दिन रात। प्रातः साथं।

या (क्रि.) जाना।

याग (पुं.) यज्ञ।

यागसन्तान (पुं.) जयन्त का नाम।

याच् (क्रि.) माँगना।

याचक (पुं.) भिखारी। मँगता।

याचन (न.) माँग।

याचनक (त्रि.) मँगता।

याचित (न.) माँगा हुआ। आवश्यक।

याचितक (न.) माँग कर पायी हुई वस्तु।

याच्या (स्त्री.) प्रार्थना। माँग।

**याज** (पुं.) यज्ञ करने वाला। भात। साधारणतः भोजन।

याजक (पुं.) यज्ञ कराने वाला। पुरोहित। राजा का हाथी। मस्त हाथी।

**याजुष** (पुं.) यजुर्वेदी।

याज्ञवल्क्य (पुं.) ऋषि विशेष। यौगिराज।

याज्ञसेनी (स्त्री.) द्रौपदी।

याज्ञिक (पुं.) कुश । खदिर । पलाश । अश्वत्थ । याजक । ऋत्वियु । यजमान ।

याज्य (न.) यज्ञस्थान । देवप्रतिमा । दायभाग ।

यातना (स्त्री.) पीड़ा।

यातयाम (त्रि.) पुराना। बासा। जुटा।

यातव्य (पुं.) जाने योग्य।

यातायात (न.) जाना आना।

**यातु** (पुं.) राक्षस । जाने वाला । अस्त्र विशेष ।

**यातुष्**न (पुं.) गुग्गुल। राक्षस को मारने वाला।

यातुधान (पुं.) राक्षस । भूत ।

यातृ (स्त्री.) देवरानी। देवर की बहू।

यात्रा (स्त्री.) जाना। देवता का उत्सव विशेष।

यात्रिक (त्रि.) उत्सव। यात्रा के लिये हितकर।

मामूली। यात्रा करने वाला। यात्री। याद्यातच्य (न.) यधार्थ। ठीक ठीक। ज्यों का त्यों। याद्यार्थ्य (न.) असली। ठीक।

बादःपति (पुं.) वरुण। समुद्र।

यादव (पुं.) यदुवंशी। कृष्ण का नाम। गोधन।

यादवी (स्त्री.) दुर्गा।

बादस् (न.) जलजीव । जल । नदी । वीर्य । अभिलाष ।

यादसांपति यादसांनाय } (पुं.) वरुण। समुद्र।

वादृष्ठ }(त्रि.) जैसा।

यादृच्छिक (त्रि.) स्वतन्त्र । स्वेच्छाचारी । अवानक । यान (न.) गमन । जाना । आक्रमण । रथ । गाड़ी । सवारी ।

वानक (न.) सवारी।

यापन (न.) बिताना।

याप्ययान (न.) पालकी । पीनस । तामझाम ।

बाम (पुं.) समय। प्रहर।

बामघोष (पुं.) कुकुट। समयसूचक यंत्र।

यामल (न.) जोड़ा। तन्त्रशास्त्र विशेष।

यामवती (स्त्री.) तीन प्रहर वाली रात। हल्दी।

बामातृ (पुं.) जामातृ। जमाई।

यामि } (स्त्री.) वहिन।

यामित्र (न.) लग्न से सातवाँ स्थान।

यामित्रवेष (पुं.) सातवें स्थान में किसी पापग्रह का योग।

बामिनी (स्त्री.) रात।

वामिनीपति (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

यामी (स्त्री.) दक्षिण दिशा।

**याम्य** (पुं.) अगस्त्य। चन्दन वृक्ष। दक्षिणी। यमसम्बन्धी। शिव। विष्णु। भरणी नक्षत्र।

याम्यायन (न.) दक्षिणायन सूर्य्य।

याम्योद्भृत (पुं.) ताल का पेड़।

यायजूक (पुं.) बार बार यज्ञ करने वाला।

यायावर (पुं.) अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। जरत्कारु। राजशेखर के वंश नाम। परिव्राजक का जीवन।

यावत् (त्रि.) जव तक।

**यावन्** (पुं.) घुड़चढ़ा। सवार। आक्रमणकारी। जाना।

**यावनाल** (पुं.) जुआर नामक अनाज । यवनाल से निकाली हुई चीनी । एक देश का नाम ।

याष्ट्रीक (पुं.) लाठी से लड़ने वाला।

यावस (पुं.) घस का ढेर। चारा।

यास (पुं.) यत्न । उद्योग ।

यास्क (पुं.) निरुक्त के रचयिता का नाम।

बु (क्रि.) मिलाना। अलग करना। बाँधना। पूजा करना।

युक्त (त्रि.) मिला हुआ। जुड़ा हुआ। नद्या हुआ। साथ। योगी। न्यायपूर्वक प्राप्त द्रव्य।

युक्ति (न.) न्याय । व्यवहार । अनुमान ! नाटक का अङ्ग विशेष ।

युक्तितः (अव्य.) चतुरतापूर्वक। ठीक रीति से।

युग (न.) जोड़ा। दो। सत्य, त्रेता, द्वापर और किन नामक युग विशेष। वृद्धि नाम दवा। माप विशेष। (चार हाथ का) गाड़ी अथवा हल का अवयव विशेष। पाँच वर्ष का काल।

युगपद् (अव्य.) एक साथ ही। एक काल।

युगपार्श्वग (पुं.) हल के समीप वेंचा हुआ बैल। युगल (न.) जोड़ा।

युगान्त (पुं.) युग का अन्त। प्रलय।

युग्म (न.) जोड़ा। दो की संख्या वाला। दो तिथि का योग विशेष। समान। राशियाँ।

युग्य (न.) वाहन । सवारी । घोड़ा ।

युच्छ (क्रि.) प्रमाद करना। भूलना। असावधानी करना।

युज् (क्रि.) जुड़ना। समाधि लगाना।

युज (पुं.) समाधि लगाने वाला। मिला हुआ।

युञ्जान (पुं.) गाड़ीवान। मोक्षार्थी योग लग्न ब्राह्मण।

युत् (क्रि.) चमकना।

युत (त्रि.) संयुक्त। मिला हुआ।

युतक (युं.) युग । जोड़ा । मिला हुआ । मैत्री । स्त्रियों के पहरने का वस्त्र विशेष । मैत्री करना । सूप का किनारा । पैर का अग्रभाग । सन्देह । दहेज । दायजा ।

युतवैध (पुं.) विवाह आदि शुभ कार्यों में चन्द्रमा के साथ पापग्रहों का त्याज्य योग। युष् (कि.) लड़ना। युद्ध में जीतना। सामना करना। जय प्राप्त करना।

युद्ध (न.) लड़ाई।

युधान (पुं.) क्षत्रिय । योद्धा ।

युधिष्ठिर (पुं.) नड़ाई में पक्का। पाण्डवाग्रगण्य।

युयुधान (पुं.) इन्द्र। क्षत्रिय। योद्धा। सात्यिक का नाम।

युरु (पुं.) घोड़ा।

युवित }(स्त्री.) जवान औरत

युवन् (त्रि.) जवान । दृढ़ । सर्वोत्तम ।

युवनाश्च (पुं.) सूर्य्यवंश में उत्पन्न मान्धाता का पिता। एक राजा।

युवराज (पुं.) राजा को उत्तराधिकारी। राजा के समक्ष राज्यकार्य निरीक्षण करने वाला भविष्य राजा। वर्तमान राजप्रतिनिधि।

युष (क्रि.) सेवा करना।

युष्मद् (सर्वनाम) तुम्हारा।

यूफ (पुं.बी.) खटमल। जूँ।

यूति (स्त्री.) मिलाप। मिलाना।

यूष (न.) समूह।

यूथनाथ (पुं.) बनैने हाथियों का सरदार। किसी भी झुंड का मालिक। यूथपति।

यूप (त.) यज्ञपशु को बाँधने की तकड़ी। यज्ञ का स्तम्म। मामूली खम्मा।

योक्त (न.) रस्सी। जुएँ और इल में वाँघने की रस्सी। जोता।

सोग (पुं.) जोड़। मिलान। उपाय। कवच धारण। मन की वृत्तियों का निरोध। युक्ति। छल। गाड़ी। कवच। धन।

**योगसेम** (न.) अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा। अन्न-वस्त्र।

योगदान (न.) छल या उपाधि से देना।

योगनिद्रा (स्त्री.) ऊँघना। दुर्गा। पार्वती।

योगपट्ट (न.) योगियों के योग्य सूत्र।

योगपीठ (न.) योगासन।

योगमाया (स्त्री.) दुर्गा। पार्वती।

योगारुढ (पुं.) योगी विशेष।

योगासन (न.) योगशास्त्रोक्त आसन।

योगिन् (त्रि.) योगी । याझवत्क्य । अर्जुन । विष्णु । शिव । सङ्घरजातिविशेष । (स्री.) डाइन ।

गोगीश्वर (पुं.) याज्ञवल्क्य मुनि। (झी.) दुर्गा। योगिराज। श्रीभागवतोक्त नव योगेश्वर जो ऋषभदेव के भरतादि सौ पुत्रों में से नव योगेश्वर हुए। "कविहेरिरन्तरिक्षः प्रवुद्धः पिप्पलायनः। आविहोत्रोऽथ दुमिलश्चमसः करमाजनः।।" आत्मविद्यानिपुण।

योगेश्वर (पुं.) श्रीकृष्ण। "यत्र योगेश्वरः कृष्णो"। योग्ब (त्रि.) उचित। निपुण। पुष्य नक्षत्र। ऋदि नाम्नी औषधि। समर्थ। बड़ा।

योग्यता (स्त्री.) सामर्थ्य। पहुँच। शक्ति। योजन (न.) संयोग। मेल। चार क्रोस का एक योजन।

योजनगन्या (क्री.) कस्तूरी। सीता। सत्यवती। योधसराव (पुं.) सैनिकों की युद्धार्थ बुलाहट।

योनि (पुं.खी.) गर्माशय। मग। स्नी चिह।
पूर्वाफाल्नुनी नक्षत्र। उत्पत्तिस्थान। मिश्रित हो
कर रहने वाली इन्द्रिय विशेष। चौरासी लाख
योनियाँ। "वृक्षा विशक्तिस्थोनिकथिता लक्षाश्च
दिक्पक्षिणा। लक्षाः खाग्निमिताः पश्नोर्निगदिता
लक्षा नवैवाम्बुजाः। लक्षा रुद्धमितास्तथा कृमिगणा
लक्षाब्ययो मानवाः। पूर्वे पुण्यसमाहितं भवति
चेद् ब्राह्मण्ययोनीयते।।" अर्थात्-वृक्ष २०,
पक्षी १०, पश्च ३०, जलचर ६, कीड़े ११,
मनुष्य ४ लाख, कुत ८४ लाख हैं।

योनिज (न.) मनुष्यादि चौरासी लाख योनियों में जन्म लेने वाले।

योनिमुद्धा (क्वी.) योग की मुद्रा विशेष। सन्ध्या के जपान्त की आठ मुद्राओं में से एक।

योपन (न.) मिटाना। सोखना।

योषणा (स्त्री.) युक्ती लड़की। योषा (स्त्री.) स्त्री। नारी।

यौक्तिक (त्रि.) युक्तिसिद्ध। योग्य।

यौगिक (त्रि.) काम का। ठीक। उचित। बातु और प्रत्यय से समझने योग्य। योगसम्बन्धी।

यौट् यौड } (क्रि.) साथ मिलाना। **यौतक** (न.) विवाह के समय मिला हुआ द्रव्य। दायजा।

यौतव (न.) माप विशेष।

यौथिक (पुं.) साथी। सङ्गी।

योधेय (पुं.) योद्धा। .

बौन (त्रि.) योनिसम्बन्धी। लम्पट। पापी।

यौवत (न.) युवती स्त्रियों का समूह।

यावनकण्टकः (पुं.न.) युवावस्था का घोड़ा। मुँहासा। मुँहरसा।

गौवनदशा (स्त्री.) युवावस्था। जवानी।

यौवनलक्षण (न.) स्तन। उरोज। जवानी के चिहा। यौवराज्य (न.) युवराज का पद।

यौवनाश्व (पुं.) युवनाश्व का पुत्र राजा मान्याता।

गौषिण्य (न.) स्त्रीत्व।

योष्पाक } (त्रि.) आपका।

## ₹

र (पुं.) अग्नि। गर्मी। प्रेमाश्चिलाष। गति। गण विशेष।

रंसु (त्रि.) प्रसन्न।

रंहू (क्रि.) तेजी के साथ जाना।

रंडस (न.) वेग। शीघ्रता।

रक् (क्रि.) चखना। पाना।

रक (gi.) चकमक। विल्लीर पत्थर। झड़ी।

रक्त (न.) कुङ्कुम। ताँबा। सिन्दूर। लोह्। अनुराग। लाल रङ्गा रती।

रक्तकन्द (पुं.) मूँगा।

रक्तवन्दन (न.) लाल चन्दन।

रक्तवूर्ण (न.) सिन्दूर। कुंकू। पिसा हिंगुल।

रक्ततुण्ड (पुं.) तोता।

रक्तदन्तिका (स्त्री.) दुर्गा।

रक्तदृश् (पुं.) कबूतर।

रक्तथातु (पुं.) लोहू। गेरू। ताँबा।

रक्तप (पुं.) राक्षस।

रक्तिपत्त (न.) एक प्रकार की बीमारी।

रक्तमोक्षण (न.) लोहू का निकलवाना।

रक्तमध्द (स्री.) मजीठ।

रक्तवर्ग (पुं.) अनार। लाख। हल्दी। सोना।

रक्तवृष्टि (स्त्री.) लोहम की वर्षा।

रक्तसरोरुङ (न.) लाल कमल।

रक्तसर्षप (पुं.) राजिका। लाल सरसों। रत्ती।

रक्तसार (न.) लाल चन्दन। अम्लवेत।

रक्तसीयन्बिक (न.) लाल रङ्ग का कमल।

**रक्तास** (पुं.) कबूतर। भसा। चकोर। सार। क्रू<mark>र।</mark> रक्ताङ्ग (न.) केसर। मङ्गल ग्रह। मूँगा। मजीठ।

जिस वस्तु के भीतर लाल रङ्ग हो।

रक्तिका (स्त्री.) पुँघची। रत्ती।

रक्तिमन् (पुं.) ललामी।

रक्तृ (युं.) रङ्गरेज। रँगइया।

रस् (क्रि.) रक्षा करना। बचाना।

रक्षःसम (न.) राक्षसों का समूह।

रक्षक (त्रि.) रखवाला।

रसस् (न.) राक्षसः।

रक्षा (स्त्री.) बचाव। लाख। भस्म।

रसापत्र (पुं.) भोजपत्र।

रिक्षत (स्त्री.) रखवाली किया हुआ।

रिक्षवर्ग (पुं.) रक्षकों का दल।

रसोघुन (न.) राक्षसों को मारने वाला।

रसोहन (पुं.) गुग्गुल। सफेद सरसों।

रखु (क्रि.) जाना।

रग् (क्रि.) सन्देह करना।

रघ् (क्रि.) जाना।

रह्यु (पुं.) सूर्यवंशी राजा दिलीप का पुत्र। यह राजा वंशप्रवर्तक है और इसके वंश के रघुवंशी क्षत्रिय अब तक प्रसिद्ध हैं। तेज। हल्का। चञ्चल। उत्कष्टित।

रधुनन्दन (पुं.) रामचन्द्र के लिये ये शब्द

रघुनाच विशेष आते हैं। किन्तु रघुकुल के रघुपति सभी राजाओं को भी इन शब्दों से

रघुवर सम्बोधन होता है।

र**पुश्रेष्ठ** रषुसिंह

रघूद्धह.

रघुवंश (पुं.) रघुकुल । कालिदास का बनाया उन्नीस सर्ग का महाकाव्य । रघुराजा का कुल ।

रघुवंशतिलक (पुं.) श्रीरामचन्द्र।

😰 (त्रि.) कृपण। मन्द। मूर्ख। मिखारी।

रङ्क (पुं.) हिरन। बारहसिंहा।

रङ्ग (कि.) जाना। डोलना।

रङ्ग (पुं.) वर्ण । अभिनयस्यान । नाट्यस्थान । प्रतिमा बनाने वाला ।

रक्रज (न.) सेन्दूर।

रङ्गजीवक (पुं.) रङ्गइया। रङ्गरेज।

रङ्गद (पुं.) सुहागा।

रङ्गमूमि (जी.) अखाड़ा। नृत्यशाला।

रक्रमातृ (बी.) लाख। लाल रङ्गा लाख का कीट।

रङ्गशाला (स्ती.) नाट्यगृह। नाचघर।

रङ्गाजीव (पुं.) नट। नाटक का पात्र। रङ्ग रेज। चित्रकार।

रङ्गावतारक (पुं.) नृत्य करने वाला।

रक्ष (क्रि.) शीघ्र जाना।

रङ्गस् (न.) शीघ्र गति। वेग।

रच् (कि.) कम में लाना। तैयार करना।

रवना (स्त्री.) बनाना। सङ्गलन करना।

रचित (त्रि.) बनाया हुआ। संग्रह किया हुआ।

रजक (पुं.) घोबी। तोता।

रजका (स्त्री.) घोबिन।

रजकी (जी.) धोबिन। रजस्वला जी की तीसरे दिन की संज्ञा विशेष।

रजत (न.) चाँदी का। सफेद। चाँदी। मोती का हार। रक्त । हाथीदाँत। पर्वत।

रजन (न.) किरन। रङ्गना।

रजनी (स्त्री.) रात्रि। इल्दी। लाल रङ्गा दुर्गा का नाम।

रजनीकर (पुं.) चन्द्रमा।

रजनीचर (पुं.) राक्षस । चौर । चौकीदार ।

रजनीजल (न.) बर्फ।

रजनी मुख (न.) प्रदोष । सूर्य्यास्त के बाद एक घण्टे का समय।

रजस्वल (त्रि.) गर्दीला। रजीयुक्त। मस्त। पैसा। रजस्वला (स्त्री.) ऋतुमती स्त्री। विवाह योग्य नड़की। रञ्जु (स्त्री.) रस्सी। डोरी। चोटी।

रब्जू (क्रि.) प्रेम में पड़ना। चमकना। सन्तुष्ट करना।

रञ्जक (न.) रङ्गना। चित्रण।

रट् (कि.) विल्लाना। चीख भारना।

रटन (न.) रटना।

रटन्ती (स्त्री.) माघकृष्ण चतुर्दशी।

रद् (कि.) बोलना।

रण् (क्रि.) शब्द करना। बजाना। जाना। प्रसन्न करना।

रणः (न.) युद्ध। लड़ाई।

रणरणक (पुं.) उद्धेग। घबराहट। बहुत।

रणसङ्क्ष (न.) बड़ा भारी युद्ध।

रण्ड (पुं.) वह मनुष्य जो निस्सन्तान मस्ता है। वृक्ष जिसमें फल न लगे।

रण्डक (पुं.) बेफल का वृक्ष।

रण्डाश्रमिन् (पुं.) स्त्रीदीन पुरुष।

रत (न.) रमण । स्त्री पुरुष का सङ्गम । भीग । गुदा प्रेमासक्त ।

रति (स्त्री.) राग। प्रीति। कामदेव की स्त्री।

रतिपति (पुं.) कामदेव।

रत्न (न.) मणि। श्रेष्ठ। हीरा।

रत्नकूट (पुं.) पहाड़।

रत्नगर्मा (पुं.) समुद्र। कुनेर। पृथिवी। अच्छे लड़के वाली स्त्री।

रत्नद्वीप (पुं.न.) द्वीप विशेष।

रत्नपारायण (न.) समस्त रत्नों का पूरा पूरा स्थान।

रत्नमुख्य (न.) हीरा।

रत्नवती (स्ती.) पृथिवी।

रत्नसानु (पुं.) सुमेरु नामक पहाड़। रत्नसू (स्त्री.) पृथिवी। रत्नगर्भा।

रत्नाकर (पुं.) समुद्र। रत्नों की खान।

रत्नाभरण (न.) जड़ाऊ गहना।

रत्नावली (स्त्री.) रत्नों की माला। क्तंसराज की पत्नी। श्रीहर्ष की बनायी एक नाटिका।

रित्न (पुं.स्त्री.) कोहनी। माप विशेष।

रध (पुं.) सवारी। गाड़ी। शरीर। पाँच। बेत। रधकडचा (स्त्री.) रथों का समुद्र। रथकार (पुं.) वढ़ई। सङ्कर जाति विशेष। ग्य बनाने वाला।

रथगुप्ति (स्री.) रथ का वह काठ या लोहे का भाग जिससे दूसरे रथ की टक्कर बच सके।

रथन्तर (त्रि.) रथ ले जाने वाला।

रथयात्रा (स्त्री.) आषाढ की शुक्ला द्वितीया के दिवस का जगन्नाथ का उत्सव विशेष।

रथाङ्ग (न.) पहिया। चकवा। चक्र।

रधाङ्गपाणि (पुं.) विष्णु।

रथाप्र (पुं.) नरकुल। वेत।

रथारोहिन् (पुं.) रथी। रथ पर बैठ कर लड़ने वाला। रथिक (पुं.) रथ पर बैठ कर युद्ध करने वाला।

रघोपस्थ (न.) रथ का मध्य भाग।

रथ्य (पुं.) रथ का घोड़ा।

रथ्या (स्त्री.) सड़क।

रद् (क्रि.) चीरना। खोदना। उखाइना।

रद (पुं.) दाँत। हाथी का दाँत।

रदच्छद (पुं.) ओठ।

रदन (पुं.) दाँत। विदारणा। फाड़ना।

रदिन् } (पुं.) हाथी।

रष् (क्रि.) मारना। पकाना।

रन्तिवैव (पुं.) चन्द्रवंश का एक राजा। कुत्ता। विष्णु।

रन्तु (पुं.) रास्ता नदी।

रन्द्र (न.) छेद। त्रुटि। दोष। (ज्योतिष में) लग्न से आठवाँ स्थान।

रन्धवसु (पुं.) बिल्ली।

रन्ध्रवंश (पुं.) पोला बाँस।

रप् (क्रि.) स्पष्ट बोलना।

रपस् (न.) दोष। अवगुण। पाप। चोट। हानि।

रभ् (क्रि.) आरम्भ करना। कोरियाना। छाती से लगाना। उत्सुक होना। वे विचारे किसी काम को सहसा करना।

रणस (पुं.) बरजोरी। औत्सुक्य। बड़ी उत्कण्ठा। अनविचारे किसी काम को कर वैठना।

रम् (क्रि.) खेलना। भोग विलास करना।

रम (पुं.) प्रसन्नकर । हर्षप्रद । प्रिय । पति । कामदेव । अशोक वृक्ष ।

रमक (पुं.) प्रेमिक।

रमठ (न.) हींग।

रमण (पुं.) प्रेमिक। पति। कामदेव। अरुण। गधा। अण्डकोश। नीम। जधन। मैथुन। नारी।

रमणा (स्त्री.) पत्नी।

रमणी (स्त्री.) सुन्दरी युवती स्त्री।

रमणीय (त्रि.) चित्त प्रसन्न करने वाला।

रमति (पुं.) कामदेव। प्रेमिक। स्वर्ग। समय। काक।

रमल (न.) एक प्रकार का ज्योतिःशास्त्र । रमा (स्त्री.) लक्ष्मी । सौमाग्य । घन । दीप्ति ।

रमाकान्त = रमानाथ रमापति

विष्णु

रमाप्रिय **Ј** रमाप्रिय (न.) कमल।

रमावेष्ट (पुं.) तारपीन। रम्मु (क्रि.) गौओं का (रम्भना) शब्द करना।

रम्म (पुं.) गौओं का शब्द। गरजन। आधार। लकड़ी। बाँस। धूलि। दैत्य विशेष।

रम्मा (स्री.) केला। गौरी। नलकूबर की स्त्री का नाम। यह अप्सरा स्वर्ग की सव अप्सराओं से सुन्दरता में चढ़ बढ़ कर समझी जाती है। वेश्या। एक प्रकार के चाँवल।

रम्ब (त्रि.) प्रसन्नकारक । सुन्दर । प्रिय । जम्बुद्धीप के नौ वर्षों में से एक । चम्पक का पेड़ । वक वृक्ष । पटोलमूल ।

रम्यपुष्प (पुं.) शाल्मली वृक्ष।

रम्बन्नी (पुं.) विष्णु।

रम्या (स्त्री.) रात।

रयू (क्रि.) जाना।

रय (पुं.) नदी की धार। वेग। उत्कण्ठा।

रिय (पुं. न.) जल। सम्पत्ति (वैदिक प्रयोग)।

रिषष्ठ (पुं.) कुवेर। अग्नि। ब्राह्मण।

रल्लक (पुं.) कम्बल। पलक। हिरन।

रव् (क्रि.) जाना।

रव (पुं.) चीख । चिल्लाहट । मिनमिनाना । पक्षियों की वोली । कोलाहल । घण्टा का शब्द । वादल का गरजना ।

रवण (पुं.) गर्जन तर्जन। तेज। गरम। चञ्चल। ऊँट। कोयल। पीतल। रवणक (पूं.) वाँस का बना जल साफ करने का यंत्र।

रिंद (पूं.) सूर्य। पहाड़। अर्क वृक्ष। बारह की संख्या।

रविकान्त (पुं.) सूर्य्यकान्तमणि।

रविज रविपुत्र रविसन

रवितनय 📗 (पुं.) शनि ग्रह । कर्ण । बालि । वैवस्वत मनु। यम। सुग्रीव।

रविनेत्र (पूं.) विष्णु।

रविप्रिय (न.) लाल कमल का फूल। ताँवा।

रविरत्न (न.) मानक।

रविलोचन (पुं.) विष्णु। शिव।

रविलीह रविसंज्ञक

(न.) ताँवा।

रविसंक्रान्ति (स्त्री.) रवि का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना।

रवीषु (पुं.) कामदेव। कन्दर्प।

रशना 🕽 (स्त्री.) रस्सी । लगाम । रास । कमरवन्द । रसना जिहा।

रिश्म (पुं.) डोरी। रस्सी। लगाम। रास। अङ्कृश। चावुक। किरन। नापने का फीता। अङ्गुली। रश्मिकलाप (पुं.) ५४ लर का मोती का हार।

रश्मिमुच (पुं.) सूर्या।

रस् (क्रि.) गरजना। कोलाहल करना। गाना। चखना। जानना। प्यार करना।

रस (पुं.) रसा। जल। मदिरा। स्वाद। रस छः प्रकार के वतनाये जाते हैं (यथा-कटु, अम्न, मधुर, लवण, तिक्त और कषाय)। चटनी। प्रेम। स्नेह। सुन्दरता। भाव। सर्वोत्कृष्ट अंश। वीर्य। पारा। विष। गत्रे का रस। दूध। घी। अमृत। कही। छः की संख्या। जीभ। सुवर्ण।

रसकर्पूर (न.) पारा आदि विषों के योग से वनाया विष विशेष।

रसध्न (पुं.) सुहागा।

रसज (न.) रक्त। लोहू। (पुं.) गुड़। मद्यकीट।

रसङ्गा (स्त्री.) जिला।

रसजेजस् (न.) रक्त। लोह्।

रसन (न.) स्वाद। ध्वनि।

रसना (स्त्री.) जिह्य। रस्सी।

रसराज (पुं.) पारा।

रसदती (स्त्री.) पाकस्थान । रसोईघर ।

रसशोधन (न.) सुहागा।

रसा (स्त्री.) पृथिवी। दाख।

रसातल (न.) भूमि के नीचे का सातवाँ परदा।

रसाधास (पुं.) जो यथार्थ न हो पर रस जैसा जान पडे।

रसायन (न.) माठा। कटि। विष भेद। दवाई। रसायनफला (स्त्री.) हरी।

रसाल (न.) आम का वृक्ष। दुर्वा। द्राक्षा। ईख। गेहँ।

रसाला (स्त्री.) जिहा। दही जिसमें शक्कर तथा अन्य मसाले मिले हों। दूर्वा। द्राक्षा।

रसालसा (स्त्री.) नस।

रसास्वादिन् (पुं.) भौरा।

रसिक (त्रि.) स्वादिष्ठ । सुन्दर । हँसोड़ । विषयी ।

(पुं.) सुन्दरता का भक्त। हाथी। घोड़ा। सारस पक्षी।

रसिका (स्त्री.) गत्रे का रस। जिहा। स्त्री के लहँगे का नारा या कमरवन्द।

रसेन्द्र (पुं.) पारा।

रसोत्तम (पुं.) मूँग। दूध।

रस्य (न.) रुधिर। पतला। रसदार।

रस्न (न.) वस्तु। पदार्थ।

**रंह** (क्रि.) जाना।

रंहरू (न.) वेग। जोर।

रह् (क्रि.) छोड़ना। त्यागना।

रहण (न.) त्याग। वियोग।

रहस् (न.) एकान्तता। वैराग्य। रहस्य।

रहस्य (त्रि.) छिपाने योग्य। गूढ़। गुप्त।

रहाट (पुं.) सचिव। भूत।

रहित (त्रि.) वर्जित।

रा (क्रि.) देना।

राका (स्त्री.) पूर्णिमा। पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी। हाल की हुई रजस्वला लड़की। खाज। स्वर तथा शूर्पणखा की माता।

राक्सस (पुं.) पिशाच। नन्द के मंत्री का नाम।

राक्षसी (स्त्री.) पिशाचिनी। लङ्का। रात। डाढ़। हाथी का दाँत।

राक्षसेन्द्र (पुं-) रावण।

राक्षा (स्त्री.) लाख।

राष्ट्र (क्रि.) सूखाना । सजाना । रोकना । योग्य होना । पर्य्याप्त होना ।

राग (पुं.) रङ्गना। लाल रङ्गा ललामी। प्रेम। अनुराग। उत्कण्ठा। उत्तेजना। आनन्द। क्रोध। सुन्दरता। गाने का राग। शोक। लालच। जातीयता। पारा बनाने की एक प्रक्रिया। राजा। सूर्य। चन्द्रमा।

रागाङ्गी (स्री.) मजीठ।

रागिणी (स्त्री.) गीत का अङ्ग। अनुराग करने वाली स्त्री। क्रोचयुक्ता। बाहने वाली।

राष् (क्रि.) समर्थ होना।

राघ (पुं.) योग्य अथवा सर्वाङ्गीन पूर्ण पुरुष।

राधव (पुं.) रधु की सन्तान, विशेष कर श्रीरामचन्द्र। बड़ी जाति की एक मछली समुद्र।

राङ्कल (पुं.) काँटा।

राङ्क्य (न.) हिरन के रोम का बना वस्त्र विशेष। राजु (क्रि.) चमकना।

राज् } (पुं.) राजा। नरपति। अपनी श्रेणी या राजः । जाति में उत्तम।

राजक (न.) राजाओं का समूह। चमकने वाला। (पुं.) छोटा राजा।

राजकल्प (पुं.) नृपतुल्य। राजा के समान।

राजकीय (त्रि.) राजा का।

राजकुमार (पुं.) राजपुत्र। राजा का लड़का।

राजिंगिरे (पुं.) मगध देश का एक पर्वत। राजध् (त्रि.) तेज। राजा को मारने वाला।

राजजम्बु (स्त्री.) पिण्डखजूर।

राजजस्मन् } (पुं.) रोग विशेष।

राजतर (पुं.) कनेर का पेड।

राजताल (पुं.) गुवाक वृक्ष ।

राजदन्त (पुं.) ऊपर की पंक्ति के बीच वाले दो दाँत।

राजदेशीय (पुं.) राजा के तुल्य।

राजधर्मा (पुं.) प्रजापालनादि कर्म।

राजधानी (स्त्री.) महानगरी। जहाँ राजा का नित्य निवास हो।

राजन् (पुं.) नृप। राजा। चन्द्रमा। पवित्र। स्रित्रिय। यक्ष। इन्द्र। जब यह शब्द किसी शब्द के पहिले या पीछे आता है, तब यह श्रेष्ठत्व का यावक होता है। राजमाशः ऋषिराज।

राजनीति (स्री.) जिसमें राजा या राज्य सम्बन्धी चाल-चलन आदि का स्पष्ट वर्णन हो। राजाओं और राज-पुरुषों का अनुकरणीय शास्त्र। अथवा ग्रन्थ जैसे "कामन्दक स्मृति" आदि।

**राजन्य** (पुं.) क्षत्रिय। राजपुत्र। अग्नि। क्षीरिका पेड।

राजन्यक (न.) क्षत्रियों या राजाओं का समूह। राजवत् (त्रि.) सुन्दर राजा वाला देश।

राजन्वत् (त्रि.) धार्मिक राजा वाला देश।

राजपथ (पुं.) बड़ा रास्ता।

राजपुत्र (पुं.) राजा का पुत्र । बुध ग्रह । दोगला । रायपूत । क्षत्रिय का पुत्र ।

राजभूय (न.) राजा का असाधारण धर्मा। राजभोग्य (न.) सुपारी। राजाओं के भोगने योग्य वस्तु।

राजराज (पुं.) सम्राट्। चन्द्रमा।

राजिष (पुं.) क्षत्रिय ऋषि।

राजवंश्य (त्रि.) एक जाति विशेष।

राजवर्त्मन् (न.) राजां के करने योग्य काम।

राजवीजिन् (त्रि.) राजा के वंश में उत्पन्न।

राजशाक (पुं.) बथुए का शाक।

राजस् (त्रि.) रजोगुण की प्रेरणा से प्रसिद्धि के लिये किया गया कर्म।

राजसमा (स्त्री.न.) नृप की सभा। राज दरबार। राजसूब (पुं.) यज्ञ विशेष। जो पृथ्वी के सब

राजाओं को जीत लेने का द्योतक है।

राजस्व (न.) राजा का कर।

राजहंस (पुं.) कलहंस। जिनके पैर लाल हों बरन सफेद हो।

राजादन (न.) क्षीरिका। केसु।

राजाम (पुं.) आम्र विशेष। बड़ा आम। राय आम।

राजाम्ल (पुं.) खट्टा बेत।

राजाई (न.) जम्बू। जावन।

राजि }(स्त्री.) कतार। पंक्ति। रेखा। सफेद सरसों।

राजिल (पुं.) जल का साँप।

राजीव (न.) कमल का फूल। हिरन। मच्छ। हाथी। सारस।

राजेन्द्र (पुं.) एक प्रकार का बड़ा राजा। चकवर्ती। महाराज।

राजी (स्त्री.) रानी।

राज्य (न.) राजपाट। अमलदारी।

राज्यधुरा (की.) प्रजापालनादि राज्य का भार। राज्याङ्क (न.) राज्य रक्षा के उपाय। ये छः होते हैं, यथा-स्वामी, अमात्य, सुद्धत्, कोष, राष्ट्र, दुर्गवल (किले की मजबूती)।

राढ (पुं.) एक देश।

राढा (स्त्री.) एक नगरी का नाम। विषय-वासना। राणिका (स्त्री.) लगाम।

रातन्ती (बी.) पौषशुक्ला चतुर्दशी का उत्सव विशेष। राति (त्रि.) उदार। अनुकूल। उद्यत। (बी.) मित्र। भेंट। पुरस्कार।

रात्रि रात्री } (स्त्री.) रातः अन्धेसः। इल्दी।

रात्रिकर (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

रात्रिचर ) (पुं.) राक्षस। चौर। चौकीदार। उल्लू रात्रिज्वर ) चिड़िया।

रात्रिमणि (पुं.) चन्द्रमा। तारा।

रात्रिषासस् (न.) अन्धकार।

रात्रिविगम (पुं.) प्रभात । सबेरा । तड़का ।

रात्रिहास (पुं.) सफेद कमल।

राज्यन्द (त्रि.) रींघा हुआ। सफलमनोरच। पका हुआ।

राद्धान्तः (पुं.) फल। परिणाम। सिद्धान्त। राष्ट् (क्रि.) मारने की इच्छा करने वाला। पकाना। राथन (न.) पूरा करना। पाना। प्रसन्न होना। पूजा करना।

राषा (स्त्री.) एक गोपकन्या जो पूर्वजन्म की वृन्दा थी और भगवान् के शाप से दूसरे जन्म में वृषभानु की कन्या हुई थी। जो भगवान् की तीसरी शक्ति लीला देवी का अक्तार हैं। जिनको श्रीकृष्ण सणमात्र के लिये अपने से जुदा न होने देते थे। गर्ग संहिता में जिनकी कथा है। जो नित्य वैकुण्ठ की नित्या लस्पी और श्रीकृष्णावतार की की थी। कर्ण की वह माता जिसने उसे पाला था।

राषाकान्त (पुं.) श्रीकृष्ण। राषावत्तम।

राधातनव (पुं.) कर्ण ! जो कुमारी अवस्था में कुती से मन्त्र द्वारा सूर्य के आगमन से उत्पन्न और राधा से रक्षित हुआ था।

राधेव (पुं.) राधा का लड़का। कर्ण।

राभस्य (न.) प्रसन्नता। हर्ष। बरजोर। परब्रह्म।
राम (त्रि.) जिसमें योगिजन रमें वह परब्रह्म।
(रमन्ते योगिनो यस्मिन्)। प्रसन्नकर। सुन्दर।
कत्रसा। सफेद। (पुं.) तीन प्रसिद्ध पुरुषों के
नाम जमदग्निपुत्र परशुराम, वसुदेवपुत्र बलराम
और दशरथनन्दन श्रीराम।

रामगिरि (पुं.) रामचन्द्र का प्रिय प्रधान पर्वत। चित्रकूट।

रामचन्द्र (पुं.) राम। दशरथनन्दन। जो विष्णु के दश अवतारों में सातवें थे।

रामजननी (श्री.) तीनों रामों की मातायें; परशुराम की 'रेणुका' जो जमदिन की श्री थी, श्रीराम की माता दशरथ की पहरानी 'कौसल्या' बलराम की माता वसुदेव की श्री 'रोहिणी'।

रामतरुणी (स्त्री.) दो रामों की स्त्रिया रामचन्द्र की सीता, बलरामत की रेक्ती। सेउती का फूल।

रामबूत (पुं.) हनुमान्। रामचन्द्र का दूत। रामनवमी (पुं.) चैत्रशुक्ला नवमी।

रामभद्र (न.) श्रीराम।

रामवल्लम (न.) भोजपत्र।

रामस्ख (पुं.) रामचन्द्र का मित्र सुग्रीव। वह रामभक्त जो सख्य भाव की मक्ति करें।

रामा (स्त्री.) अशोक। गोरोचना। हींग। नारी। नदी। लडकी।

रामायण (न.) वाल्मीकिविरचित ग्रन्थ विशेष जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन है। इसी चरित्र के प्रतिपादक अन्यान्य रामायण ग्रन्थ। अध्यात्य, अदभुत, बाल, रामायण आदि। २५३

राव (पुं.) चीख। चिल्लाहट।

रावण (पुं.) देवताआदि को ठलाने वाला, विश्ववा का पुत्र, पुलस्त्य का नाती, कुम्भकर्ण और कुबेर का भाई। राक्षरराज।

रावणगंगा (स्त्री.) लंका की एक नदी जिसकी रावण ने बनाया था।

रावणारि (पुं.) श्रीरामचन्द्र।

राविण (पुं.) रावण के पुत्र मेघनाद आदि। प्रधानतया एक इन्द्रजित ही।

राशि (पूं.) ढेर। समूह।

राश्चिक (न.) वायु की प्रेरणा से निरन्तर घूमने वाला आकाशस्थित द्वादश राशियों का ज्योतिश्चक।

राशिक्षोग (पुं.) सूर्य्य आदि ग्रहों का निज गति के अनुसार राशियों पर गमन।

राष्ट्र (नं.) देश। राज्य। एक जाति के लोग। जातीय उपद्रव।

राष्ट्रि }(जी.) शासन करने वाली स्त्री।

राष्ट्रिक (पुं.) किसी राज्य या देश का निवासी या प्रजा।

राष्ट्रिय \ (पुं.) किसी राज्य का। राजा। राष्ट्रीय रे राजा का साला।

रासू (कि.) शब्द करना।

रास (पुं.) कोलाहल। शब्द। एक प्रकार का खेल जो श्रीकृष्ण वृन्दावन की गोपिकाओं के साथ किया करते थे। रासकीड़ा, जो कामदेव का मद श्रद्ध करने और ब्रह्मचर्य का अखण्ड प्रभाव दिखाने के लिये ब्रह्मा की एक रात के बराबर रात कर श्रीकृष्ण ने की थी। सकरी। साँकल।

रासक (नं.) छोटा नाटक।

रासन 🕽 (त्रि.) जिहासम्बन्धी।

रासनी 🕽 (खी.)

रासभ (पू.) गथा।

रासमण्डल (नं.) रासकीड़ा के लिये चक्करदार आवर्त्त। रासकीड़ा में खड़े रहने का एक झुकाव।

रासेश्वरी (स्री.) राधिका। रासकीड़ा की स्वामिनी। रास्ना (स्ती.) लता विशेष। कटिसूत्र। राहित्व (न.) विवर्जित्व। विद्येनत्व। शून्यत्व। राहु (पुं.) विप्रचित्त और सिहिका का पुत्र। एक दैत्य

पुं) विप्रचित्त और सिंहिका का पुत्र । एक दैत्य जो समुद्र मथ कर अमृत निकाला जाने पर विष्णु ने मोहिनी अक्तार ले कर देवताओं को अमृत और दैत्यों को सुरा फिलायी थी तब देव पंक्ति में पुस कर अमृत पीने के कारण चक्र से जिसका मस्तक काट कर मस्तक का राहु और घड़ का केतु कर देवताओं में मिला दिया गया। छोड़ना। छोड़ने वाला।

राहुदर्शन (न.) चन्द्र और सूर्य के ग्रहण-समय जिनमें राहु दीखता है।

राहुमूर्खिषद् (पुं.) विष्णु।

राहुरत्न (नं.) गोमेद रत्न।

रि (क्रि) जाना। निकालना। देना। अलग करना।

रिक्त (त्रि.) खाली। सूना। निरर्धक।

रिक्तम (त्रि.) कृष्ण और शुल्क पक्षों की ४थी, स्मी और १४शी।

रिक्तमाण्ड (न.) खाली बर्तन।

रिक्तडस्त (न.) खालीहाथ। निर्द्धन।

रिक्य (न.) मरते समय छोड़ी हुई सम्पत्ति। अग्रतिबन्ध दाय।

रिक्वहारिन् (त्रि.) दायहारी । हिस्सेदार ।

रिख् (क्रि.) सरकना। रेंगना।

रिग् (क्रि.) जाना।

रिङ्गण (नं.) सरकना। रेंगना।

रिच् (क्रि.) रीता करना। अलगाना।

रिज् (क्रि.) भूनना। तलना।

रिटि (पुं.) क्रीयलों की कड़क। काला नोन। एक प्रकार का बाजा। शिव का एक अनुवर।

रिचम (पुं.) प्रेम।

रिपु (पुं.) शत्रु। वैरी। कुण्डली में लग्न से छठवाँ स्थान।

रिपुषातिन् } (नं.) वैरी मारने वाला।

रिपुधातिनी (स्त्री.) एक प्रकार की बेल।

रिपुञ्जय (त्रि.) एक राजा। शत्रुविजयी। शूर।

रिप्र (त्रि.) बुरा। दूषित। (न.) पाप। मैल। अपवित्रता।

रिफ् (क्रि.) गाली देना।

रिम्फ (क्रि.) मारना। वध करना।

रिफ्फ (पुं.) लग्न से १२ वाँ स्थान।

रिरंसा (स्त्री.) रमणेच्छा। विहार की लालसा।

रिरी (स्त्री.) पीली पीतल।

रिश् (क्रि.) फाड़ना। खाना। चोटिल करना।

रिरिक्षत् (पुं.) शत्रु।

रिश (पुं.) शत्रु। वैरी।

रिश्य } (पुं.) मृग विशेष।

रिष् (क्रि.) घायल करना। मारना।

रिष (स्त्री.) चोट। हानि।

रिष्ट (नं.) मङ्गल । सम्पत्ति । पाप । हानि । नाश । दुर्भाग्य । चोट । (पुं.) तलवार ।

रिष्टि (स्त्री.) तलवार । छेद ।

रिष्प (त्रि.) हानिकारक।

री (क्रि.) वहना।

रीठा (स्त्री.) रीठा। करञ्जा।

रीढ़ा (स्त्री.) अवज्ञा।

रीण (त्रि.) वहा हुआ। क्षरित।

रीति (स्त्री.) वहना। धार। नदी। सीमा। प्रथा। चाल। ढङ्ग। पीतल।

रीतिका (स्त्री.) पीतल।

रु (क्रि.) ध्वनि करना। शब्द करना।

**रुक्प्रतिक्रिया** (स्त्री.) रोग दूर होने का उपाय। दवाई करना। पथ्यकायामादि।

रुक्म (नं.) सोना। धतृरा। लोहा। नाग-केसर।

**रुक्मकारक** (पुं.) सुनार ।

रुक्मरथ (पुं.) द्रोण का नाम।

**रुक्सिन्** (पुं.) भीष्मक के ज्येष्ठ पुत्र और रुक्मिणी के माई श्रीकृष्ण के साले का नाम । सुवर्ण का स्वामी ।

रुक्मिणी (स्त्री.) भीष्मक की कन्या और श्रीकृष्ण की पटरानी। लक्ष्मी का अवतार यथा-"राधवत्वे ऽभवत्सीता रुक्पिजन्मिणी कृष्णजन्मिन"।

ठक्ष } (त्रि.) रूखा। कठोर। निःस्नेह।

रुग्ण (त्रि.) रोगी। टेढ़ा।

रुच् (क्रि.) प्रसन्न होना। चमकना।

**रुचक** (नं.) अश्वाभरण । माला । सुहागा । नमक । दन्त । कपोत ।

ठचा (स्री.) प्रकाश । शोभा।

रुचि 🕽 (स्त्री.) अनुराग। शोमा। किरण।

रुची 🕽 इच्छा। भूखा गोरोचना। (पुं.) प्रजापति विशेष।

रुचिर (त्रि.) मनोहर (नं.) केसर। लौंग।

ठच्य (त्रि.) सुन्दर। पति। कतक वृक्ष।

रुज् (क्रि.) तोड़ना।

रुजा } (स्त्री.) रो। भङ्गा मेढ़ी। कोढ़।

**रुजाकर** (नं.) काया। सङ्गा । फल। रोग करने वाला।

रुट् (क्रि.) टक्कर मारना। बचाव करना। चमकना। कष्ट सहना। रोकना। बोलना।

**६ठ्** (क्रि.) देखो हट्।

**रुणस्करा** (स्त्री.) सीधी गौ, जो सहज मे दुह ली जाय।

रुण्ड (पुं.) कवन्ध। मस्तकशून्य शरीर।

ठत (न.) रव। पशु और पक्षी आदि की बोली।

ठदित (नं.) चिल्लाना। रोना।

**रुद्ध** (त्रि.) रोका गया । बन्द किया हुआ।

**रुद्र** (पुं.) भयानाक। बड़ा। प्रशंस्य। ग्यारह की संख्या। अग्नि। शिव।

**ठब्रज** (पुं.) रुद्र से उपजा। पारा। गणेश। कार्तिकेय।

**रुद्रजटा** (स्त्री.) शंकर के सिर के लम्बे केश 'कपद्दे'। लता विशेष।

रुद्रप्रिया (स्त्री.) हरीतकी। दुर्गा। पार्वती!

**रुद्रविंशति** (स्त्री.) प्रभव आदि साठ वर्षों में से अन्त की वीसी।

रुद्रसीविर्ण (पुं.) चौदह मनुओं में से बारहवाँ मनु। रुद्राकीड़ (नं.) शिव जी का विंहारस्थान। श्मशान। मरघट।

**रुद्राक्ष** (पुं.) एक वृक्ष । जिसकी माला शैव पहनते हैं। रुद्राणी (स्त्री.) पार्वती । ग्यारह वर्ष की लड़की । रुद्र की वे ग्यारह स्त्रियाँ जो रुद्र ने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा के सन्मुख रो दिया और ब्रह्मा ने समझा कर स्थान और स्त्रियाँ दीं, यथ-"घी, वृत्ति, उशना, उमा, नियुत्सर्पि, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी"।

रुद्रारि (पुं.) महादेव का शत्रु । कामदेव । त्रिपुरासुर । रुद्रावास (पुं.) कैलास। काशी। श्मशान।

रुषु (क्रि.) रोकना। पकड़ना। घेरना। छिपाना। पीड़ित करना।

रुधिरम् (नं.) लाल रङ्ग। मङ्गल ग्रह। रक्त।

रुधिरपाथिन् (पुं.) राक्षस विशेष।

रुधिराख्य (पुं.) बहुमूल्य रत्न विशेष।

रुधिरानम् (नं.) मङ्गल की पाँच गतियाँ में से एक।

रुपू (क्रि.) धबड़ाना। बिगाइना। बढ़ी पीड़ा सहन करना।

रुमा (स्त्री.) सुग्रीव की स्त्री। लवण राक्षस का स्थान। एक देश।

रुप्र (त्रि) चमकीला।

**रुरु** (पुं.) मृग विशेष।

रुव (पुं.) अण्डउआ का पेड़।

रुश् (क्रि.) चिड़ाना। वध करना।

रुष् (क्रि.) कृद्ध होना। चिड्ना।

रुषा (औ.) क्रोध।

रुष्ट } (त्रिः) कुछ। रूठा हुआ।

रुष्टि (स्त्री.) क्रोध । नाराजगी ।

रुष्ट् (क्रि.) उपजना। निकलना।

रुह (त्रि.) उपना। (म्री.) दूर्वा।

रुद्ध्य (पूं.) पौथा। पेड़।

सब् (क्रि.) ख्खा होना। कठोर होना।

रूष (त्रि.) रूखा। वो चिकना न हो, पेड़ (स्री.) दन्ती वृक्ष।

स्मागन्य (पुं.) गुग्गुल।

रूढ (त्रि.) उत्पत्र हुआ।

स्बेड (स्री.) जन्म। प्रसिद्धि।

स्प (क्रि.) आकार बनाना।

रूपम् (न.) आकार । स्वाभाव । सौन्दर्य । पशु । नाम । शब्द। जाति। समानता। बानगी। १ की संख्या। रूपक।

रूपक (न.) अभिनय विशेष। आकार वाला। अर्घ अलंकार विशेष। तीन रत्ती की तौल। चाँदी।

रूपधारिन् (त्रि.) रूप वाला। सुन्दर। दूसरा वेष धारण करने वाला। नट।

सपवत् (त्रि.) सौन्दर्य युक्त।

रूपाजीव (स्त्री.) वेश्या। रण्डी। बहुरूपिया।

रूप (न.) चाँदी। रुपया। (पुं.) सुन्दर। चाँदी का सिका।

सप्याध्यक्ष (पुं.) खजाञ्ची।

स्तुक (पुं.) एरण्ड वृक्ष।

स्यू (क्रि.) खजाना। काँपना।

स्तित (त्रि.) सजा हुआ। मिला हुआ। ढका हुआ। फैला हुआ। रूखा बनाया हुआ। सुवासित।

रे (अव्य.) तिरस्कार-युक्त सम्बोधन में प्रयुक्त शब्द विशेष। इसका प्रयोग अपने से नीच को बुलाने या डॉटने के समय होता है।

रेक् (क्रि.) सन्देह करना।

रेक (पु.) संदेह। जातिच्युत पुरुष। नीच जाति का पुरुष। रीता। खुलना। कोहरा।

रेकणस् (न.) सोना। (वैदिक प्रयोग में) मरे हुए की सम्पत्ति।

रेखा (स्ती.) लकीर। पूर्णता। छल।

रेखागणित (न.) एक विद्या जिसमें रेखा और उनसे बने अनेक प्रकार के आकारों का वर्णन है और उनके बनाने की प्रक्रिया सिन्ह की गयी है।

रेक्क (न.) स्वांस लेना। दस्तावर। पिचकारी। सोरा।

रेजु (क्रि.) चमकना। हिलाना।

रेजू (पुं.) अग्नि।

रेट् (क्रि.) बोलना। मॉंगना। प्रार्थना करना।

रेणु (पुं.स्री.) पराग। धृति।

रेणुका (स्त्री.) परशुराम की माता। जमदिग्न की स्त्री: रेणुकी काया।

रेणुकासुत (पुं.) परशुराम। रेणुका का पुत्र।

रेणुरुषित (पुं.) ब्रुलिबूसरित। गया।

रेतस् (न.) वीर्य्य । (वैदिक प्रयोग में) प्रवाह । धार । सन्तति । सन्तान । पारा । पाप ।

रेत () रेतनम् (न.) वीर्य्य । बातु ।

रेत्व (न.) धातु विशेष।

रेत्र (न.) वीर्यः। पारा। सोरा। सुवासित चूर्णः।

रेपू (क्रि.) जाना। ध्वानि करना।

रेपस् (त्रि.) नीचा। दुष्टः। निष्ठुरः। जंगली। (न.) धब्बा। दोषः। पापः।

रेफ (पुं.) रकार का विहा कुत्सित। दुष्ट। कृपण। रेक्त (पुं.) जम्बीर। नीबू। बलराम के ससुर। रेक्ती (क्री.) बलराम की क्री। अश्विनी से

सत्ताइसवाँ नक्षत्र।

रेवतीरमणः (पुं.) बलराम।

रेवा (स्त्री.) रति का नाम। नर्म्मदा नदी।

रेषु (क्रि.) हिनहिनाना। चीख मारना।

रेष (क्रि.) शब्द करना। मौकना।

रै (पुं.) वन । सम्पत्ति । सोना । शब्द विशेष ।

रैक्त (पुं.) शिव का नाम। शनि का नाम। स्वर्णालु वृक्ष। द्वारका के समीप का एक पहाड़।

रोक (न.) छिद्र । नौका । चमक । नकद । रुपया देकर क्रय करना । रोकड़ का भुगतान ।

रोग (पु.) बीमारी।

रोगष्म (न.) दवा। वैद्य। आयुर्वेद शास्त्र। मन्त्र तन्त्रादि।

रोगराज (पुं.) क्षयरोग। राजयक्ष्मा। राजरोग। रोगलक्षण (न.) बीमारी पहिचानने के चिह्न।

रोगड (न.) दवा। वैद्य। मन्त्रानुष्ठानादि।

रोगहारिन् (पुं.) वैद्य। चिक्तिसक। मान्त्रिक। रोगिन् (त्रि.) बीमार।

रोच (त्रि.) चमकीला। प्रकाश युक्त।

रोकक (त्रि.) मन को मावने वाला। प्रसत्रकर। मूख बढ़ाने और बल लाने वाली दवा। शीक्षे को या बनावटी झूठे गहनों को बनाने वाला। केला।

रोचनक (पुं.) नीबू। जम्बीर।

रोचना (की.) गोरोचन । आमलकी । सुन्दरी की। गन्धद्रव्य विशेष । लाल कमल का फूल । काले रंग का शाल्मली । रोचमान (पुं.) घोड़े के अयात। चमकने वाला। रुचि युक्त। सुन्दर।

रोचिष्णु (त्रि.) चमकने वाला।

रोचिस् (न.) प्रभा। लाट।

रोटिका (स्त्री.) रोटी।

रोड् (क्रि.) अनादर करना।

रोड (त्रि.) तृप्त।

रोदनम् (न.) चिल्लाना।

रोदस् (न.) स्वर्ग और पृथिवी।

रोष (पुं.) रोकः ठइराव। छिपाव। परदा। किनारा।

रोषन (त्रि.) रोक। (न.) प्रतिबन्ध।

रोयस् (न.) नदी का तट या बाँध।

रोधसवका, रोधसवती (स्वी.) तेज़ बहने वाली नदी।

रोम्न (न.) अपराध। लोध का पेड़।

रोप (पु.) "वेड़" लगाना। बोना। (न.) छेद।

रोपण (न.) बीज बोना। किसी वस्तु का असली रूप छिपा कर उसे अन्यथा

बतलाना। पूरना। रोपित (त्रि.) तगाया गया।

रोमक (पुं.) रूम नामी नगर। (न.) पांशु लवण।

रोमकूप (पुं.) रोमों के छिद्र।

रोमन् (न.) रोये।

रोमन्थ (पुं.) जुगाली करना।

रोममूमि (स्त्री.) चमड़ा।

रोमलता (स्त्री.) रोमों की पॅक्ति। रोमराजि।

रोमविकारः (पुं.) रोमों का निकलना।

रोमश (त्रि.) मेढ़ा। सुअर।

रोमहर्ष (पुं.) रोमाञ्च।

रोमाञ्चित (त्रि.) जिसके रोगटे खड़े हो गये हो। रोमाली (ज्ञी.) रोमावली। नाभि के ऊपर रोम

की पॅक्ति।

रोमावलि (स्त्री.) देखो रोमाली।

रोमावली 🎜 (स्त्री.) देखो रोमाली। रोमोद्रम (पुं.)रोमों का निकलना।

रोमन्य (पुं.) रोंघ करना। बार बार दुहराना।

रोठवा (जी.) अतिशय रोदन।

रोलम्ब (पुं.) भौरा।

रोष (पुं.) क्रोघ। रोष।

रोषण (पुं.) क्रोध वाला। कसौटी। पारा। नुनिहा। उत्सर भूमि।

रोह (पुं.) अंकुर। चढ़ने वाला।

रोहण (पुं.) पहाड़। चढ़ाव। लङ्का के एक पर्वत का नाम। वीर्य।

रोइणद्भ (पुं.) चन्दन का पेड़।

रोडि (पुं.) बीज। वृक्ष। धार्मिक पुरुष। मृगमेद। रोडिण (न.) रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न।विष्णु।वट।

रोहितक। भूतृण आदि वृक्षों के नाम।

रोहिणका (पुं.) लालमुख वाली स्त्री। गले की सूजन रोहिणी (स्त्री.) लाल रंग की गौ। दक्ष की कन्या। नक्षत्र विशेष। बलराम की जननी और वसुदेव की भार्या। प्रथम बार हुई ऋतुमती लड़की। बिजली। गले की सूज। मजीठ। हर्र।

रोहिणीपति (पुं.) वासुदेव। चन्द्रमा।

रोहिणीवत (न.) जन्माष्टमी । श्रीकृष्णजयन्ती । रोहित् (पुं.) सूर्य । रोहू मछली । (स्री.) लाल घोड़ी । हिरनी ।

रोहित (त्रि.) लाल । लाल रंग का । (पुं.) लाल रंग । लोमड़ी । मृग विशेष । लाल घोड़ा । इरिश्चन्द के पुत्र का नाम । मछली । (न.) लोहू । केसर । इन्द्रधनुष ।

रोडिताभ्व (पुं.) अग्नि।

रोहिन् (त्रि.) लम्बा। निकला हुआ। बढ़ा हुआ।

(पुं.) रोहितक। वट। अश्वत्य आदि वृह्म। रोहिष (पुं.) एक प्रकार की मछली। एक प्रकार

क्स हिरन। **रीक्म** । (त्रि.) सुनहला।

रोक्मी (स्त्री.)

रोक्ष (न.) कठोर। कड़ा। रूखापन। निदुरपन। रोवनिक 🍞 (त्रि.)

रीचिनकी (स्त्री) कुछ कुछ पीला।

रीज्य (पुं.) बिल्व वृक्ष का डण्डा। बिल्व वृक्ष की लकड़ी का दण्ड रखने वाला। सन्यासी।

रीट्र, रीड् (क्रि.) अनादर करना।

रौद्र (न.) आठ रसों में से एक। रुद्र देवता का। गुस्सैल। सूर्य्यताप। भयानक। विपदजनक। (पुं.) रुद्ध का पूजने वाला। गर्मी। क्रोध। व्यसन। यम। जाड़ा।

रौद्रकर्मन् (त्रि.) भयानक काम करने वाला। साहसी। अविचारी।

रीद्रदश्चन (त्रि.) भयंकर रूप वाला। कुरूप।

रीधिर (त्रि.) खूनी। रुधिर से उत्पत्र।

रोप्य (त्रि.) चाँदी। चाँदी का बना। चाँदी जैसा। (न.) चाँदी।

रौम (न.) साँभर नोन।

रौरव (पुं.) नरक विशेष। जंगली। (त्रि.) ठुरु के चर्म का बना। भयानक। बेईमान। छुली।

रीहिण (त्रि.) रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न । (पुं.) चन्दन का वृक्ष । बड़ का वृक्ष । अग्नि ।

रीहिणेय (पुं.) बछड़ा। बलराम। बुध ग्रह। शनि ग्रह। (न.) मरकत मणि।

रीडिष् (पुं.) मृग विशेष। तृण विशेष। लता। दूर्वा घास विशेष। मछली भेद।

## ल

स (पुं.) इन्द्र। छन्दशास्त्र में आठ गणों में से एक गण। व्याकरण में समय विभाग के लिए पाणिनि ने दस लकार माने हैं, जैसे- 'लट्ट, लिट्, लुट्, लुट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ् और लुङ्।

लक् (क्रि.) स्वाद लेना। चखना। पाना।

सक (पुं.) लचकः () वृक्ष विशेष। मदार का पेड़ या उसका फल।

लकट (पुं.) छड़ी। लकड़ी।

लक्तक (पु.) लाख। चिथड़ा। फटा कपड़ा।

लक्तिका (स्त्री.) छिपकली। विस्तुइया।

लक्षु (क्रि.) देखना। पहिचानना। विष्कं करना।

लक्ष (न.) एक लाखा चिहा दिखावटा छतातीर का चिहा

लक्षक (त्रि.) चिह्न। लक्षण से अर्थ की बतलाने वाला।

लक्षण (न.) चिह्न। पहिचान। लक्ष्मण का नाम। परिभाषा।

लिसत (त्रि.) अनुमान किया गया। जाना हुआ। लक्ष्मन् (न.) चिह्न या दाग या लाच्छन जो सदा के लिए हो जाय। सारस पक्षी। प्रधान। लक्ष्मण (पुं.) दशरथ के पत्र का नाम। सुमित्रानन्दन।सौमित्रि।(ा) एक औषधि जिसको नव वन्ध्या को चतुर्ध दिन नाक मैं भरने से गर्भाधान होता है।

लक्सी (क्षी.) विष्णुपत्नी। हल्दी। शोभा। धन। मोती। वृक्ष विशेष। सुन्दरता। चन्द्र की ग्यारहर्वी कला।

लक्ष्मीकान्त (प्रुं.) विष्णु। राजा।

लक्ष्मीगृह (न.) लाल कमल का फूल।

लक्ष्मीनाथ } (पु.) विष्णु। राजा।

लक्ष्मीपुत्र (पुं.) घोड़ा। कुश और लव का

लक्ष्मीपुष्प (पुं.) माणिक।

लक्ष्मीपूजन (त.)लक्ष्मी के पूजन का समय अर्थात् लक्ष्मीपूजा (स्त्री.) कार्तिकी अमावस की रात। दीपमालिका। दीवाली।

लक्ष्मीफल (पुं.) बिल्वफल। बेला। नारियल

लक्ष्मीरमण (पुं.) विष्णु।

लक्ष्मीवत् (पुं.) शोभा वाला। कटहर का पेड़ । भाग्यवान् । धनी ।

लक्ष्मीवसति (स्त्री.) लाल कमल।

लक्सीवार (पुं.) गुरुवार।

लक्ष्मीवेष्ट (पुं.) तारपीन।

लक्ष्मीसहज , लक्ष्मीसहोदर (पुं.) लक्ष्मी का प्यारा। चन्द्रमा। इन्द्र का घोड़ा। उच्चै:- श्रवस्। पाञ्चजन्य शङ्खा समुद्रमन्थन के समय निकलने वाले, कौस्तुभ मणि। पारिजात वृक्षा। धन्यन्तरि। ऐरावत हाथी (ा) मदिरा। सुधा (अमृत)। कामधेनु।

लस्य (न.) उद्देश्य। अनुमान योग्य। जानने योग्य। निशाना लगाने योग्य।

लक्ष्यभैद (पुं.) निशाना मारना। उद्देश्य में भेदः। मतभेद।

लस्यवेष (पुं.) निशाना मारना । उद्देश्य की सिद्धि ।
· लस्यवीषि (स्त्री.) ब्रह्मलोक का मार्ग । देखकर चलने के योग्य मार्ग जैसे बदरी नारायण का रास्ता आदि । लस्यरुन् (पुं.) तीर। उद्देश्यग्रष्ट। वे परवाह। लख्, लस्ट्खू (क्रि.) जाना।

लग् (कि.) चिपकना। लगना। मिलना। छूना। रोकना। चखना। पाना।

लगित (त्रि.) लगा हुआ। मिला हुआ। प्राप्त।

लग्न (न.) मेषादि राशियों का उदय। (त्रि.) लज्जित। लगा हुआ। स्तुतिपाठ करने वाला। जामिन।

लग्नक (पुं.) जामिनी। जमानत। प्रतिभू। लग्निका (स्त्री.) नग्निका का अशुद्ध रूप

लिनका (खी.) निनका का अशुद्ध रूप। अदृष्टरजस्का स्त्री।

लगड (त्रि.) प्यारा। सुन्दर।

लगुड लगुर लगुल (पुं.) छड़ी। इण्डा। कुबड़ी। लघु (क्रि) कुछ न खाना। मर्याद लाँघं कर जाना। लघटु (पुं.) हवा। पवन।

लिधमन् (पुं.) इल्कापन । ईश्वर का एक प्रकार का ऐश्वर्य । लाघव ।

लिष्ड (त्रि.) अत्यन्त इल्का।

लघु (त्रि.) हल्का । थोड़ा । छोटा । अकिञ्चन । नीच । निर्वल । अभागा । चञ्चल । तेज । सहज । (छन्द में) लघु । कोमल । अनुकूल । साफ । अवस्था में छोटा । (पुं.) इस्त, पुष्य और अश्वनी नक्षत्रों के नाम ।

लच्ची (स्त्री.) बड़ी क्रेमल प्रकृति स्त्री। गाड़ी। लघु शब्द का स्त्रीवाचक अर्थ।

लक्क्स (जी.) कुबेर की प्रधान राजधानी जिसकी रावण ने इंड से छिन लिया था, और जहाँ रावण मारा गया था। रण्डी। वेश्या। डाली। शाखा। अञ्च विशेष।

लङ्काषिप 🤰 (पुं.) कुबेर, रावण।

लङ्काषिपति 🕽 (पुं.) विभीषण।

लङ्कादाहिन् (पु.) हनुमान्।

लङ्केश (पुं.) रावण और उसका भाई

लङ्केश्वर विमषण।

लक्क्नी (स्री.) लगान।

लक् (कि.) जाना। लक्कुड़ाना।

साम् (पुं.) लॅंगड़ापन । सम्मिलनी । प्रेमिक । प्रेमी । सम्मिलनी । प्रेमिक । प्रेमी । सम्मिलनी । प्रेमिक । प्रेमी ।

लक्स (न.) हल।

लक्त (न.) पूछ।

लक् (क्रि.) उछलना । फलाङ्ग मार कर जाना । कूदना । चढ़ना । आर पार होना । अनाहार रहना । सुखा । कम करना । पकड़ना ।

लङ्गन (न.) निराहार। उपवास। फॉक्स। कड़ाका। उछलना। चढ़ना।

लाइ (क्रि.) चिह्न करना।

सन् (क्रि.) शर्मिन्दा होना। कलङ्कित करना। दोषारोपण करना।चमकना।ढकना।छिपाना।

लज्ज् (क्रि.) लज्जित होना।

लज्जका (स्त्री.) बनैले कपास का पेड़।

लज्जरी (स्ती.) एक प्रकार का सफ़ेद पौधा।

लज्जा (स्री.) शर्म। लाज। लाजवन्ती बेल।

तज्जालु (स्री.) शर्मीला। लजीला।

लज्जाशील (त्रि.) लजीला। लजाने वाला। लज्जित (पुं.) ब्रीडित। शरमाया हुआ।

लजाया हुआ। लज्जु (क्रि.) दोष लगाना। भूनना। घायल करना। मार डालना। देना। बोलना। दृढ़ होना। रहना। चमकना। प्रकट होना।

लज्जा (स्त्री.) घास। व्यथिचारिणी। लक्ष्मी। निद्रा। लज्जिका (स्त्री.) रणडी। वेश्या।

लद् (क्रि.) लड़कपन करना। तुतलाना। चिल्लाना। रोना।

लट् पाणिनि का व्यवहत वर्त्तमान लकार के लिये शब्द विशेष।

तट (पुं.) मूर्ख। दोष। चोर। डाकू।

लटपर्ण (पुं.) दालचीनी।

लड्ड (पुं.) बदमाश गुण्डा।

सठ (पुं.) घोड़ा। नाचने वाला बालक। राग विशेष। एक जाति का नाम। पक्षी विशेष। गौरीला। बाजा। खेल। असली स्त्री।

त्तर् (क्रि.) खेलना। फेंकना। उछालना। जिह्य को ऐंडना। छेड़ छाड़ करना। थपथपाना।

लंडह (त्रि.) सुन्दर।

लहुक } (पुं.) लह्डू। लहुआ। मिण्ठात्र लहुक } विशेष। लण्डू (क्रि.) ऊपर उछातना। बोलना।

सण्ड (न.) विष्ठा। पाखाना। गू।

लणडू (पुं.) लण्डन नगर।

लताङ्ग (क्षी.) बेल।शाखा।प्रियङ्ग /माधवी।मुश्क। चाबुक की रस्सी। माला का डोरा। स्त्री। दूर्वा घास।

लतार्क (पुं.) हरा प्याज़।

लताजिद, लतारसन (पुं.) सर्प। साप।

लतातरु (पुं.) साल का पेड़। ताल वृष्त। नारंगी का पेड़।

लतापनस (पुं.) खरबूजा। तरबूजा।

लतापर्ण (पुं.) विष्णु।

लताभवन (न.) लतामण्डप।

लतामणि (पुं.) मूङ्गा।

लतायष्टि (स्त्री.) मजीठ।

लतावृक्ष (पुं.) नारियल का पेड़।

लतावेष्ट (पुं.) एक प्रकार के मैथुन की विधि। लतावेष्टन १ (न.) एक प्रकार से छाती

लतावेष्टितक से लगाना

लिका (स्त्री.) छोटी बेल।

लितका (स्त्री.) एक प्रकार की छोटी छिपकली। लप् (कि.) बोलना। बातचीत करना। तुतलाना।

काना फूँसी करना। कराइना।

लपन (न.) मुख। बातचीत।

लिपत (त्रि.) कथित। कहा गया। लब् (क्रि) पकड़ना। सहारा देना।

लब्ब (त्रि.) प्राप्त। पाया।

लब्धवर्ण (पुं.) पण्डित। चंतुर।

लम् (क्रि.) पाना। रखना। तेना। पकड़ना। मिलना। फिर से पाना। उगाइना। जानना। सीखना।

लमक (पुं.) जार। प्रेमी। विषयी।

लम्पट (पुं.) विषयी। व्यभिचारी। लबार।

लम्ब (पुं.) नाचने वाला। सुन्दर। धूँस। अंकगणित के त्रिभुज आदि क्षेत्र। (त्रि.) लम्बा। लटका हुआ।

लम्बकर्ण (पुं.) बकरा। हाथी। राक्षस। बाज। अङ्गोट वृक्ष। गधा।

लम्बकेश (त्रि.) लम्बे बार्लो वाला। (पुं.) कुश का आसन। लम्बनीजा (स्त्री.) मदिरा। लङ्का में उत्पन्न। लम्बे बीज वाली।

लम्बोदर (पुं.) गणेश जी। बड़े पेट वाला। बहुत खाने वाला।

लय (क्रि.) जाना।

लय (पुं.) विनाश। गीत। स्नल। ईस्वर।

लथपुत्री (स्त्री.) नाटक की एक पात्री। नटी। नाचने वाली स्त्री।

लर्च् (कि.) जामा।

लल् (क्रि.) चाहना। खेलना। थपथपाना।

लल (त्रि.) खिलाड़ी। इच्छा करने वाला।

जलजिंह (पुं.) हिल रही जीम वाला। कुता। ऊँट। हिम्रक जन्तु।

ललन्तिका (स्ती.) लम्बी गले की माला। छिपकली या गिरमिट।

ललना (पुं.) महिला। स्त्री। नारी।

ललनाप्रिय (पुं.) कदम्ब वृक्ष। स्त्रियों का प्यारा।

ललाक (पुं.) लिङ्ग। पुरुष चिह।

ललाट (न.) माथा। कपाल।

ललाटन्तप (पुं.) सूर्य।

ललाटिका (स्त्री.) माथे का भूषण।

ललाम (त्रि.) सुन्दर।प्यारी। मनोहारिणी। माथे की सुन्दरता बढ़ाने के लिए कृत्रिम विह्न विशेष। (न.) माथे का आमूषण। सर्वोत्तम कोई वस्तु। विह्न। ध्वजा। पंक्ति। रेखा। पूँछ। अयाल। गौरव। सौन्दर्य। सींग। (पूं.) घोड़ा।

लित (न.) सुन्दर। चाहा हुआ।

लिता (स्त्री.) स्त्री। कस्तूरी। दुर्गा का एक रूप। लितापञ्चमी (स्त्री.) आश्चिनशुल्का पञ्चमी।

लितासप्तमी (स्री.) भाद्रशुल्का सप्तमी।

लव (पुं.) छेदन। लेश। श्रीरामचन्द्र के एक पुत्र का नाम। परिमाण विशेष। गौ की पूँछ के बाल। हानि। लींग। सुपारी।

लवक (नं.) लौंग का पेड़ या फल।

लवङ्गकलिका (स्त्री.) लौंग। लौंग की कली जो आगे चौकोनी रहती है।

लवङ्गक (नं.) लौंग।

लवण (त्रि.) नमकीन। प्यारा। सुन्दर। (पुं.) नमकीन स्वाद। खारी पानी का समुद्र। एक असुर का नाम जिसे शत्रुघ्न ने मारा था। नरक विशेष। (न.) नमक। नोन। समुद्री नमक।

लवणसार (पुं.) खार विशेष।

लवली (स्री.) एक प्रकार की बेल।

लवाक (पुं.) हँसिया। काटने का औजार।

लि (त्रि.) तेज धार वाला।

लवित्र (नं.) हँसिया।

लशुन लशुन }

(पुं. नं.) सहसन।

लष् (क्रि.) इच्छा करना। चाहना।

लष्य (पुं.) नाटक का पात्र। नाचने वाला।

लस् (क्रि.) चमकना। खेलना।

लसिका (स्री.) लार। थूक।

तित (स्त्री.) खेला हुआ। प्रकट हुआ।

लसीका (स्त्री.) लार। गन्ने का रस।

लस्त (त्रि.) चिपटाया हुआ। कोरियाया हुआ। पदु। चतुर।

लस्जू (क्रि.) लजाना।

लस्तक (पुं.) धनुष का वह हिस्सा जो हाथ से थामा जाता है।

लस्तकिन् (पुं.) धनुष

लहरी } (स्त्री.) लहर। समुद्र की बड़ी लहर।

ला (क्रि.) पकड़ना।

लाकुटिक (त्रि.) लण्ठ या डण्डा बाँधे हुए। (पुं.) चौकीदार।

लाक्षकी (स्त्री.) शीतला।

लासणिक (त्रि.) लक्षण युक्त। चिह वाला।

लाक्षण्य (त्रि.) भले बुरे लक्षणों को जानने वाला। लाक्षा (स्री.) लाख।

लासारस (पुं.) लाख का रस। अलकतरा। लाख का रङ्ग।

लाख् (क्रि.) सुखाना। सजाना। देना। हटाना। पर्य्याप्त होना।

लाघ् (क्रि.) समान या बराबर होना। पूर पाइना।

लाघव (नं.) इलकापन। अल्पत्व। अविचारत्व। अपमान। शीघता। वेग। स्वास्थ्य। उद्यतता। लाङ्गल (नं.) हल। ताड़ वृक्ष। पुष्पविशेष। चन्द्रमा के विशेष दर्शन। शहतीर।

लाङ्गलदण्ड (पुं.) इलके मध्य में लगा हुआ लकड़ी का डण्डा।

लाङ्गलपद्धति (स्त्री.) रेखा। डण्डी। सीता। लाङ्गलिन् (पुं.) बलराम। नारियल का पेड़। सर्प।

लाङ्गली (स्त्री.) नारियल का पेड़।

ताङ्ग्रुल (नं.) पूछ।

लाङ्क्लम् (नं.) पूँछ। अनाज की खती।

लाम् लिन् (पुं.) बन्दर। लङ्ग्रूर।

लाज् (क्रि.) झिड़कना। मूनना। तलना।

लाञ्च् (क्रि.) पिठचान के लिये चिहित करना। सजाना।

**लाञ्छन** (नं.) विह। नाम। नित्य विह जो कई स्त्री पुरुष आदि के देह में होता है।

लाट (पुं.) देश विशेष। पुराने फटे कपड़े। लड़कों जैसी भाषा। विद्वान्। पुरुष।

लाटानुष्रास (पुं.) अलंकार में शब्द सम्बन्धी। अनुप्रास।

लाभ (पुं.) नफा। व्याज।

लालन (नं.) प्रेम के साथ पालना। लाड़ लड़ाना। लालसा (स्त्री.) चाहना। गर्म वाली स्त्री की चाहना। गर्मचिह।

लाला (स्री.) लार।

लालाटिक (पुं.) अपने मालिक के भाग्य पर जीने वाला। काम न कर सकने वाला। भाग्याधीन।

लालित्व (नं.) सौन्दर्य।

लाव. (पुं.) एक प्रकार का पक्षी।

लावण (नं.) नमकीन।

लावणिक (नं.) नमक बेचने वाला। नमक।

सावण्य (नं.) सलोनापन। सौन्दर्य विशेष।

लासिका (स्त्री.) नाचने वाली।

लास्यम् (नं.) बाजा। नाच। गीत।

लिकुच (पुं.) मन्दार का पेड़।

लिका } (स्त्री.) जुए का अण्डा। माप विशेष। जो लिसा } अक्सर स्त्रियों के बालों में जूँ की जाति

की छोटी छोटी पड़ जाती हैं।

लिख् (क्रि.) तिखना।

लिखन (नं.) लेखन। लिपि। लेख।

लिखित (नं.) लिखा हुआ। एक मुनि का नाम। लिगु (कि.) जाना।

लिङ्ग 'पुं.) पुरुषत्व का प्रधान विह । पुरुष, स्त्री और नपुंसक का भेददर्शक विह । समान्य विह । अनुमान सिद्धि का कारण । प्रकट । शब्द में स्थित याधार्थ्य दर्शक धर्म । अर्थप्रकाशन का सामर्थ्य । शिवजी की मूर्ति । व्याप्य ।

लिङ्गवर्धिनी (स्त्री.) अपामार्ग।

लिक्सवृत्ति (पुं.) कपटी या दाम्भिक सन्यासी।

लिइन् (त्रि.) चिढ वाला।

लिपू (क्रि.) लीपना।

लिपि (स्री.) लेख।

लिपी (स्त्री.) लेख।

लिपिकर लिपिकार } (पुं.) लेखक। लिखने वाला।

लिप्त (त्रि.) लिपटा हुआ। सना हुआ। एक कला। विषमिश्रित (तीर का अग्रभाग)। खाया हुआ। मिला हुआ।

लिप्तक (पुं.) विष में बुझा तीर।

लिप्सा (स्त्री.) चाहा। लाभ की चाहना।

लिम्पाक (पुं.) वृक्ष विशेष। गधा।

लिङ् (क्रि.) चाटना। चखना।

ली (क्रि.) जुड़ना। मिलना। टिघलना।

लीढ़ (स्री.) चाटा गया। चक्खा गया।

लीन (त्रि.) डूबा हुआ। निमग्न। लगा हुआ। लीला (स्री.) केलि। भोग विलास।

लीलावती (जी:) भास्कराचार्य की बेटी। उसका बनाया अंकगणित का एक ग्रन्थ। न्यायशास्त्र का एक ग्रन्थ, जिसमें प्रसिद्ध पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है। पुराण प्रसिद्ध वेश्या विशेष।

लीलोद्यान (नं.) देवताओं का एक वन।

तुकायित (त्रि.) गुप्त । छिपा हुआ । लुका हुआ । त्रुका हुआ । त्रीड़ा गया ।

खुट् (क्रि.) वमकना। कम्ट सहना। बोलना। भूमि पर लोटना। लुटना।

लुट् (क्रि.) मारना। मार कर गिरा देना। जमीन पर लोटना। सामना करना। लूट लेना। लुठन (नं.) लोटना। इघर उधर घूमना।

लुण्टक (त्रि.) डॉक्।

लुण्टाक (त्रि.) डाँकू। बटमार।

लुण्ठक (त्रि.) चोर।

लुञ्च् (क्रि.) तोड़ना। उखाड़ना।

बुप् (क्रि.) धबड़ाना। तोड़ना। सूटना।

लुप्त (नं.) नष्ट । छिप गया। टूट गया।

लुब्ध (पुं.) लम्पट। लोलुप। विषयों में आपादमस्तक डूबा हुआ।

तुम् (क्रि.) घबरा जाना। चाइनाः

लुलाय } (पुं.) मेंसा।

लुलित (त्रि.) हिलाया गया। चलाया गया।

तुष् (कि.) चोरी करना।

लुषम (पुं.) मस्त हाथी।

लुड् (क्रि.) चाहना।

लू (क्रि.) काटना। अलग करना। तोड़ना। बॉटना। इकट्टा करना। पकाना।

बुता (स्री.) मकड़ी। चींटी।

बुतामर्कटक (पुं.) लङ्कर। एक प्रकार की चमेली। बुतिका (क्री.) मकड़ी।

बुन (त्रि.) काटा हुआ। तोड़ा हुआ। नष्ट किया हुआ। घायत। (न.) पूँछ।

लूम (न.) पूँछ।

लेक (पुं.) लिपि।

तेखक (पुं.) तिखने वाला।

तेखन (नं.) मोजपन । अक्षरों का लिखना । लिखने का साधन । (स्री.) कलम आदि ।

लेखनिक (पुं.) लिखने वाला।

लेखर्षम (पुं.) देवताओं में श्रेष्ठ। इन्द्र।

लेखहार (पुं.) चिट्ठीरसाँ। चिट्ठी ले जाने वाला।

लेखिनी (भी.) कलम। चमचा।

तेखा (त्रि.) लिखने योग्य। निज स्कलसूचक व्यवहारसम्बन्धी एक पत्र। टीप।

लेप (पुं.) भोजन। लीपना।

तेपक (पुं.) राज। थवई।

लेलिहान (पुं.) साँप। बारम्बार चाटने वाला।

लेश (पूं.) थोड़ा। टुकड़ा।

लेड (पुं.) आहार। चाटना।

लेहिन (पुं.) सुहागा।

लेखा (त्रि.) अमृत। चाटने योग्य।

लैक्क (न.) अष्टादश पुराणों में से एक।

**तैङ्किक** (त्रि.) अनुमित। (पुं.) मूर्ति बनाने वाला। **तैण्** (क्रि.) जाना।पास जाना।भेजना।केरियाना।

लोक, (क्रि.) देखना। जाना। अभिन्न होना।

लोक (नं.) मुक्न। जन। दुनिया।

लोकपाल (पुं.) लोकरक्षक इन्द्रादि राजा।

लोकबान्धव (पुं.) सूर्या।

लाकमातृ (स्त्री.) लक्ष्मी।

सोकसोचन (पुं.) सूर्य।

लाकनाह्य (त्रि.) लोक से बाहर।

लोकाबतः (नं.) चार्वाक मत।

लोकायतिक (पुं.) नास्तिक। चार्वाक।

लोकालोक (पुं.) देखा जाता और नहीं देखा जाता। एक प्रहाड़ जिसकी एक ओर प्रकाश और दूसरी ओर अन्धकार रहता है।

लोकेश (पुं.) ब्रह्मा। राजा। पारा।

लोग (पुं.) मिट्टी का ढेला।

लोच् (क्रि.) देखना।

लोचं (न.) ऑसू।
लोचक (पुं.) मूर्ख पुरुष। आँखों की पुतली।
काजल। कान में पहनने की एक प्रकार की
बाली। काला या नीला लिबास। माथे का
आभूषण विशेष जिसे सियाँ पहनती हैं।
मांसपिण्ड। सर्प की कैंचली। झुर्रीदार खाल।
तनी हुई भौं। केला।

लोचन (न.) नेत्र। देखना।

लोट् (कि.) मूर्ख या पागल होना।

लोट् व्याकरण का समय का अर्थबोधक एक लकार जो आशिष और प्रार्थना में आता है।

लोटन (न.) लोट पोट।

लोटा लोटिका } (स्री.) शाक। पीताम।

लोठ (पुं.) भूमि पर लोट पोट करना। लोड् (क्रि.) पागल या मूर्ख होना।

लोडन (न.) हिलाना हुलाना। गन्दला करना। आन्दोलन करना। लोणार (पुं.) एक प्रकार का नमक।

लोत (पुं.) आँसू।विह। (न.) लूट का माल। नमक।

लोत्र (न.) लूट का माल।

लोध 🕽 (पुं.) वृक्ष विशेष, जिसमें लाल या सफेद लोध 🕽 फूल लगते हैं। पठानी लोघ। इसकी पोटली बाँच कर कपूर और फिटकरी डाल कर ठंढे पानी में भिगो कर आँखों में लगाते हैं। उठी आँख आराम हो जाती है।

लोप (पुं.) छिपाव। लुकाव। दुराव। काटना।

घबराहट।

लोपा (स्त्री.) अगस्त्य मुनि की स्त्री।

लोप्ज (नं.) चोरी का माल।

लोभ (पुं.) तालच।

लोभिन् (पुं.) लालची।

लोच्य (पुं.) मूँग।

लोम (पुं.) पूछ। शरीर के रोम।

लोमकर्ण (पुं.) शशक।

लोमकूप (पुं.) रोओं के छेद।

लोमध्न (नं.) रोग विशेष । नाऊ । दवा जिससे बाल गिर जायँ "चूने की कली और हरताल"।

लोमपाव (पुं.) अङ्ग देश का राजा।

त्तीमश (त्रि.) रोओं वाला। (पुं.) एक मुनि विशेष यह बड़े आयुष्मानु हैं, ब्रह्मा के मरने पर एक बाल छाती का उखाड़ फेंकते हैं इसी कारण

इनका नाम लोमश है। लोमहर्षण (न.) रोमाञ्च। व्यास के एक शिष्य का नाम। सूतवंशोद्धव इस नाम का एक पौरणिक। सूत का पिता जिसको बलराम ने

मार डाला था। लोल (त्रि.) लालची । चञ्चल । (स्त्री.) जिह्य । लक्ष्मी ।

लोलुम } (त्रि.) बड़ा लालवी।

लोध्द्र (क्रि.) इकट्ठा करना।

(पुं.न.) मिट्टी का ढेला। लोहे का मैल।

लोष्टब्न (पुं.) मूँगरी या मुग्दर।

लोड (पुं.न.) लोहा।

लोहकार (पुं.) लोहार।

लोहिकेड (न.) लोहे का मैल। मण्डूर।

लोहब्रादिन् (पुं.) सुहागा।

लोहित (नं.) तोहू। लाल चन्दन। लाल सुहांजन।

(पुं.) लाल रङ्ग। (त्रि.) लाल रङ्ग वाला। तोहितास (पुं.) तात आँखों वाता।

विष्णु। कोकिल। लोहिताङ्ग (पुं.) मङ्गल ग्रह। वृक्ष विशेष। लोहिताबस् (पुं.) ताँबा। लाल लोहा विशेष। लोहिनी (की.) लाल रङ्ग वाली सी।

लोडोत्तम (न.) सोना।

लीकायतिक (न.) नास्तिक मत का जानने वाला।

लैकिक (त्रि.) लोक प्रसिद्ध। लोक विदित। लौकिकारिन (पुं.) आविधिपूर्वक संस्कारित अगिन।

लीड् (क्रि.) पागल होना।

लीइ (पुं.) लोहा।

लीहकार (पुं.) लुहार।

लौहज (नं.) मण्डूर। लोहे का मैल।

लीहमाण्ड (पुं.) लोहे का खल्ल और लोढ़ा।

इमामदस्ता। लोहे का बर्तन।

लौडशंक (पुं.) तोहे की कील। लीहित (पुं.) शिव का त्रिशूल।

लौइतिक (त्रि.) ललोहा। कुछ कुछ लाल रङ्ग का।

लीहित्य (नं.) ताल रङ्ग। एक नदी।

ल्पी (क्रि.) मिलना।

<mark>ल्पी</mark> } (क्रि.) जाना।

## व

व (त्रि.) बलवान्। दृढ़। (पुं.) हवा। बाह। वरुण। समुद्र । आवास । चीता । कपड़ा । मान । राहु । वरुण का आवासस्थान। कमल की जड़। कल्याण । सान्त्वन ।

वंश (पुं.) एक प्रकार का बाँस। कुल। जाति। बाँसुरी। समूह। मेरुदण्ड। साल वृष्टा। दस हाय का माप। गन्ना।

वंशकपूररोचना (ओ.) वंशलोचन।

वंशाज (न.) कुलीन।

वंशवर (त्रि.) कुल चलाने वाला। सन्तान।

वंशक्तरं (सी.) तवाखीर। वंशलोचन।

वंशस्यविल (न.) एक छन्द जिसके प्रत्येक पाद में बारह अक्षर होते हैं।

वंशाप्र (न.) कुल में सब से बड़ा या पहिला। वंश में पुज्य।

वंशीधर (पुं.) श्रीकृष्ण।

वंश्य (त्रि.) कुलीन।

वक् (क्रि.) टेढ़ा होना। तिरछा होना।

वक (बक) (पुं.) बगला। पुष्पदार वृक्ष। कुबेर। एक राक्षस जो भीम द्वारा मारा गया था। दवा निकालने की क्रिया विशेष। इस नाम का एक दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था।

वकपञ्चक (बकपञ्चक ) (नं.) कार्त्तिकशुल्का 99 शी से 9५ शी तक की पाँच तिथियाँ।

वकवृत्ति (क्कवृत्ति) रू (पुं.) दाम्भिक वृत्ति। वकवतिन् (क्कव्रतिन्) (पुं.) ढोगी। वकवतिक (बकवतिक) दम्भी। ठग।

वकुल (बकुल) (पुं.) एक वृक्ष मीलसिरी

वक्तव्य (न.) कथन। (त्रि.) निन्दित। दीन। दुष्ट। वक्तृ (त्रि.) उचित। बकवादी।

वक्त (न.) मुख। वस्र विशेष। छन्द विशेष।

वक्त्रासव (पुं.) अधर रस। वक (न.) नदी का धुमाव । शनैश्चर । मङ्गल । रुद्र ।

त्रिपुर दैत्य। तिरष्ठा जाना। (त्रि.) तिरष्ठा। वकाङ्ग (पुं.) इंस। (त्रि.) कूटिल अङ्ग वाला। (त्रि.) कुटिल। टेढ़ा।

वकिम (न.) टेढ़ापन।

वकतुण्ड (पुं.) गणेश जी।

वक्रोक्ति (स्री.) अलंकार विशेष । आक्षेप । कटास ।

वस् (कि.) क्रोध करना।

वशस् (न.) छाती।

(न.) अच्छी छाती

वसी (जी.) अङ्गारा।

वसोज (पुं.) स्तन।

वसोरुड (पूं.) स्तन।

वख् (क्रि.) जाना।

वगाह (पुं.) स्नान।

वधू (कि.) जाना।

वंक (पूं.) नदी की मोड।

वंकित (पुं.) काँटा।

विक्रु (पुं.) पसली। धन्न।

वंशण (न.) घुटना।

वंशु (पुं.) गङ्गा की नहर।

बङ्क (क्रि.) जाना।

वङ्गा (पुं.) (बहुवचनान्त) बङ्गाल झता।

वक् (न.) राँगा। (पुं.) हर्द्द। लीची का पेड़।

वज्ञज (न.) पीतल। सिन्द्रर। वक्रशुल्वन (न.) काँसा।

वक्रसेन (पुं.) वक वृक्ष।

वङ्गरि (पुं.) हरताल।

वच् (क्रि.) कहना।

वचन (न.) वाक्य । संख्यादाची । सौंठ । उपदेश ।

वचनमाहिन् (त्रि.) वशीमृत।

वचनीब (त्रि.) निन्दा योग्य। लोकापवाद। वचनस्थित (त्रि.) अपनी बात को पालने वाला।

आज्ञाकारी। वश में आया हुआ।

वचस् (न.) वाक्य। वचन। वचसांपति (पुं.) देवगुरु। बृहस्पति।

वचस्कर (त्रि.) आज्ञाकारी वंश में उत्पन्न।

वचा (स्ती.) पदार्थ विशेष। वज् (क्रि.) गति।

(पुं.न.) इन्द्र का अस्त्र विशेष।

वजनमंनु (पुं.) गेंडा।

वजदन्त (पुं.) शुकर। मूसा।

वजवर (पुं.) इन्द्र।

वजनिर्धोष (पुं.) गर्जन।

वजपाणि (पुं.) इन्द्र।

वजपुट (न.) औषच पाचन पात्र। दवा पश्चने का बर्तन।

वजमन (त्रि.) वज्र स्वरूप।

विजन् (पुं.) इन्द्र।

वञ्चक (पुं.) गीदङ् । छली । दगाबाज । धूर्त ।

वञ्चन (न.) ठगना। छतना। फँसा लेना।

वञ्जूल (पुं.) अशोक का पेड़। बैता पक्षी। (त्रि.) टेढा।

वट् (कि.) घेरना। हिस्सा करना । कहना। चोरी करना।

वट बट (पुं.) एक वृक्ष। सन की रस्सी। वटक (पुं.) बरा। पकोड़ी। मुँगौरा। कवोड़ी। वटी (स्त्री.) गोली। टिकिया। वटु (पुं.) बालक। ब्रह्मचारी। वदुक (पुं.) एक देवता। भैरव। वठ् (क्रि.) बली होना। वठर (पुं.) मूर्ख । वर्णसंकर विशेष । शठ । वड् (क्रि.) बॉटना। वडिम 🕽 (स्त्री.) छञ्जा। घर की चोटी। वडमी 🕽 महल के शिखर का घर। वड् (त्रि.) बड़ा। श्रेष्ठ। अच्छा। वण्टक (पुं.) विभाजक। हिस्सा करने वाला। वत् (अव्य.) सादृश्य । समानता । वत (अव्य.) कष्ट। दया। खुशी। विस्मय। आमन्त्रण। वतंस (पुं.) असल में अवतंस शब्द है। अकार का लोप होने से आमूषण। बोटी। हर प्रकार का गहना । कर्णपृत । वतण्ड (पुं.) एक मुनि का नाम। वतोका (स्री.) सन्तान रहित स्त्री। वत्सः (न.) वहाःस्थल । वत्सर । वर्षां (पुं.) बछड़ा । पुत्र। प्रिय। बच्चा। बत्सक (न.) इन्त्रजी। (पुं.) बछड़ा। बत्सतर (पुं.स्नी.) छोटा बछड़ा। छोटा साण्ड। वत्सनाभ (पुं.) एक विष। क्यनाम। सर्प के काटने पर भी के साथ पिलाने से सर्पविष भष्ट होता है। वत्सपत्तन (न.) कीशाम्बी नाम नगरी। वत्सपाल (पुं.) श्रीकृष्ण। ग्वाल। बछड़ों का रक्षक।

वत्सर (पुं.) वर्ष। साल। वत्सराज (पुं.) चनावंशी एक राजा। बढ़िया दिखनौटा बछड़ा। वत्सरान्तक (पुं.) वर्ष समाप्ति का महीना। फाल्गुन मास ! वत्सल (त्रि.) स्नेह युक्त। प्रेमी। दयालु। वित्सन् (पुं.) लड़कपन । युवावस्था । वत्सीय (पुं.) गोपालक। चरवाहा। वद् (क्रि.) बोलना। कहना। वदन (न.) चेहरा। मुख। कथन।

वदान्य } (पुं.) उदार पुरुष। बहुत देने वाला। वदाम (बादाम) (पुं.) बादाम। वदावद (पुं.) बहुत बोलने वाला। वदि कृष्ण पक्ष। जैसे ज्येष्ठ वदि। वध (त्रि.) कहने योग्य। कृष्ण पक्ष। निन्ध। वश् (कि.) मार डालना ! वचस्तम्म (पुं.) फॉसी का खम्भ। वधक (पूं.) जल्लाद। फ्राँसी लगाने वाला। विधन्न (न.) कामदेव। पषु व**षुका** } (स्त्री.) लड़के की स्त्री। बहू। वधू (स्त्री.) दुलहिन। पार्य्या। बहू। वधूजन (पुं.) स्त्रयाँ। वधुटी } (स्ती.) कम उम्र की सी। बहू। वष्य (त्रि.) मारने योग्य। विश्वका (पुं.) नपुंसक। हिजड़ा। वप्रच (पुं.) जूला। वन् (क्रि.) मान करना। उपकार करना। माँगना। सेवा करना। वन (न.) अङ्गल। जलस्रोत। निवास। जल। मेघ। प्रकाश। घर। काठ का बर्तन। वनकरती (स्त्री.) काष्ठकदली। दनवन्दन (न.) वन का चन्दन। वनज (न.) पद्म। मोथा। वनमासा (ओ.) पैरों तक लम्बी वनमाला। वनमालिन् (पुं.) श्रीकृष्ण। बाराहीलता। वनलक्ष्मी (स्त्री.) केले का वृक्ष। वनवासिन् (पुं.) वाराहीकन्द । शाल्मलीकन्द । वनशोधन (न.) पद्म। कमल। वनस्पति (पुं.) अश्वत्य आदि वृक्ष। वनायु (पुं.) अरब देश। वह देश जहाँ अच्छे घोड़े उत्पन्न हों। वनायुज (पुं.) अच्छा घोड़ा। अरबी घोड़ा। वनिता (जी.) प्यारी जी। वनिन् (पुं.) वानप्रस्य आश्रम वाला। वृक्ष।

सोमलता।

वनी (स्त्री.) जङ्गल।

वनीयक (पूं.) भिखारी।

वनेचर (पुं.) वन में घूमने वाला। भील। जङ्गली। वनमानुष। जलमानुष।

वनौकस् (पुं.) बन्दर। रीछ।

वञ्च (क्रि.) ठगना।

वन्दन (न.) प्रणाम।

वन्दनीब (त्रि.) नमनीय। नमस्कार करने योग्य। पुज्य। भान्य।

वन्द्र (पुं.) पुजारी।

वन्दारु (त्रि.) नमस्कार करे का स्वभाव वाला। देवता।

वन्दि 🐧 (स्री.) कैदी। नमस्कार।

वन्दी 🕽 (पुं.) भाट।

वन्छ (त्रि.) वन्दनीय। (स्त्री.) गोरोचना।

बन्ब (न.) दारचीनी । वाराहीकन्द । (स्त्री.) जल का समूह।

वप् (क्रि.) बीज बोना।

वपन (न.) बीज की बुआई। मूढ़ मुड़ाना।

वपनी (स्त्री.) नाई का घर।

विपत्त (पुं.) पिता।

वपु (पुं.) शरीर।

वपुन (पुं.) देक्ता।

वपुष 🐧 (न.) सुन्दर। शरीर। आश्चर्य।

वपुस 🕽 जल।

वप्तु (पुं.) पिता। किसान। बीज बोने वाला।

वप्र (पुं.न.) मिट्टी की दीवाल। नगर की रक्षा के लिये चहारदीवारी। खेत। किनारा। सीसा। प्राचीर। पहाड़ का उतार। खाई (पुं.) पिता। प्रजापति।

विप्र (पुं.) खेत। समुद्र। दुर्गति।

वप्री (स्त्री.) टीला।

वभ (क्रि.) जाना।

वम् (क्रि.) वमन करना। कै करना।

वमन (न.) मईन। अईन। छईन। बहुत निकलना। वमनीया (श्री.) मक्खी, जिसके पैट में जाने से कै हो जाय।

विम (स्त्री.) कै। अग्नि।

विमत (पुं.) कै की गयी।

वम्भ (पुं.) बाँस।

वम्भारघ (पुं.) पोहों का बोल।

वम्रं (पुं.) चींटा। लाल चींटा जो वृक्षों पर पीले रङ्ग का होता है, बीच्छू के समान विषैला होता है।

वमी (स्त्री.) चींटी।

वयू (कि.) जाना।

वद (पुं.) जुलाहा। कोरी। बुनने वाला।

वयन (न.) बुनना। बुनावट।

वयस् (पुं.) उम्र । युवावस्था । पक्षी । काक । शक्ति । बलिदान का पदार्थ ।

वयस्य (पुं.) मित्र। सहयोगी।

वयस्य (पुं.) समान अवस्था वाला।

वयस्या (स्त्री.) सखी। सहेली।

वयाक (पुं.) लता। छोटी शाखा। डाली।

वयुन (न.) ज्ञान। बुद्धि। समझने की शक्ति। देवालय। (पुं.) नियम। आज्ञा। रीति। भाँति। सफाई।

वयोषस् (पुं.) तरुण। युवा।

वयोधा (त्रि.) बली। (स्त्री.) बल। शक्ति।

वयोरङ्ग (न.) सीसा।

वर् (क्रि.) चुनना। माँगना। पाने के लिये खोजना। चाहना।

वर (न.) केसर। इच्छा। माँग। परदा। घेरा। (त्रि.) अभीष्ट। प्यारा। श्रेष्ठ। (पुं.) गुग्गुल। यार।जमाई।दुलहा।वरदान।अनुग्रह। पति।

वरट (न.) कुन्द का फूल। कीड़ा विशेष। इंस। वर्रड्या। अत्र विशेष।

वरण (न.) चुनाव। ढकाव। पूजन। वरना। मागना। किसी पूजा अनुष्ठानादि करने के लिये नियत समय के लिये उसी काम में लगे रहने का अनुरोध करना। अलगाव। रोक। निषेध। (पुं.) नगर का परकोटा। पुल। वरुण वृक्ष। ऊँट। धनुष की सजावट विशेष। इन्द्र।

वरणमालां (स्री.) जयमाल। स्वामित्त्वस्वीकारं की सूचक माला। वरमाला।

वरणसी वाराणासी } (त्रि.) बड़ा लालची।

वरण्ड (पुं.) समूह। मुँहासाँ। बरण्डा। घास का ढेर। मछ्ली पकड़ने की बंसी की डोर। खीसा। जेब। दरण्डालु (पुं.) एरण्ड वृक्ष।

वरजा (की.) चमड़े का तरमा। हायी अथवा घोड़ा बाँधने की चमड़े की रस्सी।

वरत्वच् (पुं.) नीम का पेड़।

वरद (त्रि.) अमीष्टदाता। प्रसन्न। (स्री.) कन्या। अश्वगन्या। आदित्यमक्ता। दुर्गा।

वरदाचतुर्यी (सी.) माघशुक्ल चतुर्थी।

वरम् (अव्य.) थोड़ा। प्यारा। बहुत अच्छा। बेहतर। वरहिक (ब्रि.) अच्छी प्रीति वाला। कात्यायन मुनि। विक्रमादित्य की समा के नव-रत्न कवियों में से एक का नाम।

वरलब्ध (त्रि.) वरदान पाये हुए।(पुं.) चम्पक वृक्ष। वरवर्णिनी (स्री.) सुन्दरी स्त्री। लाख। लक्ष्मी। दुर्गा। सरस्वती। प्रियङ्क लता। हल्दी।

वराक (पुं.) शिव। (न.) युद्ध। (त्रि) छोटा। शोच्य। बेचारा।

वराङ्ग (न.) श्रेष्ठ । पूज्य अङ्ग । मस्तक । माया । गुदा । योनि । कुश । (पुं.) डायो । विष्मु । कामदेव । (स्त्री.) दालचीनी । इल्दी । (न.) अच्छे अङ्गो वाली स्त्री ।

वराङ्गिन् (पुं.) अच्छे अङ्गों वाला। अमृतु केतस।

वराट (पुं.) कौड़ी। रस्सा।

वराटक (पुं.) कौड़ी। रस्सी। डोरी।

वराटकरञ्जस (पुं.) नागकेसर वृक्ष।

वराटिका (खी.) कौड़ी।

वसण (पुं.) इन्द्र।

वरारक (न.) हीता।

वरारोह (पुं.) हाथी। (स्त्री.) अच्छे नितम्ब वाली।

वाराप्ति } (पुं.) मोटा कपड़ा।

वरासन (न.) जवा पुष्प। उत्तम आसन।

(पुं.) जार। दरबान। द्वारपाल।

बराह (पुं.) श्कर। एक पर्वत। मोथा। शिशुमार। भगवान् विष्णु का अवतार विशेष। मेढ़ा। बैल।बादल। नका। वराह। व्यूह। माप विशेष। वराहमिहिर। अष्टादश पुराणों में से एक।

वराहकर्ण (पुं.) एक प्रकार का तीर।

दराहकल्प (पुं.) वराहावतार का समय।

वसहद्वादशी (स्त्री.) माधशुक्ला द्वादशी।

वरास्त्रङ्ग (पुं.) शिव।

वराइ (पुं.) सूअर।

वरिमन् (पुं.) सर्वोत्तमता। चौड़ाई।

वरिवस् (न.) पूजन। सम्मान । सम्पत्ति। स्थान। आनन्द।

वरिवस्या (स्री.) पूजना। शुत्रूषा।

वरिश्री (स्ती.) मछली पकड़ने की बंसी।

वरिष्ठ (त्रि.) सर्वोत्तम। सब से बड़ा। सब से अधिक भारी। (पुं.) तीतर। नारङ्गी का पेड़।

(न.) ताँबा। काली मिर्च।

वरी (जी.) शतावरी। सूर्यपत्नी छाया। वरीयस् (त्रि.) बहुत अच्छा। (पुं.) सत्ताइस योगों में से एक।

वरीवर्द वलीवर्द (बलीवर्द) (पुं.) बैल । साँड ।

दरीषु (पुं.) कामदेव।

वरुड़ (पुं.) एक प्रकार की नीच जाति।

वरुण (पुं.) पश्चिम दिशा के पाल। जल का अधिष्ठाता देवता। एक आदित्य। समुद्र। आकाश। सूर्य्य। वरुण वृक्ष।

वरुणपाश (पुं.) वरुण का फन्दा। मछली विशेष।

वरुणलोक (पुं.) जल। पाताल।

वरुणानी (स्ती.) वरुण की स्त्री।

वरुणावि (स्त्री.) लक्ष्य।

वस्त्र (न.) सवादा। चुगा।

वस्त् (पुं.) रक्षक। देवता।

वस्त्य (पुं.) कवच। रथ की रक्षा के लिये काठ या लोहे का बना बाड़ा। ढाल। संमूह। रक्षा। बचाव। वंश। घर। (पुं.) कोयल। समय।

वस्त्रियनी (स्त्री.) सेना।

वरेण्यम् (न.)। केसर (त्रि.) सर्वोत्तमः। प्रार्थनीयः।

वर्ग (पुं.) जाति। समूह। भाग। त्याग।

वर्गमूल (न.) बात का साधन, जैसे १६ का ४; ६ का ३।

वर्गीतम (पुं.) क्षेत्र आदि । छः वर्गी में अत्तम अर्थात् नवाँ भाग । नवांश (ज्योतिष में)

वर्च् (क्रि.) चमकाना।

वर्चस् (न.) रूप। शुक्र। तेज। विष्ठा। वर्ज्यस्विन् (त्रि.) तेजस्वी।

वर्जन (न.) त्याग । हिंसा ।

वर्ण (क्रि.) स्तुति करना। प्रशंसा करना। फैलना। शुल्कादि वर्णं करना । उद्योग करना । चमकाना । वयान करना।

दर्ण (न.) केसर। जाति। रूप। मेद। अकारादि अक्षर । यश । मुण । अङ्गराग । सोना । व्रत विशेष। उपटन। स्तुति। सङ्गीत क्रम विशेष। मृति।

(प्रं.न.) हरताल । चन्दन । हींग । मण्डन । ग्रन्थ विशेष।

वर्णकृपिका (स्त्री.) दवात।

वर्णतूति } (स्री.) लेखनी। कलम।

वर्णधर्म (पुं.न.) ब्राह्मणादि वर्णो का धर्म। वर्णसंकर (पुं.) दोगला।

वर्णाङ्का (स्त्री.) लेखनी। कलम।

वर्णात्मन् (पुं.) अक्षरों के स्वरूप वाला।

वर्णिका (स्त्री.) लेखनी। पेन्सिल। वर्णित (त्रि.) भेष बदले हुए।

दर्णिन् (पुं.) चितेरा। चित्रकार। ब्रह्मचारी।

वर्तक (पुं.) बतस्व पक्षी । घोड़े का सुम ।

वर्त्तनम् (न.) आजीविका। (पुं.) काक। वर्त्तनी (स्त्री.) पद्य । बाट । पीसना ।

वर्त्तमानः (पुं.) हाल । मौजूद ।

वर्ति } (स्री.) लेख : काजल : बती :

वर्त्तिक (पुं.) बटेर पक्षी। भार। बोझ।

वर्तिन् (बि.) वर्त्तनशील। रहने वाला।

वर्तिष्णु (वि.) वर्त्तनशील।

वर्तुल (त्रि.) गोल। (न.) गाजर।

वर्त्मन् (न.) पक्ष । आँख का परदा। रीति। आचार। वर्द्ध (कि.) काटना। पूरा करना।

वर्द्धक (पुं.) काटने वाला। पूरा करने वाला। वर्द्धिकन् (पुं.) बढ़ई।

वर्द्धन (न.) काटना। पूरा करना। बढ़ाना।

(त्रि.) बढ़ा हुआ।

वर्जनी (की.) झाड़।

वर्खमान (त्रि.) वृद्धिशील। (पुं.) रेड़ी स्त पेड़। सराका। विष्णु। एक देश। एक नगर। धनियों का घर।

वर्डिन्यु (त्रि.) बढ़ा हुआ।

दर्मानु (न.) कवच। क्षत्रियों की उपाचि।

वर्म्महर (पुं.) तरुण।

वर्म्पित (त्रि.) कवचघारी। साहसी।

वर्वणा (स्त्री.) स्याह मक्खी।

वर्वर (त.) हीन। पीला चन्दन। (त्रि) मुर्ख। नीच। पामर। (पुं.) एक देश। श्यामा तुलसी।

वर्ष (पुं.) बरसात। जम्बुद्वीप का एक भाग। मेघ। साल।

वर्षपर्वत (पुं.) वर्ष देश के पहाड़।

वर्षवर (पूं.) खोजा। नपुंसक। हिजड़ा।

वर्षवृद्धि (पुं.) जन्मतिथि।

वर्षा (स्त्री.) वर्षात्रत्। वषापगम (पुं.) शरत्काल।

वर्षामु (पुं.) मेंढ़क। वीरवहूटी। (स्त्री.) मझैलता। पुनर्नका। (त्रि.) वर्षा में उत्पन्न होने वाली।

वर्षामर (पुं.) मयूर।

वर्षिष्ठ (त्रि.) अतिशय वृद्ध।

वर्षीयस् (त्रि.) अति वृद्ध।

वर्षुक (त्रि.) बरसने वाला।

वर्षीयस (पुं.) ओला।

वर्ष्मन् (न.) शरीर।

वई (कि.) मरना। दमकना।

वर्ह (बर्क ) (न.) मोर का पर। आग। चमक। यहा।

वर्डिण (बर्डिण) (पुं.) मयूर। मोर।

वर्हिमुख (बर्तिमुख) (पुं.) खप्पि।

वर्हिषड् (बर्हिषड्) (पुं.) पितृमण भेद। वर्हिष्केश (बर्हिष्केश) (पुं.) वहि। आग।

वर्हिस्, बर्हिस् (पुं.नः) आग। प्रथिपणि। चित्रक।

कुश। (त्रि.) चमकीला।

वल् (क्रि.) रोकना। ढाँपना।

वल (न.) सैन्य। सेना के लोग।

वलस (पुं.) धवल वर्ण। सफेद रंग। स्वच्छ।

वलब (पुं.न.) हाथ के कड़े। घेरा। गोल। गले का रोग।

वलवित (त्रि.) घरा हुआ।

वलाक (पुं.स्त्री). बगला।

वलाइक (पुं.) मेघ। बादल।

बल्क (न.) बक्कत। मधली का काँटा। खण्ड।

वल्कल (न.) छिलका। छाल। दारचीनी।

बल्किस (पुं.) काँटा।

वल्कुट (न.) छात।

वल्म् (क्रि.) जाना। कूदना। नाचना। प्रसन्न होना। खाना।

वल्गा (औ.) घोड़े की लगाम। रास।

वस्यु (पुं.) बकरा। (त्रि.) सुन्दर। मधुर। मूल्यवान्। (न.) चन्दन। वन। पैसाः।

वल्नुस (पुं.) दौड़ती हुई लोमड़ी।

वल्म् (क्रि.) भोजन करना।

विल्मिक (पुं.) दीमकों का बनाया मिट्टी का ढेर। वल्मी (स्ती.) चींटी।

वरुमीक (पुं. न.) (दीमकों या चींटियों का घर) छोटी मिट्टी की टिलिया। फीलपाँ का रोग। वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने रामायण की रचना की।

वल्युल (क्रि.) काट डालना। साफ करना।

वस्ते (पुं.) बो रत्ती भर। फटकन। एक माशा चाँदी।

बस्तकी (सी.) बीन। सास्त्री। तम्बूरा।

वल्तम (पुं.) प्वारा। स्वामी। अच्छा घोड़ा।

वल्लरि बल्लरी (सी.) लता। मन्जरी। मेथी।

वस्त्व (पुं.) ग्वाला। रसोहया। भीमसेन। वस्ति बस्ती नता। बेल। पृथिवी।

वल्तुर (न.) कुञ्ज। मञ्जरी। क्षेत्र। निर्जन

स्थान । गहन । वल्लूर (त्रि.) सूखा मांस । खेता । सवारी । बाँझर भूमि ।

वल्ल्या (स्री.) आँवला का पेड़।

वश् (पुं. न.) अधीत होना। प्रभुत्व।

वशंबर (त्रि.) प्रियवाक्यवादी। अधीन। वशकिया (स्त्री.) वश में करना। वज्ञग (त्रि.) वशीभूत।

बश्चवर्त्तिन् (त्रि.) अधीन। वशीमृत।

वंशा (स्त्री.) स्त्री। पत्नी। लड़की। ननँद। गी। बाँझ स्त्री। हथिनी।

विश्वतः (न.) स्वाधीनता। ईश्वर का एक ऐश्वर्य। विश्वनः (त्रि.) स्वाधीन। जितेन्द्रिय।

विशष्ठ (पुं.) विशष्ठ (पुं.) इन्द्रियों का सर्वथा वश में रखने कला। मुनि विशेष।

वशीकरण (न.) जिसके द्वारा ऐसे को वश में किया जाय, जो कभी वश द्वी में न हो सके। तान्त्रिक विधान विशोष। पान का बीड़ा। खुशामद। प्रार्थना।

वस्य (न.) वश में आया हुआ। शींग।

वषट् (अन्य.) देवोद्देश्य से घी आदि का देना वा छोड़ना।

वषट्कार (पुं.) यज्ञ विशेष।

वषद्कृत (त्रि.) होम किया हुआ।

वष्क (क्रि.) जाना।

वष्कव (पुं.) एक वर्ष का बछड़ा।

वस् (क्रि.) बाँकना। रहना।

वसन (न.) कपड़ा। परदा। बसना। रहना।

वसित (भी.) वसिती (भी.) वास । रहना । रात । स्थान । घर ।

वसन्त (पुं.) ऋतु विशेष जो चैत्र और वैशास में होती है। एक प्रकार का राग। चेचक की बीमारी।

वसन्ततिलक (न.) (पुं.) छन्द जिसका पाद चौदह अक्षर का होता है।

वसन्तद्दुत (पुं.) कोकिल। कोइल। आम का पेड़। पाँचवाँ स्वर।

वसन्तस**कः** (पुं.) कामदेव। वसन्त का मित्र। वसा (की.) चर्ची। बेल।

वसु (न.) धन । रत्न । सुवर्ष । जल । वस्तु । नमक विशेष । (त्रि.) सूखा । धनी । अच्छा । देवता विशेष । इन देवताओं की संख्या आठ है-"आपो धरो ध्रुवः सोमः अहश्चैवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टात्रिति स्मृताः ।।" आठ की संख्या । कृबेर । शिव । अग्नि का नाम । वस विशेष। सरोवर। सूर्य। (स्री.) किरन। प्रकाश। चमक। मूल विशेष।

वसुकीट वसुकृमि (पुं.) भिखारी।

वसुरा (सी.) पृथिवी। वसुरेव (पुं.) यदुवंशोद्भव राजा सुर के पुत्र और

वसुद्दव (पु.) यदुवशाद्भव राजा सूर के पुत्र आः श्रीकृष्ण के पिता।

वसुषा (सी.) भूमि।

वसुवारा (जी.) कुबेर की राजधानी। मङ्गल कार्यों में मातुकाओं के ऊपर धी की धार।

वसुन्बरा (स्री.) पृथिवी।

वसुमती (स्ती.) पृथिवी।

वसुत्व (पुं.) एक देवता।

बसूरा (स्ती.) रण्डी। वेश्या।

वस्कू (क्रि.) जाना।

वस्कराटिका (स्री.) विच्छू।

वस्त् (कि.) जाना। मार डालना। मांगना। उत्पीड़न करना।

वस्त (न.) आवास स्थान । (पुं.) बकरा । वस्ति (पुं. भ्री.) तरेट । मूत्राक्षय । पिचकंत्ररी । कपड़े

का पल्ला।

वसिमस (न.) मूत्र । पेशाव ।

वस्तु (न.) द्रव्य। पदार्थ।

वस्त्व (न.) गृह। घर।

वस्तुतस् (अन्य.) असल में। वास्तव में।

वस्रकृष्टिम (न.) तम्बू। डेरा। कनात।

बस्तप्रन्य (पुं.) नीवी। घोती की गांठ।

वस्त्र (न.) वेतनः। मजूरी। वस्तु। धनः। मौतः। छिकताः। (पुं.) मूल्यः।

वस्नसा (भी.) स्नायु। अतड़ी। नारा।

वह (क्रि.) पहुँचाना। चमकना। ते जाना। वह (पुं.) वैत का कंषा। घोड़ा। सवारी। रास्ता। नद। माप विशेष। वायु।

वहत (पुं ) जहाज। (त्रि.) दृढ़।

विक्रेज (न.) पानी पर की सवारी। नाव। जहाज। विक्रेरक (बिक्रिक) (न.) बाहिर का अंग।

(त्रि.) बाहिरी।

विहिरिन्द्रिव (बिहिरिन्द्रिव ) (न.) बाहिर का काम करने वाली इन्द्रिय।

वहिर्मुख (बहिर्मुख) (त्रि.) विमुख।

विहस् (बहिस्) (अव्य.) बाहर।

विश्व (पुं.) आग । चित्रक वृक्ष । मिलाना । नीम । मस्त का नाम । सोम ।

वहिकरी (स्त्री.) शरीर की आग की मड़काने वाला। आवला।

विदिगर्भ (पुं.) बांस। शमी वृक्ष।

विदेनी (स्त्री.) जटामाँसी। बूटी विशेष।

विद्योग्व (न.) घृत। घी।

विदिमित्र (पुं.) वायु। हवा।

विहरेतस् कार्त्तिकेय।

विदिवषु (स्त्री.) अग्निदेव की बहू।

विदेसखः (पुं.) जीरा।

वस (न.) छकड़ा। गडा। वाहन मात्र। हर प्रकार की सवारी।

बा (क्रि.) सुखपाना। जाना। हिंसा करना।

वाँक्रिक (पुं.) वचन कहना। (न.) बगुर्ती का उड़ान।

वाक्पारुष्य (न.) गालीगलीज।

वाक्य (न.) कई शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। उक्ति।

वास् (क्रि.) चाहना।

वागर (पुं.) ऋषि। विद्वान्। ब्राह्मण। वीरपुरुष। कसीटी। अटकार। निश्चय। संकल्प। समुद्री आग। मेडिया।

वागा (स्रो.) लगाम।

वागार (त्रि.) घोखेबाज़।

वागाञ्चनि (पुं.) बुद्ध देव।

वागुरावृत्ति (पुं.) व्याध । शिकारी ।

वागुरिक (पुं.) शिकारी। व्याध।

वाख्य्यर (पुं.) बहुत सी बातें कहना।

वाम्बण्ड (पुं.) विकार। फटकार। वाग्बचा (ब्री.) लड़की जिसकी सगाई हो गयी है।

वास्तुष्ट (त्रि.) बुरे शब्दों को (गालियों को) प्रयोग करने वाला।

वाग्देवता (स्री.) सरस्वती।

वाग्मिन् (त्रि.) अच्छा क्ला।

वाय्मत् (त्रि.) मौनी।

वाङ्मय (त्रि.) वक्तृत्व शक्ति विशिष्ट । वाग्मी ।

वाङ्मती (स्त्री.) नदी विशेष।

वाच (पुं.) एक प्रकार की मछली।

वाचंयम (त्रि.) जिसने अपनी जिह्न को वश में कर रक्खा है। ऋषि।

वाचक (पुं.) पढ़ने वाला। कहने वाला।

वाचक (पुं.) बोलने वाला। व्याख्यान दाता। पाठक।

वाचनिक (त्रि.) जुबानी।

वाचस्पति (पुं.) बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र।

वाचा (स्त्री.) वाणी।

वाचाट (त्रि.) बहुत क्कवादी।

वाचिक (त्रि.) वाणी से किया हुआ।

वाच्य (न.) दूषण। कथन। दोष योग्य।

वाष्ट् (क्रि.) चाहना।

वाज (न.) बाजू। पर। तीर के पर। लड़ाई। शब्द। यझ। वेग।

वाजपेव (न.) यङ्ग विशेष जिसमें अत्र खाया और घी पान किया जाता है।

वाजसनेयिन् (पुं.) याज्ञवल्कय का नाम जो शुक्ल यजुर्वेद के प्रादुर्भाव कर्ता है। शुक्ल यजुर्वेदी।

वाजसनेयिनों के अनुयायी। वाजिन् (त्रि.) तेज़। दृढ़। (पुं.) घोड़ा। तीर। वाजसनेयिन शाखा का अनुयायी। इन्द्र।

बृहस्पति तथा अन्य देक्ता। वाजिन (न.) बल । वीरता । सामर्थ्य । द्वन्द्व युद्ध । फटे दूध का जल।

वाजिनी (स्त्री.) घोड़ी। उषा। भोजन।

दाजिभक (पुं.) चना।

वाजीकरण (न.) एक प्रकार की औषध जिसके सेवन से मनुष्य अश्व की तरह मैथुन करने में समर्थ होता है। पौष्टिक दवाई। पुष्टाई।

वाच्छा (स्री.) अभिलाषा। इच्छा। बाह।

वाट (पुं.) बाड़ा। घेरा। वाटिका। उद्यान। रास्ता। अत्र विशेष।

वाटिका (की.) निवास का स्थान। वर्गिया। हिङ्गुपत्री।

वाड् (क्रि.) स्नान करना। डुक्की मारना।

**बाडव** (पुं.) समुद्र की आग। ब्राह्मण। (न.) घोड़ियों का समूह।

वाढ (न.) जतिशय। बहुतही। (अन्य.) हाँ। प्रतिज्ञा। स्वीकृति।

वाण (बाण) (पुं.) तीर। एक दैत्य। विह । कवि विशेष। मूञ्ज। केवल।

वाणवार (बाणवार) (पुं.) कवच।

वाणह (बाणह) (पुं.) वाणासुर के मदभञ्जक। श्रीकृष्ण ।

वाणि (स्री.) बुनना। बुनने का चरखा। वचन। शब्द। सरस्वती।

वाणिज (पुं.) व्यापारी। बनिया।

वाणिजिक (पुं.) व्यापारी। गुण्डा। ठग। समुद्र की आग।

वरिणज्ब (न.) व्यापार।

वाणिनी (स्त्री.) बड़ी चतुर या उत्पात करने वाली स्ती। नाचने वाली स्त्री। नटी। मदमस्त स्त्री।

वाणी (स्त्री.) शन्द । माषा । प्रशंसा । सरस्वती ।

बात (क्रि.) जाना। सेवा करना। सुखी करना। वात (त्रि.) फूँका हुआ। चाहा हुआ। (पुं.) हवा। प्वनदेव। गठिया। जोड़ों की सूजन। विश्वास

शून्य प्रेमिक। ढीठ नायिका। वातकिन (त्रि.) गठिया के रोम काला।

वातकेतु (पुं.) धूल। गर्दा।

वातध्वज (पुं.) मेघ। वूल।

बातप्रमी (पुं. स्त्री.) तेज़ हिरन। वातरकत (न.) गविया रोग। एक प्रकार का रोग। वातरायण (पुं.) उन्मत्त । पागल । निकम्मा मनुष्य ।

काण्ड। आरा। सरत का पेड़।

बातल (त्रि.) तूफानी। बायु उत्पन्न करने वाला।

(पुं.) वात। रोग भेद।

वातव्याधि (पुं.) बाई की बीमारी। वातार (युं.) बादाम । फतदार पेड़ ।

वातापि (पुं.) दैत्य विशेष जो अगस्त्य द्वारा मारा गया था।

बातापिसूबन (वुं.) अनस्य मुनि।

वातामोद (सी.) करतूरी। वाताबन (न.) झरोख। खिड़की। (पुं.) घोड़ा।

वातानु (पुं.) हिरन।

बातारि (पुं.) एरण्ड का पेड़ । शतमूली । शेफालिका ।

यवानी । मार्झी । स्नुही । विडङ्का । शूरण जन्तु का ताख ।

वादि (पुं.) वायु। हवा।

बातिक (पुं.) बाई की बीमारी।

वातीव (न.) काजी।

वातुषा (त्रि.) वात उत्पन्न करने वाला। उन्मत्त। . (पुं.) अन्यङ्गः क्ष्या का भैवर।

बातूस (त्रि.) देखो वातुल।

. वात्था (स्री.) तूफान।

कत्सक (न.) बखड़ों का समूह।

बात्सस्य (न.) स्नेह जो अपने से छोटों जैसे पुत्रादि,- में होता है।

वात्सः वात्सी (ज्ञी.) ब्राह्मण के औरस से उत्पन्न शुद्धा के गर्ज से उत्पन्न लड़की।

बात्स्व (पुं.) कत्स की सतान।

बात्स्वायन (पुं.) काम सूत्र के रचयिता। न्यायसूत्र के एक टीकाकार।

बाब (पुं.) बाताचीतः। वर्णनः। वाद विवादः। तर्कनाः। न्यायः का पारिभाषिकः शब्दः विशेषः।

वादन (न.) बाजे का शब्द।

बाबर (न.) सूती कपड़ा।

वादरावण (पुं.) वेदव्यास।

वादाम (बादाम ) (न.) फल विशेष।

वादित्र (न.) मृदङ्ग आदि बाजा।

वादिन् (पु.) बोलने वाला। वक्ता। वादी। विवाद कर्ता।

बाब (न.) हर प्रकार का बाजा।

वाष् (क्रि.) बिगाड़ना। खिजाना। कृष्ट देना। विवश करना।

वाचं (पुं.) टूट। रोक। रुकावट। विघन।

वाषुक्य वाष्ट्रक्य (न.) विवाह। वाष्ट्रीणस (पुं.) गेंड्रा।

बान (त्रि.) सुखा। बनैला। (न.) सुखे फल।

वानप्रस्य (पुं.) तीसरा आश्रम।

वानर (पुं.) बन्दर

वानरेन्द्र (पुं.) सुग्रीव। बाली।

वानस्पत्न (पुं.) आम का पेड़।

वानाबु (पुं.) अरब देश।

वानावुज (पुं.) अरबी घोड़े।

वानीर (पुं.) एक प्रकार का बेत।

वानरिक (षुं.) मूञ्ज।

वान्त (त्रि.) उगला हुआ।

वाप (पुं.) बुनाव। मुण्डन। बीज आदि का लगाना। वापि, वापी (स्त्री.) बाँवली। बड़ा कृप जिसमें जल तक पहुँचने को चकरदार सीढ़ियाँ हों।

वापीड (पुं.) चातक। पपीहा।

वाष्य (न.) कुष्ठरोग की औषध।(त्रि.) बॉक्ली का। वाम (त्रि.) बायां। उल्टा। दुष्ट। प्यारा। मनोहर। छोटा।(पुं.) जीवधारी।शिव। कामदेव। सर्प। छाती। निषिद्ध कर्म यथा मधपानादि। (न.) धन। अधिकार।

वामबेब (पुं.) ऋषि विशेष। शिव।

बामन (त्रि.) बीना। छोटा। अस्त्व। घटाया हुआ। कम किया गया। झुकाया गया। (पुं.) विष्णु का पांचवा अवतार। दक्षिण दिक्कुञ्जर। काशिका वृत्ति के रचयिता का नाम।

वामनी (जी.) बौनी स्त्री। घोड़ी। योनि का रोग विशेष।

वामलूर (पुं.) वल्मीक। वल्मी।

वामलोचना (ब्री.) सुन्दर नेत्र वाली स्त्री।

वामा (स्त्री.) स्त्री। बड़ी प्यारी स्त्री। गौरी। लक्ष्मी। सरस्वती।

वामाचार (पुं.) उल्टी चाल। तन्त्र का आचार विशेष।

वामी (स्त्री.) घोड़ी गधी। थिनी। गीदड़नी।

वामीरु (सी.) सुन्दर वस्त्र वाली स्त्री।

वायवी (स्त्री.) उत्तर पश्चिम दिशा।

वावव्य (त्रि.) पवन सम्बन्धी।

वाबस (पुं.) काक। तारपीन।

वाबसाराति (पुं.) उल्लू। वाबु (पुं.) पवन। पवनदेव। प्राणवायुः।

वायुपुत्र (पुं.) हनुमान। भीमसेन।

वायुभस (पुं.) सर्प।

वायुवत्मंन् (न.) आकाश।

वायुवाह (पुं.) धुआं। धूम।

वायुवाहिनी (भी.) शरीर की नाड़ी विशेष।

वायुसखः (पुं.) अग्नि। आग्।

क्षास्यः (न.) आकाश।

बारु (न.) पानी। जल।

वार (पुं.) ढकना। समूह। झुण्ड। गिरोह। दिवस जैसे रविवार आदि। समय। अरी। अवसर। द्वार। नदी का दूसरा सामने वाला तट। शिव। पूँछ। (न.) जलसंघ। मदिरा रखने का पाव।

वारक (त्रि.) रोकने वाला। इटाने वाला। घोड़े की चाल विशेष। घोड़े का विष्।

वारण (न.) रोक। निषेष। पकड़ (पुं. न.) हाथी। कवच।

दारणवृक्षा, बारणवृक्षा (स्त्री.) केले का पेड़। दारणवल्लमा (स्त्री.) केला। हचनी।

वारमुख्या (स्री.) वेश्या।

वारंवार (अव्य) बेर बेर।

वारबित् (पुं.) पति। मालिक। (त्रि.) हटाने वाला। वारबोबा (स्री.) वेश्या। रण्डी।

वारबाण (पुं. न.) कवच।

वाराङ्गना (स्त्री.) रण्डी।

वाराणसी (स्ती.) काशी। बाराङ (पुं.) शूकर। वृक्ष विशेष। (त्रि.) शूकर सम्बर्ध।

वाराहकल्प (पुं.) जिस कल्प के प्रारम्भ में वाराह अवतार पहले हुआ हो।वर्तमान कल्प में श्वेत वाराह अवतार हुआ था इस लिए इसका नाम श्वेत वाराह कल्प है।

वाराहपुराण (न.) अठारह पुराणों में से एक। वाराही (ह्नी.) सुअरिया। मूमि। पृथ्विती। शुकर के रूप में विष्णु की शक्ति। मात्र विशेष।

वाराहीकन्द (पुं.) एक प्रकार का कन्द। वारि (न.) पानी। रस। गन्ध। पदार्थ।

वारिचर (पुं.) पानी में चलने वाले जीवधारी जन्तु। वारिज (न.) कमल। लौंग। निमक। गौर सुवर्ण। (पुं.) शंख। घोंघा।

वारित्रा (स्त्री.) छाता। घूघी आदि वह वस्तु जो पानी से भीगने से बवावे।

वारिद (न.) मेघ। बादल। मौथा। (त्रि.) पानी देने वाला।

वारिषि (पुं.) समुद्र।

वारिमसि (पुं.) मेघ। कदल।

वारिराज्ञि (पुं.) समुद्र। वारिरुड (न.) कमल।

वारिवाह (पुं.) मेघ।

वारिश्व (पुं.) विष्णु।

वारीक (पुं.) समुद्र। वरुण।

वारु (पुं.) विजय। कुञ्जर।

वास्ठ (पुं.) अर्थी । ठठरी । यान जिसपर मुर्दा लादा जाता है।

बारुण (त्रि.) वरुण सम्बन्धी। (पुं.) भारतवर्ष के नौ खण्डों में से एक। (न.) जल।

वारुणि (पुं.) अगस्त्य। मृगु।

बारुणी (स्त्री.) पश्चिम दिशा। मदिरा शतमिषज। दूर्वा घास। वरुण पत्नी।

बारुण्ड (पुं.) सर्पराज (न.) आँख और कान का मैल। नाग से पानी उलीवने का पात्र।

वारुण्डी (स्त्री.) द्वार की सीढ़ी।

वार्णिक (पुं.) लेखक। क्लर्ल।

वार्तिका (स्त्री.) बटेर पर्सा।

वार्च (त्रि.) तनुदुरुस्त । इल्का । निर्वत । असार । पेशे वाला । (न.) स्वास्थ्य । चातुर्य ।

वात्तिक (पुं.) बेंगन । भंटा।

दार्तावङ (पुं.) दूत। जासूस।

वार्तिक (न.) वृति स्वरूप में रचा गया ग्रन्थ विशेष। गद्य ग्रन्थ।

वार्द्धक्व (न.) बुढ़ापा।

वार्खि (पूं.) समुद्र।

वार्द्धीय (पुं.) सूदखोर। व्याज खाने वाला।

वार्द्धिन् (त्रि.) ब्याज पर जीने वाला।

वार्खुष्य (न.) ऋण दान।

वार्द्धीणस् (पुं.) गेंड़ा। जड़ली बकरा जिसके लम्बे कान होते हैं।

वार्मणम् (न.) कवच पहिने हुए लोगों का समूह। वार्मुच (पुं.) मेघ। बादल।

वार्षिक (त्रि) सालाना। बर्साती। (न.) एक औषध विशेष।

वार्षिला (स्त्री.) नरक विशेष।

वाष्णीय (पुं.) कृष्ण। नल के सारिथ का नाम।

वार्डद्रच (बार्न्द्रच ) वार्डद्रचि (बार्डद्रचि ) (पुं.) जरार-च

वालि (बालि) (पुं.) सुग्रीव का बड़ा भाई। वालुका (बालुका) (की.) रेती। चूर्ण। कपूर। वालुकाका, वालुकाकी (स्री.) ककड़ी।

वाल्क (न.) छाल का बना कपड़ा।

वाल्मीकि (पुं.) रामायण बनाने वाले मुनि का नाम। इस नाम एक चाण्डाल। महाभारत में पाण्डवों के अवमेध की साज़्दा धोतक शंख इसी की पूजा और भोजन होने पर बजा था।

वावदूक (त्रि.) वक्ता। बातूनी।

वावव (पुं.) तुलसी वा उसी प्रकार का तीव गन्ध वाला वृक्ष।

वादुट (पुं.) नाव। डोंगी।

वावृत् (कि.) चुनना। प्यार करना। स्रोजना। सेवा करना।

वाङ् (क्रि.) गुर्राना। गरजना। चीखना। (पशु पक्षियों की बोली) बुलाना।

वाश्रित (न.) पक्षियों की बोली। बुलाना। पुकारना। वाश्रिता (की.) अधिनी। की।

वाशिष्ठ वासिष्ठ (न.) वसिष्ठमुनि का उपदेश दिया हुआ योग विद्या का ग्रन्थ । योगवासिष्ठ ।

वात्र (न.) घर। चौराक्षा (पुं.) दिन। वाष्प, वास्प (पुं.) भाषा आँसु। तकिया।

वास् (कि) सुगन्धित करना।

वास (पुं.) घर। वस्त्र। रहना। सुगन्ध।

वासक (पुं.) वृक्ष विशेष। अडूसा। दमे की उत्तम औषधि।

वासकसञ्जा (स्ती.) नायिका विशेष।

वासगृह (न.) घर के बीच का कमरा।

बासतेवी (स्त्री.) रात।

वासन (न.) धूप देना। कपड़ा। रहने का स्थान। ज्ञान।

बासना (ज्ञी.) प्रत्याशा। भरोसा। खूशबूदार करना। बासन्त (पुं.) ऊंट। झथी का बच्चा। कोयल। दक्षिणी वायु जो मलय पर्वत पर होकर चलता है। मूँग।

वासन्ती (स्त्री.) एक प्रकार की चमेली। बडी मिर्च।

पुष्प विशेष। एक उत्सव जो कामदेव का कहलाता है। लता विशेष।

वासर (पुं. न.) दिन। नाग भेद।

वासवदत्ता (ज्ञी.) प्रन्थ विशेष। एक नायिका का नाम जिसका परिचय भिन्न भिन्न ग्रन्थों में भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है।

वासस् (न.) कपड़ा। वस्र।

वासागार (न.) रहने योग्य गृह।

वासि, वासी (स्त्री.) एक प्रकार की कुरहाड़ी। रहने वाला।

वासित (त्रि.) सुरभीकृत। बसाया गया। सुगन्ध युक्त किया गया।

वासु (पुं.) विष्णु।

वासुकि (पुं.) सर्पराज।

बार्युदेव (पुं.) श्रीकृष्ण। विष्णु।

वासू (स्त्री.) सोलह वर्ष की लड़की।

वास्तव (न.) असत। सत्य।

वास्तविक (त्रि.) असल में। सत्य सत्य।

वास्तव्य (त्रि.) रहने वाला। रहने योग्य।

वास्तु (पुं.) घर बनाने योग्य भूमि। घर। बथुवा का शाक।

वास्तेव (त्रि.) रहने योग्य।

बास्तोष्पति (पुं.) इन्द्र। घर का मालिक।

वास (पु.) कपड़े के पर्दे से डका रथ।

वाड (कि.) यल करना।

वाद (पु.) कुली। मजूर। डोने वाले जानवर। घोड़ा वैल मैंसा आदि। गाड़ी। रथ। बाँह। हवा। चार भार का माप विशेष।

वाहन (न.) सवारी।

वाहिनी (स्री.) सेना। नदी।

वाहिनीपति (पुं.) सेना का मालिक। समुद्र।

वासक (पुं.) जाति विशेष।

बाहु (बाहु) (पुं.) वाह। रेखा विशेष।

वाहुमूल (बाहुमूल ) (न.) काँख। बगल। वाह्ममू (न.) अश्वादि सवारी। बंदर। (त्रि.)

बाहिर का।

वाहिक, वाहीक (पुं.) बलखबुखारा देश। इस देश में उरफा हुआ ऐड़ा। (न.) केसर। झैंग। वि (अव्य.) नियोग । विशेष । असहन । निग्रह । हेतु । अव्याप्ति।ईषत्।परिभव।शुद्धि।अवतम्बन। ज्ञान । गति । आलस्य । पालन । इसको संज्ञा के पूर्व लगाने से उसके अनेक प्रकार के अर्थ हो जाते हैं।

वि (पुं. स्ती.) पक्षी । घोड़ा । जानेवाला । सोम ।

विंश (त्रि.) बीसवाँ।

विंशक (नं.) बीस।

विंशति (स्ती.) कोड़ी। बीस।

विश्वतिक (त्रि.) बीस के योग्य अथवा बीस के मूल्य का।

विंशतितम (त्रि.) बीसवा।

विक (न.) दूध, उस गाय का जो हालही में ब्यायी हो।

विकव (पुं.) नागा। बौद्ध सन्यासी। बहुत दाल वाला। ध्वज। केतु। झण्डा। खिला हुआ। (त्र.) केशशून्य।

विकट (त्रि.) विकृत। विशाल। बिगड़ा हुआ। सुन्दर। नीचे ऊपर। (पुं.) फोड़ा।

विकण्टक (पुं.) वृक्ष विशेष। (त्रि.) शत्रु रहित। विकत्यन (न.) आत्मश्लाघा। बढ़ कर बोलना।

विकर्तन (पुं.) सूर्य। अर्क वृक्ष। घुरी चलाना। विकर्मस्य (पु. त्रि.) निन्ध आवरण में लिप्त।

अनाचारी।

(त्र.) व्याकुत। धवराया हुआ। बिगड़ा हुआ।

विकलाङ्ग (त्रि.) न्यूनाधिक अङ्ग वाला।

विकरुप (पुं.) सन्देह। क्सान्तर प्राप्त।

विकस्वर } (त्रि.) प्रकाशशील। चमकने वाला।

विकवा (स्त्री.) मजीठ।

विकस्ति } (त्रि.) प्रकाश युक्त । खिला हुआ।

विकार (पुं.) परिवर्तन। बीमारी।

विकाल (पुं.) विरुद्ध समय अर्थात् वह समय जिसमें देव पितृ कोई भी कार्य न किया जाय। सांझ।

(न.) अकेले। प्रकाश। चमक। आकाश। स्वर्ग।

विकाशिन (त्रि.) खिला हुआ।

विकर (पुं.) पक्षी। कुश। सफेद सरसों जो विघ्न विनाशनार्थ इघर उघर छितराई जाती है।

विकरण (न.) फॅकना। मारना। जानना। (पुं.) आक का पेड़। (त्रि.) किरण रहित।

विकीर्ण (त्रि.) विसिप्त।

विकुर्वाण (त्रि.) विगड़ा हुआ।

विकृषि (पुं.) सूर्यवंशी एक राजा।

विकृत (त्रि.) वीभत्स। निन्ध। मलिन। तथा।

विक्रम (पुं.) बहुत उत्साह करने वाला। त्रिविक्रम। भगवान्। राजा विक्रमादित्य। सरण। बड़ी वीरता। साठ वर्षों में से एक। बिल्कुल अनुक्रम से।

विक्रमादित्य (पुं.) उज्जयिनी का एक राजा विशेष, जिस के नाम का संवत् चल रहा है।

विक्रमिन् (पुं.) विष्णु। सिंह। (त्रि.) वीर।

विकय (पुं.) बेचना।

विक्रिक (पुं.) बेचने वाला।

विक्रियन् (त्रि.) बेचने वाला।

विकान्त (पुं.) शेर। वीर। विकम। बहादुरी।

विकिया (की.) विकार। बचलना। वस्तु का अन्यचा परिणाम।

विकेष (त्रि.) बेचने योग्य पदार्थ।

विक्लव (त्रि.) घबराहट।

विक्लिब (त्रि.) गीला। टूटा हुआ। पुराना।

विश्रेप (पुं.) त्याग। प्रेरणा। फॅकला।

विसेपशक्ति (स्ती.) ब्रह्मण्ड को रचने वाली शक्ति। वेदान्त के अनुसार अविद्या की एक शक्ति।

विख्य (त्रि.) नकटा।

विख्यात (त्रि.) प्रसिद्ध।

वियण्व (न.) गणना करना। गिनना।

विगत (त्रि.) बीता हुआ। प्रमाद रहित।

विगतार्त्तवा (स्त्री.) वह स्त्री जिसका मासिक धर्म बन्द हो गया हो।

विगम (पुं.) नाश। दूर होना।

विगर्हण (न.) निन्दन। जारोप।

विगर्बित (त्रि.) निन्दित।

विगाक (त्रि.) स्नात। नहावा हुआ।

विगान (न.) निन्दा। विशेष गाया हुआ। प्रशंसा करना।

विगीत (त्रि.) निन्दित। गाया हुआ। प्रशंसा किया हुआ।

विगुण (त्रि.) गुणरहित। विशेष गुणवान्।

विगृहीत (त्रि.) पकड़ा हुआ। जुदा किया। ब्युत्पत्ति किया हुआ शब्द।

विश्र (त्रि.) नकटा।

वित्रह (पुं.) लड़ाई। विशेष ज्ञान। समास।

विषटिका (स्त्री.) एक पल।

विधटित (त्रि.) वियोजित। विशेष रीत्या बनाया हुआ।

विषडित (त्रि.) जुदा किया हुआ।

विषस (पुं.) आहार (न.) मोम। विषसाशिन् (त्रि.) देव पितृ कार्य से बचा हुआ खाने वाला।

विधात (पुं.) ब्याघात । चौट । रुकायट । विध्न । विधातिन् (त्रि.) निवारक । इटाने वाला । नाश करने वाला । मारने वाला । इत्यारा ।

विष्न (पुं.) व्याधात। ठकावट। कृष्ण पाक फला नामक एक बूटी।

विध्ननाशक (पुं.) विध्नों को मिटाने वाला। गणेश। विध्नराज (पुं.) गणेश।

विध्नित (त्रि.) जिसमें विध्न हो गया हो।

विच् (कि.) अलग करना।

विचक्षण (पुं.) पण्डित। चतुर। (स्त्री.) नाग दन्ती।

विचयन (न.) खोज। चुनाव।

विचर्चिका (स्री.) खाज। खुजली।

विचार (पुं.) तत्त्वनिर्णय। विवेक। सोचना।

विचारण (न.) मीमांसा करना। विचार करना।

विचि } (पुं.स्त्री.) तरह। लडर।

विचिकित्सा (स्त्री.) सन्देह। तर्क।

विचित्र (न.) अद्भुत। धब्बे दार। भिन्न भिन्न प्रकार का। सुन्दर।

विचित्रवीर्य (पुं.) शान्तनु राजा का बेटा। (त्रि.) अद्भुत पराक्रम वाला।

विचित्राङ्ग (पुं.) चीला। व्याघ्र। (त्रि.) अद्भुत शरीर वाला। विचेतस् (त्रिः) ज्ञानशून्य। मूर्खं। अज्ञानी। विकल ! शोकान्वित। दुष्ट।

विचेष्टित (त्रि.) चेष्टाशून्य। विच्छ् (क्रि.) चमकना। जाना।

विच्छन्यक (gj.) ईश्वर गृह। कई खण्ड का

विच्छाय (न.) पक्षियों के समूह की छाया। (त्रि.) छाया रहित।

विच्छिति (स्त्री.) अङ्गराज। एक प्रकार का चन्दन। हार विशेष। छेद। टूट। नाश। विच्छेद। स्त्रियों की चेष्टा विशेष।

विच्छित्र (त्रि.) विभक्त । पाया हुआ । छेदन ।

विच्छेद (पुं.) वियोग। विछोह। विभाग। अलगाव। विज् (क्रि.) पृथक् करना। उरना। काँपना।

विजन (त्रि.) तिर्जन। एकान्तः। अकेला स्थानः। विजनन (त्र.) गर्भमोधनः। प्रसवः। निकलनाः।

विजय (पुं.) अर्जुन। विमान। यमराज। जीत। अपमान पूर्वक पकड़ना।

विजयकुब्जर (पुं.) राज वाहन गजः। वह प्रधान हाथी जिस पर बैठ कर रण में विजय किया जाय।

विजया (स्त्री.) आदिवन शुक्ला १० मी.। उमा की एक सखी। जयन्ती। शेफालिका। मजीठ। भाँग। द्वांदशी विशेष। सप्तमी विशेष।

विजातीय (त्रि.) भिन्न जाति वाला।

विजिगीषा (स्त्री.) जीतने की अभिलाषा। निज उदर पूर्ति की इच्छा से पर निन्दा में प्रवृत्त होना।

विजित (न.) वन। जङ्गल। वृक्ष समूह। विजृम्मण (न.) विकाश। जमुहाई।

विजृष्मित (त्रि.) विकसित। खिलाहुआ। प्रकाश। चमक।

विज्ञ (पु.) प्रवीण। पण्डित।

विज्ञात (त्रि.) प्रसिद्ध। जाना हुआ।

विज्ञान (न.) विशेष ज्ञान। वेदान्त में कहा हुआ अविद्या की वृत्ति का मेद।

विज्ञानमय कोष (पुँ.) ज्ञान की इन्द्रिय और बुद्धि। विज्ञानिक (त्रि.) विज्ञान जानने वाला। विटु (क्रि.) विल्लाना। शब्द करना। विट (पुं.) गुण्डा। जार। पर्वत विशेष। चूहा। खदिर वृक्ष। नारङ्गी का वृक्ष।

विटंक (न.) कबृतरों की काबुक। कबूतरों के बैठने की छतरी।

विटप (पुं.न.) शाखा। पल्लव। विस्तार। (त्रि.) विटपालक।

विटिपन् (पुं.) वृक्ष। पेड़।

विटि } (स्त्री.) पीत चन्दन।

विट्चर (पुं.) गाँव का पालतू स्अर।

विट्पति (पुं.) जमाई।

विड् (क्रि.) चिल्लाना।

विड (न.) लवण भेद। एक प्रकार का नोन।

विडङ्ग (पुं. न.) कृमिनाशक एक औषघि। बाय विडङ्ग। (त्रि.) अभिज्ञ। जानने वाला।

विडम्बन (नं) तिरस्करण। अनुकरण। (स्त्री.) हँसी।

विङ्गल (विङ्गल ) (पुं.) विल्ला। नेत्रा का गीला। नेत्र की औषधि विशेष।

विड़ीन (न.) पिक्षओं की एक प्रकार की गति।

विडोजस } (पुं.) इन्द्र।

विड्वराह (पुं.) ग्राम श्कर।

वितंस (पुं.) पक्षियों को बाँधने का फन्दा आदि। वितण्डा (स्त्री.) एक प्रकार के वाद-प्रतिवाद का ढड़। शास्त्र की अल्पज्ञता छिपाने के लिए मनगढ़न्त बातों से वाद-विवाद करना। अपना पूर्वपक्ष समर्थन करने के विना ही परपक्ष को हठ से दबाना। झूठा झगड़ा। व्यर्थ का

झगड़ा। बकवाद।

विताय (त्रि.) झूठा। अयथार्थ। वितादु (स्त्री.) पज्जाब की एक नदी।

वितरण (न.) दान। देना। बॉटना। मुफ्त देना। वितर्क (पुं.) सन्देह। तर्क। वात की यथार्थता पर ऊहापोह करना।

वितर्दि (स्त्री.) वेदी।

वितल (न.) पाताल विशेष।

वितस्ति (पुं. स्त्री.) बालिश्त। वारह अहुल का माप।

वितान (न. पुं.) चन्दौवा। शामियाना। वृत्ति विशेष। अवसर। यज्ञ। फैलाव।

वितु (क्रि.) त्यागना।

वित्तं (न.) धन। (त्रि.) विचारा गया। जाना गया। पाया गया।

वित्ती (स्त्री.) ज्ञान। नाभ। विचार।

वित्तेश (पुं.) कुबेर। धन का स्वामी।

विध् (क्रि.) मांगना।

विद् (क्रि.) लाभ होना।पाना।विचार करना।होना। जानना।

विदग्धः (त्रि.) नगरवासी । होशियार । पण्डित । चतुर । विद्ग्धाः (स्त्री.) नायिका विशेष । चतुर और चलती स्त्री ।

विद् (पुं.) पण्डित। वेता। बुध ग्रह।

विदथ (पुं.) योगी। कृतकृत्य। सफल मनोरथ।
विदर्भ (पुं. स्त्रों) वह देश जहाँ दर्भ न हों।
किसमणी के पिता मीष्मक की राजधानी, जो
हाल में अमझरा नाम से प्रसिद्ध है। यह
उज्जैन जिले में हैं किसमणी-हरण के चिह भी
वहाँ के पर्वत में है। वही प्राचीन समय में
कृष्डिनपुर था जो हक्मैया ने इटारों लौट कर
वसाया था। राजधानी बारा और अमझरा

विदल (न.) दो भाग किया हुआ अनार।

विदा (स्री.) वृद्धि।

विदार (पुं.) पानी का प्रवाह। विदारण।

विदारक (न.) पानी ठहरने का गढ़ा।(त्रि.) फाड़ने वाला। (पुं.) पानी के बीच का वृक्ष।

विदारण (न) फाइना। मारना। (पुं.) कनेर का पेड़।

विदाहिन् (न.) जलाने वाली वस्तु।

विदित (त्रि.) जाना हुआ। प्रार्थित।

विदिश् (स्त्री.) कोण।

विदुर (त्रि.) नागर। (पुं) कीरवों के मन्त्री का नाम।

विदूर (न.) बहुत दूर। (पुं.) मूँगा के उत्पन्न होने का स्थान।

विदूरण (पुं.) सूर्यवंशी एक राजा।

विदूरादि (पुं.) एक पर्वत।

विदूषक (पुं. त्रि.) श्रङ्गार रस का सहायक विशेष।

नाटक का मसखरा पात्र। नट। निन्दक। अपनी ही हाँकने वाला।

विदेश (पुं.) देशान्तर । परदेश ।

विदेह (पुं. त्रि.) निमिराजा के देह त्याग के उपरान्त के.राजा। जनक। कुशध्वज आदि। मैथिल देश। (ा) मिथिलापुरी। जनकपुरी। (त्रि.) मुमुक्षु और शरीर सम्बन्ध से शून्य।

विदेहकैवल्य (न.) मोक्ष विशेष जो दत्तात्रेय के उपदेश से जनक राजा की प्राप्त हुआ था। विद्ध (त्रि.) छिद्रित। क्षिप्त। बाधित। ताड़ित। वेधा गया।

विद्यामान (पुं.) वर्तमान काल। (त्रि.) मौजूद। विद्या (स्त्री.) ज्ञान। मन्त्र विशेष।

विद्याचरण } (त्रि.) विद्या में प्रसिद्ध।

विद्यासुन्तु (पुं.) विद्या द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त।

विद्यादान (न.) पढ़ाना। पुस्तक का दान।
विद्याद्यन (न.) विद्या द्वारा उपार्जित घन (शास्त्रार्थ करके या विद्या दिखा कर)।

विद्याधर (पुं.) देवता विशेष।

विद्युत् (स्ती.) विजली। संध्या।

विद्युत्प्रिय (न.) काँसा धातु। रेशम। कोयला। विद्युन्माला (स्त्री.) छन्द जिसका प्रत्येक पद आठ अक्षर वाला होता है। विजुलियों की कतार।

विद्रव }(पुं.) प्लायन। बहाव। युद्ध।

विद्वत (त्रि.) बहा हुआ। मागा हुआ।

विद्रुम (पुं.) मूँगे का पेड़।

विडल्कल्प (त्रि.) थोड़ी सी कसर बाट, पण्डिन।

विद्वत्तम (पुं.) बहुत विद्वान्।

विद्रदेशीय (त्रि.) थोड़ी कसर वाला पण्डित।

विद्यस् (पुं.) शत्रु। वैरी।

विद्वेष (पुं.) शत्रुता।

विदेषण (न.) तान्त्रिक अभिचार बिशेष। शत्रुओं में परस्पर विदेष उत्पन्न कराने की प्रक्रिया। विद्यवा (स्त्री.) राँड। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो।

विधात् (पुं.) प्रजापति । ब्रह्मा । कामदेव । मदिरा । भृगु मुनि के पुत्र । कार्यकर्ता । विधान (न.) विधि। प्रकार। कार्य का निर्देश। गजभस्यात्र।

विधानज (पुं.) पण्डित। विधि जानने वाला। कार्यकुशल। होशियार।

विधायकः (त्रि.) विधानकर्ता। कार्यका व्यवस्थापकः। विधि (पुं.) ब्रह्मा। भाग्य। क्रमः। प्रवर्त्तनाः रूप नियोगः। विष्णु। कर्म्मः। गजमस्यात्राः वैद्यः। नयीः आज्ञाः देना। व्याकरणः काः सूत्रः विशेषः। आर्ज्ञाः।

विधिन्न (त्रि.) विधि को जानने वाला।

विधित्सा (स्त्री.) करने की चाह।

विधिदेशक (पुं.) गुरु। सदस्य।

विधिवत् (अब्य.) विधि के असार। यथाविधि। विषु (पुं.) चन्त्रमा। विष्णु। ब्रह्मा। शंकर।

कपूर। वायु।

वियुत (त्रि.) काँपा हुआ। त्यक्त।

विषुनन (पुं.) हिलाना। कँपाना। फटकारना।

विषुन्तुद (पुं.) राहु। बादल।

विधुर (त्रि.) विश्लिष्ट । विकल । (न.) अलग होना । विधुवन (न.) कम्पन ।

विषुत (त्रि.) कम्पित। त्यक्त।

विषेय (त्रि.) करने योग्य । आज्ञाकारी । समझाया हुआ ।

विध्वंस (पुं.) नाश।

विनत (त्रि.) प्रणत। झुका हुआ। टेढ़ा। शिक्षित। गरुड़ की माता। कश्यप की स्त्री।

विनतासूनु (पुं.) अरुण और गरुड़।

विनव (पुं.) शिक्षा। प्रणाम। अनुनय। (त्रि.)

निभृत। क्षिप्त। जिलेन्द्रिय।

विनयग्राहिन् (त्रि.) अधीन । आज्ञाकारी । विनयस्य (त्रि.) कहना मानने वाला ।

विनश्चन (न.) बिनाश। कुरुक्षेत्र।

विना (अव्य.) वगैर। वर्जन।

विनाकृत (त्रि.) त्यक्त। रहित।

विनायक (पुं.) गणेश। गरुड़। विघ्न। (त्रि.) गुरु।

विनय वाला। नम्र।

विनाश (पुं.) ब्वंस।

विनाशोन्मुख (त्रि.) नष्ट्याय। विनाश के लिये उद्यत।

वीनाह (पुं.) कूप का ढकना।

विनिद्र (त्रि.) जागा हुआ।

विनिमय (पुं.) बदला। वटाना। बन्धक। अमानत। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना।

विनियोग (पुं.) काम में लगाना।

विनीत (त्रि.) विनय युक्त । दण्ड पाया हुआ । फेंका गया। दूर किया हुआ। (पुं.) सिखाया हुआ। अश्व। वृक्ष विशेष।

विनेतृ (पुं.) शिक्षक। राजा।

विनेय (त्रि.) सिखाने योग्य। पाने योग्य।

विनोक्ति (स्री.) अलंकार विशेष।

विनोद (पुं.) खेल। कौतूहल। खण्डन।

विन्दु (बिन्दु) (पुं.) कण। बिन्दी। अनुस्वर। चिह। (त्रि.) जानने वाला। जानने योग्य।

विन्दुजाल (बिन्दुजाल ) (न.) हाथी की सूँड पर का बिन्दु के समान चिह।

विन्दुपत्र (बिन्दुपत्र) (पुं.) घोजपत्र।

विन्दुसरस् (बिन्दुसरस्) (न.) एक तालाव जो कईम ऋषि की तपस्या से सन्तप्त होकर दयाई हो कर श्री विष्णु ने आँसू बहाये उनका भर गया। "बिन्दु सरोवर" यह गुजरात में सरस्वती नदी किनारे सिन्धुपुर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है।

विन्छा (न.) व्याघ। इलायची। पर्वत विशेष। विन्ध्यवासिनी (स्त्री.) पार्कण्डेय पुराणानुसार एक देवी । श्रीमद्भागवत के अनुसार यशोदा के गर्घ से उत्पन्न विष्णु की माया। यह स्थान मिरजापुर जिले में इसी नाम से प्रसिद्ध विन्ध्यावल पहाड़ पर है।

विन्ध्यादवी (स्त्री.) विन्ध्याचल का जङ्गल।

वित्र (त्रि.) विचारा हुआ। पाया हुआ। ठहरा हुआ। विन्यास (पुं.) ठिकाना। रचना। तान्त्रिक क्रिया विशेष । अङ्गन्यास आदि ।

विपक्रिम (त्रि.) बहुत पक कर तैयार हुआ। विपक्ष (त्रि.) शत्रु। वैरी। शत्रु पश को ग्रहण

करने वाला। विपञ्ची (स्री.) वीणा।

विपण (पुं.) बिक्री करना।

विपणि (पुं. स्त्री.) दुकान। हाट।

विपत्ति (स्री.) आपद।

विषय (पुं.) निन्दित मार्ग।

विषद् }(स्त्री.) विपत्ति।

विपन्न (त्रि.) विपद् में फँसा हुआ।

विपरीत (त्रि.) प्रतिकृत।

विपर्यं (पुं.) उत्तरा।

विपर्यस्त (त्रि.) व्यक्तिम्नान्त। उलटा हुआ।

विपर्यांस (पुं.) विपरीत। उल्टापन।

विपस (पुं.) अति सूक्ष्म समय।

विपश्चित् (पुं.) शिक्षित । दाता । पण्डित । ऋषि । ज्ञानी ।

विपाक (पुं.) पकाना। पसीना।

विंपाश् विपाजा (स्त्री.) व्यास नदी।

विषिन (न.) वन।

विपुत (त्रि.) विस्तीर्ण । अगाध । बहुत । सुमेर की पश्चिम दिशा का एक पहाड़। मेरु हिमालय। (स्री.) आर्थ्या छन्द विशेष।

विष्र (पुं.) ब्राह्मण। पीपल का पेड़।

विप्रकार (पुं.) अपकार। बुराई। तिरस्कार।

विप्रकर्ण (पुं.) दूर होना।

विप्रकृत (त्रि.) अपमानित। उत्पीडित।

विप्रकृष्ट (त्रि.) दूर रहने वाला।

विप्रचिति (जी.) एक दैत्य। एक राक्षस।

विप्रतिपत्ति (स्त्री.) विरोध। संशय।

विप्रतिपत्र (त्रि.) सन्देह युक्त। कृत विरोध।

विप्रतिसार } (पुं.) अनुताप। पछतावा। रोष।

विप्रयुक्त (त्रि.) विरहित। बिखुड़ा हुआ।

विप्रयोग (पुं.) ठगी। विरोध। झगड़ा। वियोग।

विप्रलब्ध (त्रि.) ठगा हुआ। (स्त्री.) एक प्रकार की नायिका।

विप्रसम्म (पुं.) विसंवाद । झगड़ा । ठगी । विछोह । शृंगार की एक अवस्था।

विप्रश्निक (स्री.) दैव की जानने वाली स्री। ज्योतिषिनी । टोनहाइन ।

विप्रसात् (अन्य.) ब्राह्मण को देना।

विप्रस्व (न.) ब्राह्मण का धन।

विप्रिव (पुं.) अपराध । अनुष्यारा । वैरी ।

विपुष (स्री.) बिन्दु। बूंद। वेदाध्ययन काल में मुख से निकली पानी की बूंद।

विग्रोषित (त्रि.) निर्वासित। देश से निकाला हुआ। परदेश में गया।

विप्तव (पुं.) धबराहर। उपद्रव। विगाड़। खलवली। गदर।

विप्लाव (त्रि.) घोड़े की गति विशेष। डूबा। चारों और से पानी का उमड़ाव।

विप्तुत (त्रि.) आफत में फँसा हुआ। बिगड़ा हुआ। उपद्वत।

विफल (त्रि.) निरर्थक। निकल

विफला (स्त्री.) केतकी। केवड़ा।

विवच (पुं.) एकम किये हुए चांवल आदि।

विबन्ध (युं.) रोग विशेष।

विबुद्ध (पुं.) पण्डित। देवता।

विभक्त (त्रि.) बाँटा हुआ।

विमक्ति (स्त्री.) विमाग । व्याकरण में सुप् तिड् प्रत्यय । विमव (पूं.) धन । मोक्षा । ऐश्वर्य । एक वर्ष का नाम ।

विभा (जी.) किरण। शोभा। प्रकाश।

विभाकर (पुं.) सूर्या। अर्कवृक्ष।

विभाग (पुं.) भाग। हिस्सा। बटखरा।

विमाज्य (त्रि.) विमाग योग्य।

विभाण्डक (पुं.) मुनि विशेष। शृङ्ग ऋषि के पिता। विभात (पुं.) परिधित। भिन्न। उत्तेजन देने वाला। विभावना (स्त्री.) एक प्रकार का अलंकार, जिसमें करण के बिना कार्च्य की उत्पत्ति प्रतीत होती है।

विमावरी (की.) रात्रि। इस्यी। कुहनी।

विभावसु (पुं.) सूर्व्य। आक का वृक्ष। आग। चित्रक वृक्ष।

विभाषा (क्री.) निषेध। विकल्प।

विभिन्न (त्रि.) प्रकाशित । चमका हुआ । विदलित । खिला हुआ ।

विभीतक (पुँ.) शत्रुओं को बहुत डराने वाला। रावण का छोटा भाई। नल तृण।

विभीषिका (सी.) भय प्रदर्शन।

विषु (पुं.) प्रभु। महादेव। बलवान्। ब्रह्म।

विमूति (स्री.) भस्म । खाका अणिमा आदि आठ प्रकार का ऐश्वर्य।

विभूषा (श्री.) शोभा। भूषण। सजावट।

विश्रमं (पुं.) क्रियों के शृङ्गार का अङ्ग विशेष! चेष्टा विशेष। शोमा। सन्देह। श्रमण। क्रियों का विलास।

विभाज् (त्रि.) भूषण।

विमत (त्रि.) वैरी। शत्रु।

विमनस् } (त्रि.) ब्याकुल चित्र।

विमवूर्व (पुं.) मलना। बटना।

विसर्शन (न.) परामर्श। वितर्क। विचार।

विमर्ष (पुं.) विचार। नाटक का एक उस्कृ।

विमन्न (त्रि.) स्वच्छ। साफ। निर्मल।

विमातृ (स्ती.) सौतेली माता।

विमातृज (पुं.) सौतेला माई।

विमान (युं. न.) भाग विशेष । चक्कवर्ती का एक घर । घोड़ा । देवताओं का यान ।

विमार्ग (पुं.) बुरा रास्ता। कुपव। निन्दिताचार।

विमुद्ध (त्रि.) शिला हुआ। विकस्ति।

विम्ब (बिम्ब) (पुं. न.) दर्पण । परछाश्चँ । कमण्डल । सूर्य्य आदि का मण्डल । विम्बिका फल । कुँदुस ।

वियत् (न.) आकाश। आसमान।

वियद्गङ्ग (सी.) स्वर्गगङ्गा। आकाशगङ्गा।

विवात (त्रि.) बृष्ट। डीठ। बेशरम। निर्लज्ज।

वियोग (पुं.) विच्छेद। विछोह।

वियोगिन् (पुं.) वक्रवाक। चकवा पक्षी।

विरक्त (त्रि.) विरत। इटा हुआ।

विरचित (त्रि.) बनाया गया। निर्मित। विरजस्तमस् (त्रि.) सत्त्व प्रधान।

विरजस् (स्त्री.) ऋतु रहिता स्त्री।

विरजा (स्त्री.) एक नदी जी श्रीवैकुण्ड लोक में हैं। दूर्वा। दूब। गोलोक वासिनी राधिका की एक सहेली।

विरञ्च } (पुं.) विद्याता। ज्ञह्या।

विरत (त्रि.) विरक्त। हटा हुआ।

विरति (त्रि.) निवृत्ति। इटाव।

विरल (त्रि.) अवकाश। खाली। धोड़ा।

विरह (पुं.) विच्छेद। अभाव। बिछोह। विप्रलम्भ नाम की श्रृङ्गार रस की अवस्था विशेष। विरहित (त्रि.) त्यक्त।

विराग (पुं.) रागाभाव।

विराज् (पुं.) क्षत्त्रिय। छन्द विशेष। ब्रह्मा की प्रथम सन्तान। सीन्दर्य। प्रकाश।

विरांट (पुं.) एक देश। उस देश का राजा। अज्ञात वास की अवधि पाण्डवों ने द्रौपदी सहित इन्हीं राजा के यहाँ रूप बदल कर बिताई थी।

विराणिन् (पुं.) हाथी।

विराध (पुं.) एक राक्षस।

विराधन (न.) पीड़ा

विराम (पुं.) अवसान। अन्त। चुप होना।

विराव (पुं.) शब्द। शब्द रहित।

विरिञ्च (पुं.) विष्णु। ब्रह्मा। शिव।

विरुक्त (त्रि.) दुष्ट रूप वाला। (न.) पीपलामूल। विरुपास (पुं.) महादेव। (त्रि.) इरावने नेत्रों वाला।

विरेक (पुं≱ अतिरेक। जुलाब।

विरेचनम् (न.) मल आदि का निकालना। (त्रि.) फाड़ने वाला। जुलाब।

विरोक (पुं. न.) खेद। सूर्य्य की किरण। विरोचन (पुं.) सूर्य। आक कर पेड़। राजा बलि के

पिता का नाम। प्रह्लाद का पुत्र। एक दैत्य। चन्द्रमा। रुविकर।

विरोध (पुं.) वैर।

विरोधिन् (पुं.) रियु। शत्रु। प्रभवादि साठ संवत्सरों में एक।

विरोधोक्ति (स्त्री.) अलंङ्कार विशेष । विरुद्ध वचन । उत्तरा बोलना ।

विल् (क्रि.) ढांकना। छिपाना।

विलम् (न.) छेद। गुफा।

विलक्ष (त्रि.) हैरान। चिह रहित। लज्जित।

विसक्षण (त्रि.) विशेष सक्षण वाला । विभिन्न । अद्भुत । (न.) कमर । मेष आदि उदित राशियाँ ।

विलम्ब (पुं.) देर। अबेर। प्रतीक्षा के योग्य समय। विलम्बित (त्रि.) लटकता हुआ। धीमा।

विलय (पुं.) प्रलय। नाश।

विलशय } (पुं.) सांप । चूहा । छिपकली । बिसतुइया ।

विलाप (पुं.) रोकर बोलना।

विलास (पुं.) हर्ष। चमक। आनन्द में अङ्गों का विशेष रूप से हिलाना। स्रियों की श्रंङ्गार सम्बन्धी चेष्टा विशेष।

विलासिन् (स्त्री.) नारी। स्त्री।

विलासिनी (स्त्री.) वेश्या। (पुं.) सांप। कृष्ण। आग। कामदेव। महादेव। चन्द्रमा।

विलीन (त्रि.) नष्ट-प्राप्त । छिपा हुआ । गुप्त । विलेपन (न.) पीसा व घिसा हुआ चन्दन । उबटन ।

फोड़े आदि की दवाई।

विलोचन (न.) नेत्र। आँख।

विलोडित (न.) बिलोया गया।

विलोम (त्रि.) विपरीत। उल्टा।

विलोमनिक (पुं.) हायी।

विलोल (त्रि.) चञ्चल। लालची।

विल्व (बिल्व ) (पुं.) नारियल का पेड़ । बिल्व वृक्ष ।

(न.) परिमाण। नाप।

विवष } (पुं.) कन्बे पर रख कर बोझ वीवष } उठाने की एक तकड़ी। सड़क। घड़ा।

अनाज एकत्र करना।

विवर (न.) छिद्र। दोष। विवरण (न.) व्याख्यान।रिपोर्ट।किसी का लिखा हुआ हाल। स्पष्टीकरण। खुलासा।

विदरनालिका (स्त्री.) वेणु। बांस। पोंगी।

विवर्ण (त्रि.) अध्य । मीच ।

विवर्त्त (पुं.) नाच। मोड़।

विवस (त्रि.) पराधीन । परवशः। व्याकुल।

विवस्वत् (पुं.) सूर्व। आक का पेड़। अरुण।

विवार (पुं.) झगड़ा। कलह।

विवाह (पुं.) ब्याह। शादी।

विवाहित (त्रि.) ब्याहा हुआ।

विवाह्य (त्रि.) विवाह योग्य। विशेष कर उठाने योग्य।

विविक्त (त्रि.) निर्जन। पवित्र। असंयुक्त। विवेकी।

विविध (त्रि.) कई प्रकार।

विवीत (त्रि.) बहुत घासवाला देश।

विवृत (स्त्री.) विस्तार । व्याख्यान ।

विवेक (पुं.) विचार। भेद ज्ञान।

विवोढ (पुं.) जामाता। दामाद।

विद्योक (पुं.) स्त्रियों के हाव भाव कटास। कोमलता।

विश् (क्रि.) प्रवेश करना।

विश (पुं.) मनुष्य। बनिया।

विशङ्कट (त्रि.) विशाल। लम्बा।

विशव (पुं.) सफेद रङ्ग।

विश्व (पुं.) संशय। शक। मीमांसा।

विश्वर (पुं.) वथ। मारना।

विश्वल्या (श्री.) गुसा। अजवाइन। (त्रि.) जिसका तीर दुर हुआ हो।

विश्वसन (न.) मारण। मारना। (पुं.) तलवार।

विश्वस्त (त्रि.) बीतगया। नष्ट।

विशाख (पुं.) कार्त्तिकेय। तारा विशेष। धनुषधारियों का आसन विशेल।

विशारण (न.) मारण।

विकारक (पुं.) पण्डित। बकुल वृक्ष। चतुर। (त्रि.) अच्छा। चतुर।

विश्वाल (त्रि.) विस्तीर्ण। (पुं.) हिरन। राजा। विश्वालता (स्रो.) वड़प्पन। विस्तार। फैलाव।

विशाला (स्ती.) इन्द्रवारुणी। महेन्द्रवारुणी। उज्जैन। नदी विशेष।

विश्वालास (पुं.) महादेव। गरुड़। विष्णु। (त्रि.) बड़ी आँखों वाला।

विशालासी (स्त्री.) पार्वती। नागदन्ती।

विशिक्त (पुं.) तीर। शरवृक्ष। (त्रि.) शिखाद्यन। विश्विक्ता (स्त्री.) गली। कुल्हाड़ी। सुई या आलपीन। बड़े तीक्ष्ण। तीर। मार्ग। नाइन।

विशिष्ट (त्रि.) मिला हुआ। विलक्षण। विशेषण वाला। विशिष्टाह्नैत (न.) एक सिन्हान्त जो अनादि काल से प्रवृत्त है। बीच में अनेक बाधायें होकर इस के कृश होने पर श्री रामानुजाचार्य द्वारा ब्रह्मसूत्रादि भाष्य द्वारा निर्णीत। इस में कार्यरूपा माया और वैसे ही जीव को कारण रूप ब्रह्म से अभित्र और इसी कारण तीनों तत्त्व नित्य माने जाते हैं। वेदान्त-सिन्हात।

विशीर्ण (त्रि.) शुष्क। सूख गया। बूढ़ा हो गया। विशुद्ध (त्रि.) निर्मल, साफ।

विशुद्धि (स्त्री.) शोधन। साफ करना। दोष-शून्यता। विश्रृंखल (त्रि.) परिपाटी से रहित। विश्लेष (त्रि.) विलक्षण। बहुत। अधिक। (पुं.) विवेक। अन्तर। चिह विशेष। विशेष सम्पत्ति। विशेषत्व। विलक्षणत्व। रुग्णावस्था में विशेष शोच्य अथवा सुधार की दशा। अङ्ग। जाति। प्रकार। रीति। सर्वोत्तमता। व्यक्तित्व। माथे का तिलक। टीका। अल्क्कार विशेष। वैशेषिक दर्शन के सात पदार्थों में से एक।

विशेषक (पुं.) माथे पर लगाया गया तिलक। (त्रि.) अधिक करने वाला। तीन। (न.) तीन श्लोकों का एक वाक्य।

विशेषगुण (पुं.) वैशेषिक दर्शन में वर्णित गुण विशेष।

विशेषण (न.) जिसके द्वारा विशेष्य निरूपण किया जाय। गुण रूप आदि का बताने वाला शब्द।

विशेषविधि } (पुं.) नियम विशेष। विशेषशास } (न.) ग्रन्थ विशेष।

विशेषित (त्रि.) निजी गुण रूपादि दिखाया गया। विशेषण युक्त किया हुआ। फाड़ा गया। फर्क किया गया।

विशेषोक्ति (स्री.) विशेष वचन। अर्थ सम्बन्धी अतङ्कार विशेष। बढ़कर कहना।

विश्लोक (पुं.) अशोक का पेड़। (त्रि.) शोक से रहित। विश्लोबनी (स्त्री.) बजदन्ती। (त्रि.) शोधन करने वाली।

विश्रणन 🕽 (न.) दान। देना। वितरण

विश्राणन 🕽 करना। बाँटना। प्रतिपादन करना।

विश्वस्य (त्रि.) विश्वस्त । शान्त । अनुद्धत । गाढ । विश्वम 🐧 (पुं.) विराम । आराम । किसी

विश्वाम वर्त्तमान क्रिया का अवसान।

विश्वम्म (पुं.) विश्वास । प्रत्यय । खेल सम्बन्धी विवाद । वध ।

विश्राव (पुं.) प्रसिद्धि। ख्याति।

विश्वत (पुं.) विख्यात। प्रतिद्ध।

विश्विष्टि (त्रि.) वियुक्त । बिसुड़ा हुआ । ढीला । विश्व (न.) नगत् । संसार । (पुं.) नीवात्मा ।

(त्रि.) समस्त।

विश्वकर्मन् (पुं.) सूर्य। देवशिल्पी। मुनि विशेष। परमात्मा।

विश्वकृत् (पुं.) विश्वकर्मा। परमेश्वर।

विश्वकेतु (पुं.) अनिरुद्ध।

विश्वक्सेन ) (पुं.) विष्णु। श्रीबैकुण्ठ में

विष्वक्सेन 🕽 नित्यसूरि श्रीविष्णु के सेनापति।

- विश्वच (अव्य.) सर्वत्र । सब ओर।

विध्व (त्रि.) विश्वगामी।

विश्ववारिणी (स्ती.) पृथिवी। संसार को बारण करने वाली।

विश्वपसन (पुं.) अग्नि । चन्द्रमा ।देवता । विश्वकर्मा ।

विश्वम्पर (पुं.) जगत्पालक। इन्द्र। विष्णु।

विश्वरेतस् (पुं.) ब्रह्मा। भगवान्। विष्णु।

विश्ववेदस् (पुं.) इन्द्रादि देवगण।

विश्वसूज् (पूं.) ब्रह्मा। परमात्मा।

विश्वस्त (त्रि.) विश्वासपात्र ।

विश्वस्ता (सी.) विधवा स्त्री। विश्वासपात्र स्त्री।

विश्वाची (स्री.) एक अप्सरा।

विश्वात्मन् (पुं.) विष्णु । नारायण ।

विश्वानरं (पुं.) सावित्री की उपाधि।

विश्वामित्र (पुं.) गाधिपुत्र । ऋषि विशेष । एक राजा ।

विश्वाराज् (पुं.) विश्वों का अधिपति। परमेश्वर।

विश्वावसु (पुं.) एक गन्धर्व।

विश्वास (पुं.) प्रत्यय। मरोसा। श्रद्धा।

विश्वेदेव (पुं.) श्राद्ध में पूजे जाने वाले दस देवता। आग।

विश्वेश (पुं.) जगतपति। विष्णु और शिव।

विष् (कि.) फैलाना। खाना। जाना। घेरना। पृथक् करना। उड़ेलना। छिड़कना।

विष् (स्त्री.) विष्ठा। फैलाव। लड़की।

विष (न.) कमल की केसर। मृणाल। वत्सनाम विष। जल।

विषकण्ठ (पुं.) शिव।

विषध्न (पुं.) शिरीष वृक्ष । घी । बहेडा । (त्रि.) विष को दूर करने वाला ! बच औषधि ।

विषज्वर (पुं.) महिष। मैंसा। ज्वर विशेष।

विषण्ड (न.) मृणाल।

विषदन्तक (पुं.) सर्प।

विषयर (पुं.) साँप।

विषम (त्रि.) अयुग्म। ऊंचा नीचा। दारुण। (न.) संकट। एक प्रकार का पदा।

विषमच्छद (त्रि.) सप्तच्छद।

विषमञ्जर (पुं.) ज्वर विशेष । मतेरिया बुखार । वह ज्वर जिसका समय नियत न हो ।

विषमनवन (पुं.) महादेव।

विषमस्य (त्रि.) सङ्कटाएज। ऊंची नीची भूमि में ठहरने वाला।

विषमशिष्ट (न.) अनुचित शासन।

विषमायुष (पुं.) कामदेव।

विषय (पुं.) इन्द्रियों के कर्म, देखना सुनना आदि। निवन्थ। वस्तु। पदार्थ। स्थान। नगरः।

विषयिन् (न.) ज्ञान। ज्ञानेन्त्रिय। (पुं.) राजा। कामदेव।(त्रि.)विषयी।विषयीं में फर्सा हुआ।

विषलता (सी.) इन्द्रवारुणी बेल।

विषेविद्या (स्री.) विष दूर करने की विद्या।

विषवैद्य (पुं.) विष दूर करने की विद्या जानने वाला।

विषाण (न.) सींग। झबी और सूअर **का दांत।** श्रीरकाकोती। कोढ़ की दवा।

विषाद (पुं.) अवसाद। दुःख।

विषान्तक (पुं.) शिव। (त्रि.) विष दूर करने वाला।

विषान्तक (पुं.) विषशतु। चतुरा।

विवास्य (पुं.) सांप। जिसके मुँह में विवाही। दुष्ट। विवु (अन्य.) बराबरी। नाना रूप वाला।

विषुव (न.) समय विशेष। जब रात दिन समान होते हैं।

विषक् (क्रि.) वध करना।

विषक्षम्य (पुं.) सूर्य चन्द्रमा के एकव क्षेने का योग विशेष । विस्तार । रोक । नाटक का एक अङ्ग । योगियों का एक बन्ध । द्वार का बेड़ा । खम्मा । वृक्ष विशेष ।

विष्टप (न.) भुवन। लोक।

विष्टब्ब (त्रि.) प्रतिरुद्ध। रुका हुआ।

विष्टम्भिन् (त्रि.) रोकने वाला।

विष्टर (पुं.) कुशासन। वृक्ष भेद।

विष्टरत्रवस् (पुं.) विष्णु।

विष्टि (स्त्री.) मजूरी। किराया। भाड़ा। बेगार। नरकवास।

विष्टा } (स्री.) पुरी। मल।

विष्णु (पुं.) व्यापक। नारायण। विह । शुद्ध। साफ।

वासुदेव। एक स्मृतिकार का नाम। श्रवण नक्षत्र।

विष्णुगुप्त (पुं.) चाणक्य पण्डित।

विष्णुतैल (न.) तैल विशेष।

विष्णुपद (न.) आकाश।

विष्णुपदी (स्त्री.) गंगा। सूर्य का वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्म राशि पर गमन।

विष्णुपुराण (न.) अष्टादश पुराणों में से एक। विष्णुमाया (स्रो.) अविद्या शक्ति। दुर्गा।

विष्णुरच (पुं.) गरुड़।

विष्णुरात (पुं.) परीक्षित् नाम का राजा।

विष्फार (पुं.) धनुष का टक्कार।

विष्य (त्रि.) विषवध्य।

विष्वाण (न.) भोजन। आहार।

विस (न.) मृणाल।

विस् (क्रि.) छोड़ना।

विसंवाद (पुं.) ठगना। उल्टा सीधा कथन।

विसकुसुम (न.) पद्म।

विसङ्कट (पुं.) सिंह। इहुदी का पेड़।

विसनािष (स्त्री.) पिट्मनी और पद्मों का समूह।

विसर (पुं.) समूह। विस्तार।

विसर्ग (पुं.) दान । त्याग । मोक्ष । प्रलय ।

विसर्जन (न.) त्याग। प्रेरणा।

विसर्पण (न.) प्रसार। फैलाव।

विसिनी (स्त्री.) पद्मलता।

विसूचिका (बी.) इस नाम का एक रोग। हैज़ा।

विसृत (त्रि.) फैला हुआ। 🍍

विसृत्वर (त्रि.) विसरण शील।

विस्मर (त्रि.) फैलने वाला।

विसृष्ट (त्रि.) प्रेरित। क्षिप्त।

विस्त (पुं. न.) सोने की मोहर। अस्सी रत्ती की तौल।

विस्तार (पुं.) विटप । शाखाओं का फैलाव ।

विस्तीर्ण (त्रि.) विशाल। फैला हुआ।

तिस्पृतिक (पुं.) एक प्रकार का विषा आग की चिनगारी।

विस्फोट (पु.) फोड़ा विशेष।

विस्मय (पुं.) आश्चर्य।

विस्मापात (पु.) इन्द्रजाल का खेल। कामदेव (न.) गन्धर्वों का नगर।

विस्मितं (त्रि.) आश्चर्यान्वितः।

विस्मृत (त्रि.) भूल गया।

विस्मृति (स्त्री.) भूलना।

विस्न (न.) कच्ची सन्धि।

विसगन्ध (पुं.) हरताल।

विस्रम्म (पुं.) विश्वास । प्रत्यय ।

विस्निम्मन् (त्रि.) विश्वासी।

विस्नसा (स्त्री.) श्रीणता। बुढ़ाई।

विहग (पुं.) अकाश में उड़ने वाला। पक्षी।

विस्क्रम (पुं.) आकाशगामी। पक्षी।

विस्कराज (पुं.) पक्षियों का राजा। गरुड़।

विहनन (न.) रुकावट। हिंसा।

विहर (पुं.) वियोग। विछोह।

विहसित (न.) मध्यम हास्य।

विवस्त (त्रि.) विकलं। पण्डितः। चतुरः।

विहापित (न.) घुड़ाया गया। दान।

विहायस (पुं. न.) आकाश। पक्षी।

विकार (पुं.) भ्रमण। लीला। बौद्धों का मन्दिर।

विहित (त्रि.) अनुसार। कृत। बोधित।

विहीन (त्रि.) त्यक्त। रहित।

विस्त (त्रि.) विलीन। घबराया हुआ।

वी (क्रि.) चाहना। उत्पन्न करना। फैलना। फेंकना। खाना।

विकास } देखो विकाश।

वीक्षण (न.) नेत्र। आंख। देखना।

वीचि } (पुं.स्त्री.) तरङ्गा लहर। अवकाश। थोड़ा। वीची } फिरना। हर्ष।

वीचिमालिन् (पुं.) समुद्र।

वीज् (क्रि.) पङ्खा करना।

वीज (बीज) (न.) कारण। शुक्र। अंकुर। अव्यक्त गणित। मन्त्र विशेष। धान्य आदि का फल आदि।

वीजकोष (बीजकोष) (पुं.) वरारक। कौड़ी। पद्मबीज का आश्रय। वीजगर्भ (बीजगर्भ) (पुं.) पटोल। वीजन (न.) पंखा। चामर। चमर। वसा। (पुं.) चक्रवाक।

दीजसञ्चय (बीजसञ्चय । (पुं.) बहुत से बिया। वीजसू (बीजसू) (पुं.) पृथिवी। वीजिन् (बीजिन्) (पुं.) उत्पादक। (त्रि.) बीज वाला। वीज्य (त्रि.) कुलीन।

वीटि (स्त्री.) पान की बीड़ी।

वीटी

वीणा (स्त्री.) बीन।

वीतशोक (पुं.) जिसका सोच दूर हो गया हो। योगी। उदासीन। अशोक का पेड़। (त्रि.) शोक रहित।

वीति (स्ती.) गति। दीप्ति। खाना और भोगना। (पुं.) घोड़ा।

वीतिहोत्र (पुं.) वहि। आग। सूर्य। वीथि (स्त्री.) पंक्ति। श्रेणी। गली।

विथी नाटक का देखने योग्य एक अंग।

वीम्र (त्रि.) निर्मल। साफ। (पुं.) आकाश। वायु।

दीनाइ (पुं.) ढकना। पाट। दीप्सा (स्री.) व्यप्ति। फैलाव। बड़ी इच्छा।

दीर (न.) कमल मूल। काञ्जी। उशीर। मिरच।

(त्रि.) बहादुर। शूर। (न.) कुलाचार।

वीरण (न.) उशीर अर्थात् खस। चन्दन। वीरपत्नी (स्त्री.) शूर वीर की भार्या।

वीरपन्ना (स्त्री.) विजया। भाग।

वीरपान (न.) मदिरा पान।

वीरपाण

वीरमद्र (पुं.) अश्वमैघ का घोड़ा। (न.) वीरण।

वीरस् (स्त्री.) वीर की माँ। वीरसेन (पुं.) राजा नल का पिता।

वीरहन् (पुं.) अग्नि होत्र छोड़ने वाला ब्राह्मण। नष्टाग्नि विप्र।

वीरा (स्त्री.) आमलकी। क्षीरकाकोली। पति पुत्र सहिता स्त्री। रम्मा।महाशतावरी। घृतकुमारी। अतिविषा। दाख।

वीराशंसन (न.) युद्ध स्थल। वीरासन (न.) आसन विशेष। वीरुषु (बी.) फैली हुई बेल। वीरुधा

वीरेश्वर (त्रि.) काशी में इस नाम का एक शिव लिक्का महावीर। अतिवली।

वीर्यं (न.) पाराक्रम । बल । प्रभाव । तेज । दीप्ति । वीर्य्यवत् (त्रि.) वीर्य्य वाला । बलवान् ।

वीवध (पुं.) चांवल आदि का गल्ला संग्रह। मार्ग। भार।

वीवधिक (पुं.) बोझा ढोने वाला।

वीहार (पुं.) विहार। क्रीड़ा। विलास।

वृ (कि.) डाकना। सेवा करना। मांगना। स्वीकार करना।

वृंडित (न.) हाथी का चिङ्घार।

वृक् (कि.) पकड़ना।

वृक (पुं.) भेड़िया। काक। वकवृक्ष। उदराग्नि।

वृकदंश (पुं.) कुता।

वृक्ष्यूर्त (पुं.) गीदइ। शृगाल।

वृकोदर (पुं.) भीसेन। इनके पेट में वृक अग्नि है।

वृक्ण (त्रि.) छित्र। काटा हुआ।

वृक्ष (पुं.) कुटज वृक्ष।

वृक्षचर (पु.) वानर। बन्दर।

वृक्षन्काया (न.) बहुत से वृक्षों की छाया।

वृक्षनाय (पुं.) वट वृक्ष।

वृक्षभवन (न.) पेड़ की खोड़ड़। वृक्षवादिका (स्त्री.) घर के समीप का उपवन। नज़र बाग।

वृज् (क्रि.) त्यागना । छोड़ना ।

वृजन (न.) आकाश । पाप । (पुं.) केश । (त्रि.) टेढ़ा । तिच्छां ।

वृजिन (न.) पाप। (पुं.) देश। (त्रि.) टेढ़ा।

वृण् (क्रि.) मक्षण करना। खाना।

वृत् (क्रि.) होना।

वृत (त्रि.) प्रार्थित। स्वीकृत।

वृति (स्त्री.) मांगना। वेष्टन। लपेट। घेरा।

वृत्त (न.) गुरु का नाम । दया । शीच । सत्य । इन्द्रिय निग्रह । हितकर कार्व्यों में रिति-इस प्रकार के आवरण । पद्य विशेष । आजीविका । बीत गया । गील । (त्रि.) पढ़ा हुआ । भरा हुआ । उत्पन्न हुआ । (पु.) कूम्म । वृत्तगन्ध (न.) पद्य विशेष।

वृत्तफल (न.) मिर्च, अनार, बेर, आमला, आदि गोल फल।

वृत्तस्व (त्रि.) अच्छे आचरण वाला ! सदावारी । वृत्तान्त (पुं.) संवाद । हाल । समाचार ।

वृत्ति (स्त्री.) स्थिति। आजीविका। परिवर्तन विशेष। वर्ताव। जीविका।

वृत्र (पुं.) अन्धकार । बैरी । विश्वकम्मां का पुत्र । दैत्य विशेष । मेघ । पर्वत विशेष । मन्त्र । शब्द ।

वृत्रहन् (पु.) इन्द्र।

वृद्या (अव्य.) निरर्धक।

वृषादान (न.) विधि पूर्वक न दिया हुआ दान। वृषामांस (न.) देवोद्देश्य से न मारे गये पशु

वृद्ध (न.) गन्य द्रव्य विशेष। (पुं.) वृक्ष विशेष। (त्रि.) बृद्धा। बृद्धती वाला। पण्डित।

वृद्धप्रिपतामह (पुं.) दादे का बाप।

वृत्रस्मवस् (पुं.) इन्द्र।

वृद्धा (स्ती.) बूढ़ी।

वृद्धि (स्त्री.) अभ्युदय। बढ़ती।

वृद्धजीविका (सी.) सूद छोरी।

वृद्धिश्रास्त (न.) मंगल श्रास्त । नान्दी मुख श्रास्त । आभ्युदियक श्रास्त ।

वृद्धाजीद (त्रि.) व्याज की आय पर जीने वाला। वृषु (क्रि.) चमकना। वढ़ना।

वृन्त (न.) फल और पत्तौ का बन्धन । वृन्ताक (पुं. स्ती.) भंदा। बैंगन ।

वृन्द (न.) समूह। दस अरव की संख्या।

कृन्दा (छी.) तुलसी। राधिका।

वृन्दारक (पुं.) देवता। (त्रि.) मुख्य। सुन्दर। मनोहर। वृन्दावन (पुं.) मथुरा के पास कृष्ण का अप्रेड़ा स्थल-देव्यावों का तीर्थ विशेष।

वृन्दिष्ठ (वि.) विशेष मुख्य।

वृश्चिक (त्रि.) बिच्छू। मेष से आठवीं राशि। औषधि।

वृष् (कि.) सींचना। उत्पाद शक्ति का होना।

वृष (पुं.) बैल । मेष से दूसरी राशि । पुरुष विशेष । इन्द्र । धर्म । सींग वाला । चूहा । शत्रु । कामदेव । बलवान् । ऋषभ नाम दवा । मोर पुच्छ ।

वृष्ण (पुं.) अण्ड कोष। पेलहर।

वृषदंशक (पुं.) चूहे खाने वाला। बिल्ला। बिडात। वृषद्शक (पुं.) शिव।

वृषन् (पुं.) इन्द्र। कर्ण। बैल। घोड़ा।

वृष्पर्यन् (पुं.) शिव। दैत्य विशेष।

वृष्ण्य (पुं.) बैल। कान का छेद। औषधिवि शेष। श्रीवेङ्कट पर्वत जो दक्षिण में प्रधान तीर्घ है।

वृषमगति (पुं.) शिव।

वृष्णानु (पुं.) एक गोप का नाम जो राधिका जी के पिता थे।

वृषल (पुं.) शूद । गाजर । घोड़ा । अधर्मी । राजा कर गप्त ।

वृषली (की.) शूद की की। कन्या जो विवाहिता होने के पूर्व ही ऋतुमती हो गयी।

वृषलोचन (पुं.) पूँसा। बैल की आँखें। (ति.) बैल की आँखों वाला।

वृषयाहन (पुं.) शिव।

वृषस्वन्ती (स्त्रीः) कामुकी। कामातुरा स्त्री। वृषाकपावी (स्त्रीः) स्वाहा। शवी। गीरी।

लक्षी। जीवन्ती।

वृषाकिप (पुं.) महादेव । विष्णु । अग्नि । इन्द्र ।

वृषाकर (पुं.) बलवर्द्धक। उर्द।

वृषाक्क (पुं.) शिव।

 $\left\{ \frac{q^{q}}{q^{q}} \right\} \left( \vec{m} . \right)$  इसी के लिए कुशासन ।

वृषोत्सर्व (पुं.) साण्ड बनाना। मरे हुए के नाम पर बछड़े को दाग कर छोड़ना।

वृष्टि (स्रो.) वर्षा।

वृष्टिश् (पुं.) मेंडक। (त्रि.) वर्षा में हुआ।

वृष्णि (पुं.) वादवीं का वंस। श्रीकृष्ण। बादत। वृष्णिगर्म (पुं.) श्रीकृष्ण।

वृह् (बृह) (क्रि.) चमकना। शब्द करना। बढ़ाना। बृहत् (बृहत्) (व्रि.) बड़ा।

वृहती (बृहती) (स्त्री.) नारद की. वीणा। ३६ की संख्या।लवादा।चादर।वाणी।कण्डियारी।एक

छन्द जिसका पाद नौ अक्षरों का होता है। वृहद्भानु (बृहद्भानु ) (पुं.) सूर्य। चित्रक का पेड़। वृहतीपति (बृहतीपति ) (पुं.) बृहस्पति। वृहस्पति (वृहस्पति ) (पुं.) वाणी का स्वामी। देवगुरु।

बू (क्रि.) स्वीकार करना। वरण करना।

वैंकट (पुं.) पर्वत।

वैंकटेश (पुं.) विष्णु का रूप विशेष। श्रीनिवास।

वेग (पुं.) प्रवाह। गति। तेज।

वेगिन् (पुं.) बाज पक्षी। (त्रि.) वेग वाला।

देवा (स्री.) भाड़ा। किराया।

वेण् १ (स्री.) बाजे पर नाचना। जाना।

वेन् ) जानना। विचारना। लेना। देखना। प्रशंसा करना।

वेण (पुं.) वर्णसङ्कर। पृथु राजा का पिता।

विण ) (स्त्री.) स्त्रियों के सिर के केशों की ग्रन्थि। वेणी ) चोटी। जल की धार। दो या अधिक नदियों का संगम यमुना। गंगा और सरस्वती का संगम स्थल।

वेणीर (पुं.) नीम का पेड़।

वेणु (पुं.) बाँस। बँसी।

वेणुज (पुं.) चाक्ल विशेष। जिसका आकार जी जैसा होता है।

वेणुष्म (पुं.) बँसी बजाने वाला।

वेणुवाद (त्रि.) वेणुवादक। बँसी बजाने वाला।

बेतन (न.) किये हुए काम की नियत मजदूरी। तनख्वाह।

वैतनादान (न.) व्यवहार विशेष। तनख्वाह लेना। नियत द्रव्य लेना।

वेतस् (पुं.) बैत। एक वृक्ष।

वैताल (पुं.) मल्ल । भूताधिष्ठित शव । शिव जी का एक गण । द्वारपाल ।

वेतृ (त्रि.) जानने वाला। उठाने वाला। पाने वाला।

वेत्र (पुं.) बैत।

वेत्रवर (पुं.) द्वारपाल। छड़ीदार।

वेत्रवती } (स्री.) नदी विशेष।

वैत्रासन (न.) मूढ़ा। कुर्सी। चटाई।

वेद (न.) विष्णु। ज्ञान। संहिता विशेष।

वैदनर्भ (पुं.) हिरण्य गर्भ।

वेदन (न.) ज्ञान। सुख दुःखादि का अनुभव। विवाह। धन। सम्पत्ति। दान। शूद्रा स्त्री के साथ उच्चवर्ण का विवाह।

वेदपारम (पुं.) समस्त वेदों को जानने वाला।

वेदमातृ (स्त्री.) गायत्री महामन्त्र।

वेदविद् (पुं.) विष्णु। (त्रि.) वेद को जानने वाला। वेदव्यास (पुं.) पराशर पुत्र। सत्यवती गर्भ सम्भूत मुनि विशेष। शुक देव के पिता।

वेदस् (पुं.) जाने वाला।

वेदाङ्ग (न.) वेदों के छः अंग। जैसे शिक्षा, कर्त्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष।

वेदादि (पुं.) प्रणव । ओंकार ।

वेदान्त (पुं.) तत्त्वज्ञान का प्रचान शास्त्र।

वेदािषप (पुं.) वेद के स्वामी। यथा ऋग्वेद के बृहस्पति, यजुर्वेद के शुक्र, सामवेद के मंगल, अथर्व के बुध। विष्णु।

वेदान्तिन् (त्रि.) वेदान्त दर्शन का जानने वाला।

वेदाध्यास (पुं.) वेद का पढ़ना।

वेदि (स्ती.) साफ की गई भूमि। (पुं.) पण्डित।

वैदिजा (स्त्री.) द्रौपदी। वैदित् (त्रि.) ज्ञाता। जानने वाला।

वेदिन् (पुं.) पण्डित । हिरण्यगर्भ (त्रि.) जानने वाला ।

वेष (पुं.) बींघना। वेघना।

वैषक (न.) कपूर। धनियां। (त्रि.) बेधने वाला। वैषस् (पुं.) हिरण्य गर्भ। विष्णु। सूर्य्य। पण्डित।

ब्रह्मा। बनाने वाला।

वेषित (पुं.) बेधा गया। छिद्रित।

वेधिनी (सी.) जॉक।

वेप् (क्रि.) कापना।

वेपयु (पुं.) कॉपना। वेपन (न.) हिलना।

देम (पुं.) बुन्ने का डण्डा।

वेस् (क्रि.) चलना। हिलना।

वेस (न.) उपवन। काल।

वेला (स्त्री.) समुद्र का तट।

वेस्स (क्रि.) हिलाना।

वेल्सन (पुं.) मिरव।

वेल्लन (न.) घोड़े आदि का जमीन पर लोट लगाना। रोटी आदि बेलने का काठ का टुकड़ा। वैवी (क्रि.) चाहना। फेंकना। फैलना। खाना।

वैश (पुं.) सजावट का कार्य। वेश्यागृह। प्रवेश।

वेशघारिन् (पुं.) कपटी। दम्भी। वेशन्त (पुं.) छोटा ताल। अग्नि।

वेश्मन् (न.) गृह। घर।

वेश्मभू (स्त्री.) घर बनाने योग्य स्थान।

वेश्य (न.) कान का पलड़ा। पगड़ी। पेठा। प्राचीर।

(पुं.) घेरा।

वेश्या (स्त्री.) रण्डी।

वेष्टित (त्रि.) प्राचीर से घिरा हुआ। रुका हुआ।

वेस् (क्रि.) जाना।

वेसन (न.) चने का आटा।

वेहार (पूं.) देश विदेश।

वै (अव्य) अनुनय। पाद को पूर्ण करता है। निश्चय। सम्बोधन ।

वैकस (न.) हार विशेष।

वैकंकत (पुं.) वृक्ष विशेष।

वैकल्पिक (त्रि.) दो में से एक।

वैकल्य (न.) घबराहट।

वैकुण्ठ (प्ं.) विष्णु। गरुड़। इन्द्र।

वैकृत (न.) विकार। परिवर्तन।

वैखरी (स्त्री.) कण्डच आदि अक्षरों का बना शब्द विशेष।

वैखानस (पुं.) वानप्रस्थ।

वैगुण्यः (न.) विगाइना । अन्याय । अपूर्णता ।

वैचित्रव (न.) विलक्षणता।

वैजयन्त (पुं.) इन्द्र प्रासाद । दैत्य विशेष । पताका ।

वैजिक (न.) मुहांजन का तेल। कारण। (त्रि.) बीज सम्बद्यी।

वैज्ञानिक (पुं.) निपुण । विशेष ज्ञानी । विज्ञान वेत्ता । वैद्यालवत (न.) दम्भ युक्त वतः। कपटाचारः।

बैप्पव (इ.) बाँस का फल। (त्रि.) बाँस सम्बन्धी।

वैणविक (त्रि.) वंशी बजाने वाला।

वैणिक (त्रि.) बीन बजाने वाला।

वैन्य } (पुं.) राजा पृथु।

वैतंसिक (त्रि.) व्याधा। शिकारी।

वैतनिक (त्रि.) वैतन लेकर काम करने वाला।

वैतरिणी 🛛 (स्त्री.) यमराज के नगर के समीप की वैतरिणि रिक नदी।

वैतानिक (पुं.) वेद विधि के अनुसार अग्नि स्थापन ।

वैतालिक (त्रि.) माट। बन्दी।

वैतालीव (पुं.) छन्द विशेष।

वैदग्ध (न. स्त्री.) चातुर्य।

वैदर्भ (पूं.) विदर्भ देश का राजा भीष्मक, जिसकी कन्या हिक्मणी थी और पुरंजनी आदि।

वैदर्भी (स्त्री.) रचना विशेष। रुक्मिणी। दमयन्ती। पुरंजनी।

वैदिक (पुं.) वेदज्ञ ब्राह्मण।

वैदुष्य (न.) पाण्डित्य।

वैदूर्य (न.) मणि विशेष।

वैदेह (पुं.) बनियां। शुद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न जाति विशेष। राजा जनक।

**वैदेही** (स्त्री.) सीला। राम पत्नी। हल्दी। मद्य। बनीनी।

वैद्य (पुं.) चिकित्सक।

वैद्यक (न.) चिकित्सा ग्रन्थ या शास्त्र।

वैश (त्रि.) विधान किया हुआ।

वैषात्र (पुं.) सनत्कुमार आदि मुनि विशेष।

वैष्टित (पुं.) धैर्य रहित। योग विशेष।

वैधेय (त्रि.) मूर्ख।

वैषम्यं (न.) विरुद्ध धर्म। विरुद्ध लक्षण।

वैषव्य (न.) रण्डापा।

वैनतेय (पु.) गरुड़। अरुण।

वैनियक (त्रि.) शास्त्र ज्ञान से नमीभूत।

वैनाशिक (पुं.) बौद्धों का शास्त्र । (त्रि.) बौद्धों के शास्त्र को जानने वाला।

वैपरीत्य (न.) उत्तटापन।

वैषव (न.) विभूति। ऐश्वर्य।

वैद्याज (न.) देवताओं का उपवन।

वैमुख्य (न.) विमुखता।

वैमात्र (पुं.) सौतेली मां की सन्तान।

वैयाकरण (त्रि.) व्याकरण जानने वाला।

वैयाध्र (पुं.) भेड़िये की खाल से उकी गाड़ी।

वैयाभ्रपद्य (पुं.) गोत्र के चलाने वाले एक मुनि।

वैवात्व (न.) निर्तण्जता।

वैयासिक (पुं.) शुकदेव।

वैर (न.) विरोध।

वैरकर (त्रि.) विरोधी।

वैरक्तच (न.) विराग।

वैरनियांतन (न.) प्रतिकार।

वैराग्व (न.) त्याग।

वैरिन् (त्रि.) दुश्मन। वैरी।

वैरुप (न.) विरूपता। कुरूप।

वैलक्षण्य (न.) विलक्षणता।

वैलक्ष्य (न.) लज्जा।

वैवधिक (त्रि.) दुकानदार। इल्कारा।

वैवर्ण्य (न.) मैलापन। रंग का बंदलाव।

वैवस्वत (पुं.) यमराज। स्द्र विशेष।

वैवाहिक (त्रि.) विवाह के योग्य। ससुर।

(त्रि.) विवाह वाला।

वैश्रम्पावन (पुं.) व्यास के एक शिष्य।

वैश्वस (न.) मारना। (त्रि.) मारने वाला।

वैशाख (पुं.) वर्ष का दूसरा मास। मथानी। धनुर्धरों का एक प्रकार का पैतरा।

वैशिष्ट्य (न.) विशेष और विशेषण का सम्बन्ध। भेद। अन्तर।

वैशेषिक (न.) कणाद मुनि प्रणीत एक शास्त्र।

वैशेष्य (न.) भेद। विशेषत्व।

वैश्य (पुं.) तीसरा वर्ण। बनियां।

वैश्यवृत्ति (स्त्री.) खेती। व्यापार। गोरक्षा।

वैश्रवण (पुं.) विश्रवाका बेटा। कुबेर। रावण।

वैश्वदेव (पुं.) बिल विशेष।

वैश्वानर (पुं.) अग्नि विशेष जो मनुष्यों के पेट में रहता है। चित्रक वृक्ष। सामवेद की एक शाखा।

वैषम्य (न.) वैलक्षण्य । असमानता ।

वैषयिक (त्रि.) शब्द आदि से उत्पन्न । सुख विशेष ।

वैष्णद (त्रि.) विष्णु मक्त । जिसने विधिपूर्वक विष्णु की दीक्षा ली हो।

वैसारिण (पुं.) मच्छ।

वैहासिक (पुं.) विदूषक। मसखरा।

वोदु (पं.) एक मुनि।

बोह् (त्रि.) वाहक। उठाने वाला। (पुं.) वर।

त्रि.। बोझा ढोने वाला। मूर्ख।

व्यंसक (पुं.) धूर्त। ठग। नटखट।

व्यंसित (पुं.) विञ्चत । ठगा हुआ।

व्यक्त (त्रि.) स्फूट । प्रकाशित । देखने योग्य । प्राज्ञ । स्थूत। (पुं.) मोटा।

व्यक्ति (स्त्री.) प्रकाश। जन। पृथक्-पृथक्।

व्यग्र (त्रि.) व्याकुत । बहुत फंसा हुआ।

व्यंग (त्रि.) विकलांग। अंग से द्वीन। लंगड़ा।

कुहासा। गाल पर काले-काले तिल या धब्बे।

व्यंख (न.) व्यंजना वृत्ति से जानने योग्य अर्थ। व्यंजन (न.) पंखा।

व्यंजक (पुं.) व्यञ्जना द्वारा बतलाने वाला शब्द।

(त्रि.) प्रकाश करने वाला।

व्यञ्जन (न.) भोजनोपकरण।

व्यञ्जित (त्रि.) प्रकाशित।

व्यतिकर (पुं.) सम्बन्ध। व्यसन। दुःखः

व्यतिक्रम (पुं.) विषर्यय। उल्टा।

व्यतिरिक्त (त्रि.) मित्र। पृथक्। जुदा। और। व्यतिरेक (पुं.) विशेष। अतिक्रम। अभाव। विना।

अर्थालंकार विशेष।

व्यतिषक्त (त्रि.) गुथा हुआ। मिला हुआ।

व्यतिषङ्ग (पुं.) परस्पर मेल।

व्यतिहार रे (पुं.) परस्पर एक प्रकार की किया। व्यतीहार परिवर्तन

व्यतीत (त्रि.) अतीत। बीता हुआ। निकला हुआ। व्यतीपात (त्रि.) महोत्पात भेद । एक प्रकार का बड़ा

उपद्रव। ज्योतिष का एक योग विशेष।

व्यत्वव (पुं.) व्यतिक्रम । उत्तटा । उत्लंघन । व्यत्यास (पुं.) विपर्यय । उल्टा ।

व्ययु (क्रि.) चलना। दुःखानुभव करना।

व्यथा (स्री.) पीड़ा रव।

व्यष् (क्रि.) चोट लगना।

व्यव (पुं.) चोट लगाना। फाइना।

व्यध्व (पुं.) दूषित मार्ग। कुपथ।

व्यपदेश (पुं.) कहना। संज्ञा। कापट्य। बहाना।

व्यपरोपण (न.) छेदना। काटना।

व्यपरोपित (त्रि.) छित्र। कटा हुआ।

व्यपाकृति (स्री.) निराकरण। अस्वीकृत करना।

ष्ठिपाना। न मानना। व्यपात्रव (पुं.) आसरा।

व्यपेसा (स्त्री.) अपेक्षा। विशेष चाह बड़ी गरन। व्यपिचार (पुं.) निन्दिताचार। दुराचार। न्याय में हेतु-दोष।

व्यभिचारिन् (पुं.) जार पुरुष । स्थानग्रन्ट । दुराचारी । अलंकार में "निर्वेद" आदि रस का अंग विशेष ।

व्यभिचारिनी (सी.) कुतदा सी।

व्यव (पुं.) विगम। जाना। खर्च। जन्मकुण्डली में सम्म से १२वां स्थान।

व्यर्ष (त्रि.) निष्प्रयोजन। विफल। निरर्थक। व्यक्तीक (न.) अधिय। अनुत। ब्रुट।

व्यवकतन (न.) वियोजन । विगमन । निकालना । घटाना ।

व्यक्तकत्ति (त्रि.) घटाया गया। वियोजित। व्यक्तिकत्र (त्रि.) छित्र। कटा हुआ। विशेषण युक्त। व्यक्तकेद (पुं.) अलगाव। विशेषत्व। मोचन।

व्यवधा (स्त्री.) व्यवधान। अन्तर । बीच। व्यवधानक (त्रि.) कर्ता। अन्तर डालने वाला। डांकने वाला।

व्यवसाय (पुं.) उद्यम् । अनुष्ठान् । अवद्यारण् । व्यवस्या (स्री.) शास्त्र मर्प्यादा । तनवीज् । युवित । व्यवस्थित (त्रि.) शास्त्र द्वारा विद्यान् । किया हुआ पदार्थ । ठीक । सद्यै ।

व्यवस्थितविभाषा (स्त्री.) विकल्प (व्याकरण में)। व्यवस्तृं (त्रि.) व्यवसार करने वाला।

व्यवसर (पुं.) पैसे का देना और लेना आदि निस्सन्देह बर्ताव। आचार, नियमादि अठारह सम्बन्धों के अनुकूल चलना। अनेक संशय रहित मैत्री युक्त बर्ताव। (वि-अव-हार) जैसे-विनानार्वेऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते। नानासन्देहहरणाह्मभवहार इति स्मृतः।।"

व्यवसरपर (न.) झगड़े का स्थान। अभियोग के योग्य। साह्कार की दुकान।

व्यवसरमञ्जूषा (भी.) व्यवसर की माता। न्यायालय। कवहरी। एञ्चायत। समा आदि जहाँ विद्वान, क्कील आदि मुखिया बैठकर न्याय दें।

व्यवसरिक (त्रि.) व्यवहार सम्बन्धी। लेन-देन आदि परस्पर सम्बन्ध सूचक चलन यां वस्तु। जैसे-घड़ा, कपड़ा इत्यादि। (पुं.) इंगुद वृक्ष। व्यवसर्व (त्रि.) व्यवसर के योग्य। अपने ढंग का। मिलता-जुलता। काम में ताने के योग्य।

व्यवहित (त्रि.) दूर अन्तर वाला। आड़ में रखी चीज। उन्ही हुई।

व्यवाय (पुं.) ग्राम्य धर्म । मैथुन । छिपावा । सफाई । (न.) तेज ।

व्यसन (न.) विपत्ति। गिरना। काम और क्रोय से उपजा दोष। मैथुन और मद्यपान दोष। दैवोपदवादि। वह दोष जिसके बिना रहा न जाय जैसे-व्यभिचार, भाँग, गांजा आदि, जुआँ, आदि। आश्रय, भगवदक्ति आदि।

व्यसु (त्रि.) मृत। मरा हुआ।

व्यस्त (त्रि.) व्याकुत । विभक्त । विभक्त । विभक्त । उल्ला

व्याकरण (न.) वह शास्त्र जिसे शब्दों का विवरण भर्ती-पाति जात हो जाय। शब्द शास्त्र।

व्याकुत (त्रि.) घबड़ाया हुआ। विकतः।

व्याकृति (क्री.) महा रूप। प्रकाशन। व्याकरण। अधिक वर्णन करना।

व्याकृत (त्रि.) विभक्त । व्याख्या किया हुआ । मही शकल किया गया ।

व्याकोश व्याकोष } (त्रि.) फैला हुआ। खिला हुआ। प्रमुख।

व्याक्षिप् (क्रि.) उछालना। फैलाना। खोलना।

व्यासीम (पुं.) हतचत । धवराहर ।

व्याख्या (श्री.) विस्तार से किसी विषय को सरल शब्दों में कहना। वर्णन। कथन।

व्याख्यात (त्रि.) वर्णित। कहा हुआ। व्याख्यान किया हुआ।

व्याख्यान (न.) वर्णन। वक्तता। किसी विषय को मली माँति खुलासा कर के पांच लक्षण युक्त कहना। जैसे- "पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्विग्रहो वाक्ययोजना। आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पंचलक्षणम्॥"

व्याघट्टन (न.) मयना। परस्पर रगड़ना।

व्याघात (पुं.) वोट। विघ्न। रुकावट। अर्थ सम्बन्धी एक अलंकार।

व्याघ्र (पुं.) बाघ। लाल एरण्ड। करञ्ज का वृक्ष। व्याधारम (पुं.) बिडाल। बिल्ला। व्याज (पुं.) बहाना। कपट।

व्याजनिन्दा (स्ती.) कपट निन्दा। अर्थालंकार विशेष। व्याजस्तुति (स्ती.) अर्थालंकार विशेष। कपट

युक्त प्रशंसा।

व्याजोक्ति (स्री.) अर्थालंकार विशेष। कपट युक्त कहना।

व्याङ् (पुं.) मांस खाने वाले जीव जैसे बाघ किल्ली आदि। सर्प। इन्द्र। (त्रि.) ठग। गुण्डा।

व्याद्धि (पुं.) एक प्रन्थकार। जिसने व्याकरण और कोष के एक एक प्रन्थ रचे।

व्याच (पुं.) शिकारी। बहेलिया।

व्याधमीत (पुं.) जो पारधी को देख कर डरे। हिरण। पशु आदि!

व्याधि (पुं.) रोग। बीमारी। कोढ़ का रोग। उपद्रव। व्याधित (त्रि.) बीमार। उपद्रव युक्त।

व्याषुत व्याषुत } (त्रि.) काँपा हुआ। हिला हुआ।

व्यान (पुं.) प्राणवायु विशेष !

व्यापक (त्रि.) फैला हुआ।

व्यापन (त्रि.) मरा हुआ। विपत्ति में फंसा हुआ।

व्यापार (पुं.) हिंसा। वष। द्रोहचितन।

व्यापादन (नः) मारना। दूसरे का बुरा सोचना। व्यापार (पुं.) कमालाम होने योग्य काम। परिश्रम। वेष्टा। उद्योग।

व्यापारिन् (त्रि.) व्यापारी। उद्यमी।

व्यापिन् (त्रि.) फैला हुआ। (पुं.) विष्णु।

व्यापृत (त्रि.) व्यापार वाला।

व्याप्त (त्रि.) पूर्ण। पूरा। भरा हुआ।

व्याप्ति (स्री.) पूर्ति-व्यापकता।

व्याप्य (त्रि.) व्याप्त होने के लायक, जैसे-शमी की लकड़ी में आग इत्यादि।

ब्बाम (पुं.) दोनों भुजाओं के बीच का माप विशेष । ब्बाबत (त्रि.) लम्बा। चौड़ा। दूर। बहुत। (न.) लम्बाई। चौडाई।

व्यायाम (पुं.) श्रम । मेहनत । कसरत ।

व्यायोग (पुं.) एक प्रकार का काव्य।

व्याल (त्रि.) दुष्ट । बुरा । निष्दुर । (पुं.) दुष्ट या खूनी झयीं सर्प । वाघ । चीता । राजा । छतिया । ठग । विष्णु का नाम । व्यालक (पुं.) बिगड़ैल हाथी।

व्यालग्रह (पुं.) सपेरा। साँप पकड़ने वाला।

व्यातरूप (पुं.) शिव।

व्यालम्ब (पुं.) एरण्ड वृक्ष विशेष।

व्यालोत्त (त्रि.) हिलने वाला। काँपने वाला। खुला हुआ। स्पन्ट।

व्यावकतन (न.) घटान । बाकी ।

व्यावसासी (स्त्री.) परस्पर इँसना।

व्यावृत्त (त्रि.) वृत्त । घेरा । गोल । निवृत्त । हट गया । स्क गया ।

व्यावृत्ति (स्री.) निवारण। इटाव। लौटना।

व्यास (पुं.) भागों में विभन्त । चौड़ाई, औड़ाई । वृत्त का व्यास । संग्रहकर्ता या विभाग कर्ता विशेष । सत्यवती सत्त । द्वैपायन व्यास ।

व्यासक (त्रि.) तत्पर। आसक्त।

व्यासंग (पुं.) आसक्ति।

व्यासिख (बिः) निषिद्ध। रोका गया।

व्यास्त (त्रि.) घबराया हुआ। रुका हुआ।

व्याहार (पुं.) वाक्य। उक्ति।

व्युक्तम (पुं.) क्रम विपर्यास । उत्तर पुतर ।

बुत्यान (न.) वैर बाँघना। स्वातन्त्र्य करण। प्रतिरोधन। नृत्य विशेष।

व्युत्पिति (स्त्री.) उत्पत्ति। शब्दों के अर्थ जानने की शक्ति। पद पदार्थ की ज्ञान शक्ति।

व्युत्पन्न (त्रि.) पण्डित । विद्वान् । बुद्धिमान् ।

व्युदस्त (त्रि.) फेंका हुआ। तिरस्कार किया हुआ।

**ब्युरास** (पुं.) निसदर करना।

व्युष् (क्रि.) त्यागना । छोड़ना ।

बुष्ट (त्रि.) दग्ध। जला हुआ।

व्यूड (त्रि.) विशेष रीति से खड़ी की गयी सेना। चौड़ा। फैला हुआ। पहिना हुआ। विवाहित।

व्यूत (त्रि.) सीया हुआ। बुना हुआ।

ब्रुड (पुं.) समूह।निर्माण।सम्यक् तर्क।शरीर।सेना।

व्यो (अव्य.) लोहा। बीज।

व्योकार (पुं.) तुहार। व्योमकेश (पुं.) शिव। महादेव।

व्योमचारिन् (पुं.) पक्षी । देवता । ग्रह । नक्षत्र ।

व्योमधूम (पुं.) मेघ। बादल।

व्योमन् (न.) आकाश। पानी।

व्योमयान (न.) उड़न खटोला। बैलून। आकाश-गामी विमान।

ब्योष (न.) तीन कड़वी वस्तु-यथा, सोठ, काली मिर्च और पीपल। त्रिकटु।

व्रजु (क्रि.) जाना। चलना।

वज (पुं.) समूह। झुण्ड। ग्वालों के ठहरने का स्थान।गोशाला।सड़क।बादल।पुराणेतिहास-प्रसिद्ध चौरासी कोस का मथुरा मण्डल।

व्रजनाय (पुं.) श्रीकृष्ण।

व्रजमोहन (पुं.) श्रीकृष्ण।

व्रजवस्लम (पुं.) श्रीकृष्ण।

व्रजाङ्गना (स्त्री.) व्रज वासिनी स्त्री। गोपी।

ब्रुज्या (स्त्री.) पर्य्यटन करना। घूमना। युद्ध की इच्छा से यात्रा।

वर्णु (कि.) घाव लगना। चोट खाना।

व्रष (पुं. न.) घाव। जखम। क्षत।

व्रणित (त्रि.) घायल । चोटिल ।

वत (पुं. न.) पुण्य के साधन उपवासादि नियम विशेष। प्रतिज्ञा।

वतती } (स्री.) लता। बेल। बढ़ाव।

वित्र (पुं.) यजमान। व्रत धारण करने वाला। नियमी।

वश्च् (क्रि.) काटना। घायल करना।

वश्चन् (पुं.) आरी। सुनारों की छैनी या टाँकी।

(न.) कटाव। चिराव। घाव।

वाज (पुं.) गमन। समूह।

ब्राजि (स्त्री.) तुफानी हवा।

वात (पुं.) समूह। झुण्ड। शारीरिक श्रम। बराती।

बातीन (त्रि.) मजदूर। रोजन्दारी पर काम करने वाला।

बात्य (पुं.) संस्कार च्युत द्विज। नीच मनुष्य। वर्णसङ्कर विशेष। भ्रष्ट। "सावित्री पतिता बात्याः।" नमनुः।

बात्यस्तोम (पुं.) बात्य के करने योग्य वत । वेद में एक तन्त्र जो बात्यों ही के लिये है।

व्री (क्रि.) चुनना। जाना। ढकना। चुना जाना।

वीड 🛛 (पुं.) लज्जा।

वीड 🕽 (स्री.)

वीडन (न.) लजाना।

वीडित (त्रि.) लज्जित।

वीस् (क्रि.) घायल करना। वध करना।

व्रीहि (पुं.) चाक्ल।

वीहिकाञ्चन (न.) एक प्रकार की दाल।

बुड् (क्रि.) ढकना। एकत्र करना। ढेर लगाना। डूबना।

वैहेय (त्रि.) चावल। धान उपजने योग्य खेत।

ब्ली (क्रि.) जाना। पकड़ना। सहारना। सहारा देना। चुनना।

व्लेस् (कि.) देखना।

## श

श्व (पुं.) काटने वालाः। नाशः करने वालाः। अस्त्रः। शिवः। (न.) प्रसन्नताः।

शंयु (त्रि.) प्रसन्न । समृद्धिशील ।

शंव (पुं.) इल चलाना। इन्द्र का वज्र। खल्ल के दस्ते का लोहे वाला अग्र भाग।

शंदर (न.) जल। पानी।

शंस् (क्रि.) प्रंशसा करना। दुहराना। पाठ करना। चीटिल करना।

शंस (पुं.) प्रशंसा। पाठ। आह्वन। तन्त्र। जादू। मलाई की इच्छा। आशीर्वाद। शाप। विपत्ति।

शासित (त्रि.) प्रशंसित। निश्चित। पक्षा। मारा गया। कहा गया।

शंस्य (त्रि.) मारने योग्य। प्रशंसा के योग्य।

शकु (क्रि.) डरना। योग्य होना।

शक (पुं.) एक देश। एक जाति। एक राजा जिसने अपना शक चलाया। उसका चलाया वर्ष। युधिष्ठिर, विक्रमादित्य और शालिवाहन इन तीनों राजाओं ने अपने अपने शक चलाये थे।

शकट (पुं. न.) छकड़ा। एक दैत्य, जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था।

शकटहन् (पुं.) श्रीकृष्ण।

शक्त (पुं. न.) खण्ड। हिस्सा। अश। दुकड़ा। छाला। काँटा (मछली का)।

शका (पुं.) बहुवचन । देश विशेष । जाति विशेष ।

शकार (पुं.) राजा की बिन व्याही स्त्री का भाई अनुढ़ माता। मद माता। अभिमानी।

शकारि (पुं.) शक का शत्रु। विक्रमादित्य राजा जिसने शक बन्द अपना संवत् चलाया था।

शकुन (न.) सगुन। पक्षी विशेष। मङ्गलाचार। गीध। शुम सूचक चिह।

शकुनझ (त्रि.) ज्योतिषी।

शकुन्त (पुं.) पक्षी। एक प्रकार का कीड़ा।

शकुन्तला (स्री.) दुष्यन्त की स्त्री।

शकर } (त्रि.) बैल । चौदह अक्षर का पाद वाला

शकारि र एक छन्द।

शक्करी (स्री.) एक नटी। नीच जाती की स्त्री। अहुली। शक्त (त्रि.) शक्ति वाला। कठोर। धनी। अभिधा। चतुर।

शक्ति (स्री.) सामर्थ्य। देवी। धर्म्म विशेष। बर्च्यी। शक्तिग्रह (पुं.) अर्थ को बताने वाली वृत्ति का समझना। वृत्ति। अस्त्र। स्वामिकार्त्तिक। शिव। शक्तिधर (पुं.) कार्त्तिकेय। (त्रि.) शक्ति रखने वाला। शक्तिहोतक (पुं.) बर्च्यी से लड़ने वाला।

**शकु** सक् } (पुं.) सतुआ।

शक्नु (त्रि.) प्रियमाषी।

शक्य (त्रि.) शक्ति वाला।

शक (पुं.) इन्द्र। कुटज वृक्ष। अर्जुन वृक्ष। ज्येष्ठा नक्षत्र। उल्लू। चौदह की संख्या। शिव।

शक (पुं.) बीर बहूटी।

शक्कन (पुं.) इन्द्र का पुत्र। जयन्त। अर्जुन।

शक्रित् (पुं.) मेघनाद । इन्द्रजित् ।

शकधनुस् (न.) राम धनुष्। इन्द्र धनुष्।

शक्रसुत (पुं.) इन्द्र पुत्र । बालि नामी वानरों का राजा । शकाणी (स्त्री.) इन्द्र की पत्नी-पुलोमजा । शवी ।

शङ्कर (पुं.) कल्याण कर्ता। महादेव।

श्रटा (स्त्री.) सन्देह। त्रास। वितर्क। संशय।

शङ्कित (त्रि.) डरा हुआ। सन्दिग्ध।

शहू (पुं.) सूखा वृक्ष। मच्छी भेद। शल्य नामक अस्त्र।कील।दस करोड़ की संख्या।महादेव। १२ अहुल लम्बा एक यन्त्र विशेष, जिससे सूर्य की छाया नापी जाती है।

श्रद्ध कर्ण (पूं.) गद्या।

शह्व (पुं. न.) समुद्र से उत्पन्न शह्व। ललाट की हही। निधि। हाथी के दांत का मध्य भाग। एक मुनि।

शङ्ख्य (पुं.) शङ्ख बजाने वाला।

शङ्खभृत (पुं.) विष्णु । नारायण ।

शिद्धिनी (स्त्री.) चोरपुष्पी। यवतिक्ता। एक प्रकार की स्त्री।

शच् (क्रि.) जाना। बोलना।

शचि } (स्त्री.) इन्द्र पत्नी।

श्रचीपति (पुं.) इन्द्र।

शट् (क्रि.) रोगी होना । अलग करना । जाना । धकना ।

श्रट (पुं.) खट्टा।

श्राटा (स्त्री.) शेर की गर्दन के बाल। शर्ठ् (क्रि.) ठगना। धोखा देना। वध करना। चोटिल करना। समाप्त करना। अधूरा छोड़ देना। जाना। सुस्त पड़े रहना। बुराई करना। प्रशंसा करना।

श्वठ (न.) लोहा। केसर। (पुं.) ठग। बदमाश। उठाई गीरा। मूर्ख। कूढ़मग्ज। बिचवानिया। मध्यस्थ।पञ्च। बतूरा। ढीला या सुस्त मनुष्य। (त्रि.) ओटपायी। नटखट। उपद्रवी। बेईमान। धोखा देने वाला।

शठता (स्त्री.) शाठ्य। ठगी।

श्रण् (क्रि.) देना।

क्षण (पुं.) सन। माँग। सन का पांचा '

श्रण्ड (न.) नपुंसक बैल।

शत (न.) एक सौ।

शतकुष्म (पुं.) एक पर्वत जिसमें से सोना निकलता है।

शतकोटि (पुं.) जिसमें सौ करोड़ नी के हों। वजा। हीरा। (स्त्री.) सौ करोड़ की गिनती।

शतकतु (पुं.) इन्द्र। देवों का राजा।

शतप्नी (स्त्री.) एक प्रकार का हथियार। तोप। बिच्छू। गले की बीमारी।

शततम (त्रि.) सौवाँ।

शतद्रुथा (पुं.) सतलज नदी।

शतधा (स्त्री.) दूब। दूर्वा। सौगुना।

शय

शतवामन् (पुं.) विच्या

शतचार (पुं.) वजा झेरा।

श्रतषृति (पुं.) इन्द्र। ब्रह्मा। स्वर्ग।

श्रतपत्र (न.) कमल। बहुत पत्तो वाला।

सतपथ (पुं.) यजुर्वेदान्तर्गत बाह्यण ग्रन्थ विशेष। सतपथिक (त्रि.) शतपथ बानने वाला। कई मतों पर चलने वाला।

शतपद (न.) कान खजूरा। गोजर।

शतमिषज् (स्री.) चौबीसका नवात्र । शततारका ।

शतमक (पुं.) इन्द्र।

शतस्त्रीव (न.) यजुर्वेद का रुद्राच्याय।

शतरूपा (स्री.) स्वायम्मुब मनु की स्त्री।

शतसादक (त्रि.) लाख की गिनती वाला।

शतहदा (सी.) विजली।

श्रतानन्द (पुं.) अहल्या के गर्म से उत्पन्न एक मुनि। जनक राजा के पुरोहित।

सतानीक (पुं.) व्यास शिष्य विशेष। (त्रि.) सैकड़ों सैनिक वाला।

श्रतार (न.) वज्र। सैकड़ों आरा वाला।

शतायुस् (त्रि.) एक सौ वर्ष की उमर वाला। शातिक (त्रि.) सौ के मूल्य की वस्तु।

शत्य (त्रि.) सौ की गिन्ती वाले ब्रव्य से मोल लिया गवा।

सतु (पुं.) रिपु। वैरी। लग्न से छठवाँ स्थान।

शतुष्न (पुं.) दशरव पुत्र।

श्रद् (क्रि.) गिरना। नाश करना। काटना।

श्रीन (पुं.) सूर्य का बेटा। छाया के गर्भ से उत्पन्न एक ग्रह।

श्रनिवार (पुं.) सातवाँ वार।

शनैश्वर (पुं.) शनिग्रह।

कनैस् (अव्य.) मन्द-मन्द। वीरे।

शंस् (कि.) भारना। स्तुति करना।

शप् (कि.) चिल्लाना। कसम खाना। शाप देना।

**रापव** (पुं.) कसम । किरिया।

शपन (न.) शपथ। सौ। कसम।

शप्त (त्रि.) शापित। कोसा हुआ।

शफ (न.) खुर। सुम। वृक्ष की जड़।

शफर (पुं. स्त्री.) मछली विशेष।

शब्द् (क्रि.) शब्द करना।

शब्द (पुं.) आवाज।

शब्दप्रह (पुं.) कान । शब्द का ज्ञान ।

शब्दब्रह्मन् (न.) वेद। शब्द स्वसंप ब्रह्म।

शन्दभेदिन् (पुं.) शन्द भेदी तीर। जर्जुन। गुदा। लिङ्ग।

श्रन्दशक्ति (स्री.) अर्थ बतलाने वाली शब्द की शक्ति।

बन्दानुसासन (न.) व्याकरण।

शब्दालङ्कार (पुं.) अनुप्रासादि अलंकार।

श्रिवत (भ्री.) बुलाया हुआ।

क्षम् (कि.) शान्त करना।

श्रम (पुं.) शान्ति।

श्रमच (gi.) शान्ति।

श्रमनस्वस् (सी.) यमराज की बहिन। यमुना।

शमल (न.) विच्छा। मल।

समि समी

श्रमिन् (त्रि.) शान्त। धीर। साबिर।

शमीक (पुं.) एक मुनि का नाम।

श्रमीमर्भ (पुं.) आग। ब्राह्मण।

श्रम्पा (स्री.) विजुली।

शम्बु (कि.) जाना।

शम्ब (पुं.) का । भाग्यवाला । मूसल की नोक का लोहा ।

का लाहा। सम्बर् (न.) जल। धन। ब्रता। विज्ञ। मृग। एक दैत्य। एक मच्छा। एक पर्वत। लड़ाई। विज्ञक

दत्य। एक मच्छ। एक पक्त। लड़ाई। चित्रक वृक्ष। लोष। अर्जुन वृक्ष। (त्रि.) बहुत अच्छा। अम्बर्धार (पुं.) अम्बर दैत्य को मारने वाला। कामदेव।

श्रम्बस (पुं. न.) कूल। किनारा। मार्ग व्यथ। मत्सर।

श्रम्भल (पुं.) मुरादाबाद जिले के अन्तर्गत एक गाँव जहाँ कल्कि अवतार होगा।

श्रम्मु (पुं.) महादेव।

शम्पुतनव (पुं.) गणेश। स्वामि कार्त्तिक।

शम्बु 🕽 (पुं. स्त्री.) सींप। रामायण का

सम्बू 🕽 प्रसिद्ध शूत्र तपस्वी। शृङ्खा दैत्य विशेष। सम्बा (स्री.) कील (जुएँ की)। श्रय (पुं.) हाथ। साँप। नींद। सेज। पण।

शयनीय (न.) शय्या। सेज।

श्रयनैकादशी (स्त्री.) आषाढ़ शुल्क पक्ष की एकादशी। शयालु (त्रि.) निद्राशील । सोने वाला । अजगर ।

(पुं.) कुता। शयित (त्रि.) निद्रित। सो गया।

श्रयु (पुं.) अजगर साँप।

शय्या (स्त्री.) खाट। पलङ्ग।

शर (न.) जल। तीर। दही और दूध का सार। **शर**जन्मन् (पुं.) कार्त्तिकेय।

शरट (पुं.) कृकलास। कुसुम्भ शाक।

शरण (न.) गृह। धर। रक्षक। बचाना। वध। घातक।

श्ररणागत (त्रि.) शरणापत्र।

शरणि } (स्त्री.) पद्या रास्ता। सङ्क।

शरण्य (त्रि.) शरण आये हुए की रक्षा करने वाला। शरद् (स्री.) ऋतु विशेष। आश्विन और कार्त्तिक।

शरिष (पुं.) तर्कस। बाग रखने का कोष।

**शरभ** (पुं.) हाथी का बच्चा। आठ पैर का जन्तु विशेष जो सिंह से भी अधिक भयानक और बलवान् बतलाया जाता है। ऊँट। टिह्नी।

शरभू (पुं.) कार्त्तिकेय।

**शरवु रे** (स्नी.) एक नदी जिसकी विशेष प्रसिद्धि सरयू 🕽 अयोध्या में हैं।

शरल (त्रि.) टेढ़ा। धोखा देने वाला।

शरलक (न.) जल। पानी।

श्ररव्य (न.) लक्ष्य। निशाना।

**शराभ्यास** (पुं.) तीर चलाने का अभ्यास।

शरारु (त्रि.) हिंसा।

शरारोप (पुं.) धनुष। कमान।

श्ररावः (पुं. न.) मिट्टी का दीपक । रकाबी । सरवा । कठोरता। करई।

शरावती (स्त्री.) एक नदी।

शराश्रव (पुं.) तूण। तर्कस।

शरीर (न.) देह।

शरीरक (पुं.) जीवात्मा।

शरीरज (पुं.) रोग। बीमारी। (त्रि.) शरीर से उपजने वाला। पसीना। बाल।

शरीरादरण (न.) चमड़ा। कवच । कुर्ता, ॲंग-रखा आदि।

श्ररीरिन् (पुं.) जीव।

शरु (पुं.) तीर। अस्त्र। वज्र। क्रोध। व्यसन। तीर चलाने का अभ्यास।

शरेष्ट (पुं.) आम।

शर्करा (स्री.) खाँड़ । छोटी कङ्करी । ओले का दुकड़ा । पथरी नामक एक रोग।

शर्ष (पुं.) अपान वायु मोचन। समूह। बता। पराक्रम ।

शर्व् (क्रि.) जाना। सोटिल करना। मार डालना। शर्मर (त्रि.) सुख देने वाला। (पुं.) विष्णु।

**श**र्मन् (न.) सुख। (त्रि.) सुख वाला। (पुं.) ब्राह्मण की उपाधि।

शर्मिष्ठा (स्त्री.) वृषपर्वा की कन्या जो राजा ययाति को ब्याही गयी थी।

श्रव्यं (त्रि.) चोटिल। (पुं.) शत्रु।

शर्या (स्त्री.) रात । अङ्गलू । तीर ।

शय्याति (पुं.) वैवस्वत मनु का एक पुत्र।

शर्व (पुं.) महादेव।

**शर्वर** (पुं.) कामदेव। (न.) अन्धेरा।

श्रर्वरी (स्त्री.) रात्रि। स्त्री। इल्दी।

शर्व्वाणी (स्त्री.) शिवपत्नी। पार्वती या दुर्गा।

श्रन् (कि.) जाना।

शलम (पुं.) पतङ्गा। एक कीड़ा।

श्रलाकः (स्री.) शल्य। तीर। सिलाई। मैना। मूर्ति लिखने की कूची। हरी।

शतादु (त्रि.) कच्चा फल। एक प्रकार की जड़। (पुं.) बेल।

शल्क (न.) दुकड़ा। वृक्ष का कलका। मच्छी का काँटा ।

शाल्मलि } (पुं.) छेंकुर का पेड़। शाल्मलि

शल्प (न.) बाण। तीर। तोमर। विष। कील।

शल्लू (क्रि.) जाना।

शल्व (पुं.) देश विशेष'।

शद् (क्रि.) बिगाड़ना। जाना। शव (पुं. न.) मृत शरीर। मुर्दा (न.) जल।

शवकाम्य (पुं.) कुता।

शवयान (न.) ठठरी। शिविका। मुर्दे को उठाने का तख्ता।

शनर (न.) म्लेच्छ जाति विशेषः (पुं.) पानी और शिव।

शवरथ (पुं.) मुर्दा ढोने वाली गाड़ी।

शवल (gi.) रङ्ग वरङ्गी।

शश् (क्रि.) उछल कर जाना।

शश (पुं.) खरगोश।

शशबर (पुं.) चन्द्रमा।

शशबिन्दु (पुं.) राजा विशेष विष्णु।

श्वशाद (पुं.) बाज पक्षी। सूर्यवंशी एक राजा। शश्चिकला (जी.) चन्द्रमा का सोलहवाँ माग।

शशिकान्त (न.) कुमुद। (पुं.) चन्द्र कान्तमणि। शशिन् (पुं.) चन्द्रमा।

शिश्रप्रम (न.) कुमुद का फूल। चाँदनी।

शशिषुषण (पुं.) महादेव। शशिलेखा (स्री.) चन्द्रकला। गिलोय।

शशिष्यः (धुं.) महादेव।

शशोर्ण (न.) खरगोश का रोम।

शक्वत् (अव्य.) निरन्तर। सदा। लगातार।

श्रष् (क्रि.) वध करना।

शब्दुल (पुं.) एक प्रकार का पुआ। कान का छेद। एक मच्छ।

शब्प (न.) छोटी छोटी घास। नयी घास।

शय् (क्रि.) वध करना।

शस् (क्रि.) आशींवाद देना। सोना। स्वप्न देखना।

शसन (न.) यज्ञार्थ पशु हनन।

शस्त (न.) कल्याण। (त्रि.) कल्याण वाला। प्रशंसित। स्तुत। बहुत अच्छा।

शस्त्र (न.) तलवार आदि हथियार।

शस्त्रजीविन् (पुं.) शस्त्र बाँधकर जीनेवाला।

श्रक्षपाणि (पुं.) हाथ में शस्त्र पकड़ने वाला। आततायी।

**शकाण्यास** (पुं.) शस्त्र चलाने की शिक्षा। शक्षिन् (त्रि.) शस्त्रधारी। हथियारबन्ध।

शस्त्री (स्त्री.) छुरी।

शस्य (न.) फल। धान।

शस्यमञ्जरी (स्ती.) नये धान की मञ्जरी।

शाक (पुं. न.) पत्ते, फूल आदि। (पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।शिरीष वृक्ष।शक चलाने वाले राजे। (न.) हर्र।

शाकटायन (पुं.) व्याकरण रचने वाले मुनि विशेष। शाकटिक (पुं.) छकड़े पर जाने वाला।

शाकतर (पुं.) सागोन का पेड़।

शाकम्परी (स्त्री.) दुर्गा। सागों से पालनेवाली।

शाकराज (पुं.) बथुआ का शाक।

शाकिनी (स्त्री.) शाक उत्पन्न करने वाली पृथिवी। देवी की एक सहचरी।

शाकुन (पुं.) सगुन जानने का साधन। एक ग्रन्थ विशेष। काकचरित।

शाकुनिक (पुं.) राजा भरत।

शाक्त (त्रि.) तान्त्रिक जो देवी की उपासना करते हैं।

शाक्तीक (पुं.) वर्धी से तड़ने वाला।

**शाक्य** (पुं.) बुद्धदेव।

शाक्यसिंह (पुं.) बुद्ध विशेष।

शाख (क्रि.) फैलना।

शाख (पुं.) कार्त्तिकेय।

शाखा (स्त्री.) डाली। बाहू। दल। भाग। सर्ग। सम्प्रदाय। राहु। बेल। वेद का एक भाग।

शाखानगर (न.) गाँव का कुछ विभाग जो उससे अलग बसा हो। शहर का मुहल्ला।

शखामृग (पुं.) बन्दर।

शाखारण्ड (पुं.) अपनी शाखा को छोड़ कर काम करने वाला।

शाखिन् (पुं.) पेड़। वेद का एक भाग। एक राजा। म्लेच्छ विशेष।

शाखोट शाखोटक } (स्त्री.) वृक्ष विशेष।

शाङ्कर (पुं.) नादिया। साँड़।

शाङ्करि (पुं.) कार्त्तिकेय। गणेश। आग्न।

शाङ्क (न.) शङ्क का शब्द।

शाद्विक, (पुं.) शङ्ख बनाने वाला। सङ्खर जाति विशेष। शङ्ख बजाने वाला।

शाचि (त्रि.) प्रसिद्ध। बली।

शाट शाट

शाट

शार्ट

शा

:

शाट } (पुं.) कपड़ा। पोशाक।

शाटी (क्री.) कुर्ती।

शाट्यायन (न.) एक प्रकार की होम विधि विशेष। जो मुख्य होम में किसी प्रकार की मूल या विघन होने से किया जाता है।

शाठव (न.) शठता। डीठपन। मूर्खता।

शाष्ट्र (न.) सनिया कप्रड़ा। कसौदी। सान। सिल्ती। आरा। चार मात्रो का माप।

शाणित (त्रि.) तेज किया हुआ।

शाण्डिल्प (पुं.) एक मुनि। धर्मशास्त्र बनाने वाते एक मुनि विशेष। क्लिव वृष्णं। अग्निमेद। शाण्डिलयगोत्र (पुं.) शाण्डिल के गोत्र वाले। शात (त्रि.) पैना। रगड़ा हुआ। पतला। दुक्ला। निर्वल। सुन्दर।कटा हुआ। प्रसन्न। उजतशील।

(न.) प्रसन्नता।

शातोबरी (स्री.) पतली कमर वाली स्री। शातकुष्म (न.) सोना। धतुला। (पुं.) करवीर। शातन (न.) पैना। काटकाँट। विनाशन। शातपत्रक रू (पुं.)वाँदनी।

शातपत्रकी 🕽 (स्त्री.)

शातमान (त्रि.) एक सी के मूल्य की।

शात्रव (पुं.) शत्रु। (न.) वैरियों का समूह। शत्रुता। चोर।

शाद (पुं.) छोटी घास। कीचड़।

शावहरित (पुं.) रमना। हरी हरी घास से भरा पूरा मैदान।

शाद्वल (पुं.) बहुत घासवाला स्थान। शानु (क्रि.) पैना करना। तेज करना।

शान (पुं.) कसौटी। सान घरने का पत्थर या सिल्ली।

शानपाद (पुं.) चन्दन रगड़ने का हुर्सा-या वकला। पारियात्र पर्वत।

शान्तनव (पुं.) भीष्मपितामह।

शान्तनु (पुं.) एक राजा जो भीष्म का पिता था। शान्ति (स्त्री.) काम क्रोध आदि का जीतना। विषयों

से विराग। शान्तनिक (त्रि.) उपद्रवों को दूर करने वाली होम आदि प्रक्रिया।

**शाप** (पुं.) कोसना। गाली। कड़ी बात। शपथ।

शापास (पुं.) मुनि। ऋषि। सन्त। शाब्दबोस (पुं.) ज्ञान विशेष।

शाब्दिक (पुं.) व्याकरण शास्त्र का जाता।

शामित्र (न.) पशु के बाँधने का स्थान।

शाम्बरी (स्ती.) माया। इन्द्रजाल।

शाम्मव (पुं.) गुग्गल । काफूर । एक विष । शिवपुत्र ।

(न.) देवदारु । (त्रि.) शिवोपासक।

शायक }(स्री.) बाण। तीर।

शार (न.) चितकनरा। रङ्ग विरङ्गा।

शास्त्र (पुं.) पपीहा। हिरन। हाथी। भौरा। मोर।

शारद (न.) चिरा कमल । काही । बकुल । (पुं.) हरी मूँग (त्रि.) शरद् ऋतु में उत्पन्न होने वाला ।

भूग (त्रि.) शरद् ऋतु न उत्पन्न कान वाला। शारदिक (न.) शरत् काल का श्राब्ध (पुं.) इस ऋतु में उत्पन्न होने वाला।

श्रारदीया (स्त्री.) शरत् काल में करने योग्य दुर्गा की पूजा।

शारि } (स्त्री.) पासा। शतरञ्ज के मोहरे। मैना शारी } पसी। छल। हाथी का पलाना।

शारिफल (पुं. न.) शतरञ्ज खेलने का खानों वाला कपड़ा या तख्ता।

शारीर (त्रि.) शरीर के साथ मिला हुआ सुख दुःख। (पुं.) बैल मल।

शारीरिक (त्रि.) शरीर से उपजा। शरीर सम्बन्धी।

शास्क (त्रि.) जल्लाद। हिंसक।

शार्कर (त्रि.) इंट रोड़ों वाला स्थान।

शाई (पुं.) सींग का बना हुआ धनुष। सामान्य धनुष। विष्णु का धनुष। सींठ।

शार्त्रिन् (पुं.) विष्णु । शार्त्र धनुर्घारी ।

शार्दूल (पुं.) बाघ। भेड़िया। एक राक्षस। शरभ। जब यह किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है तब इसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। यथा

नरशार्दूल अर्थात् श्रेष्ठ नर। शार्दूलविक्कीड़ित (न.) छन्द विशेष।

शार्वर (न.) रात का। बहुत अन्धेरा।

शात् (क्रि.) कहना । चापतूसी करना । प्रशंसा करना । चमकना । मुक्त होना । शेखी मारना । शाल (पुं.) एक वृक्ष का नाम जो बहुत लम्बा होता

है। घेरा। बाड़ा। मछली। शालिवाहन राजा।
शालग्राम (पुं.) विष्णु चिह्न बताने वाला वह पत्थर
जो गंडकी नदी में हो, वहाँ से लाया गया हो,
किसी ने बनाया न हो, स्वामाविक मूर्ति।
धर्मशास्रों में प्रधान उपास्य शालग्राम शिला।
विष्णुस्गृति और कई पुराणो में इनकी
महिमा प्रसिन्द है। शालग्राम पहाड़ से उत्पन्न
मूर्ति। महाविष्णु।

शालनिर्ध्यास (पुं.) साल वृक्ष का गोंद। शालमञ्जिका (की.) काठ की पुतली। वेश्या। शाला (की.) गृह। घर का स्थान। पेड़ की डाली। पुड़साल।

**शालामृग** (पुं.) गीदड़। श्रृंगाल। शालामृक (पुं.) कुता। गीदड़। गिल्ला। हिरन। बन्दर।

सालापुक (पु.) शुरा। गदङ् । यल्ला । हरन् । बन सालि (पुं.) थान ।

शाकि चलाया।

शाली (स्त्री.) काला जीरा। शालीन (त्रि.) ढीठ। निर्लज्ज।

शालु (न.) कसैला पदार्थ। (पूं.) मेंड़क।

शालूर (पुं.) मेंडक।

शालोत्तरीयः (पुं.) पाणिनि मुनि।

शाल्मल (पुं.) द्वीप विशेष।

शाल्व (पुं.) एक देश।

शाव (पुं.) शिशु ।

श्रावर (पुं.) पाप । अपराष । लोष का पेड़ । शवर कृत मीमांसा भाष्य ।

शाबरी (स्त्री.) भिल्लनी। विद्या विशेष।

शाश्वत (त्रि.) सतत्। नित्य। सदैव।

शास् (क्रि.) प्रशंसा करना । सिखाना । शासन करना । आज्ञा देना । कहना । परामर्श देना । दण्ड देना । पालना ! वश में करना । इच्छा करना ।

शासन (न.) उपदेश करना। सजा देना। हुक्भ देना। शासनहर (पूं.) दूत।

शासितृ (त्रि.) शासनकर्ता। हुकाम।

शास्त्र (न.) मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्यों का निश्चय-प्रदर्शक ग्रन्थ। जैसे- "तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य- व्यवस्थिती। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तुमिहाईसि ।। १ ॥ गैरीता।

शास्त्रदर्शिन् (त्रि.) शास्त्र दिखाने वाला। विद्वान्। प्राज्ञ। शासीय (त्रि.) छहीं शास्त्रीं में कृष्टिल धर्म। शास्त्र (त्रि.) उपदेश देने योग्य। शिक्षा देने के योग्य। शिक्षा देने के योग्य।

शि (क्रि.) काटना।

शिशपा (स्त्री.) वृक्ष विशेष। सरसई।

शिक्य } (न.) धींका। सिक्य

शिक्षित (त्रि.) अंके पर रखा हुआ। शिक्ष (क्रि.) अण्यास करना। पढ़ाना।

शिक्षा (श्री.) पर्य । रास्ता । उपदेश । सीखा । अध्यास । अक्षरों के उच्चारण को बतलाने वाला वेद का अङ्ग विशेष । विद्या ।

शिक्षागुरु (पुं.) विद्या सिखाने वाला।

शिक्षित (त्रि.) अभ्यासी। शिक्षा प्राप्त। शिक्षण्ड ो

शिखाण्ड } (स्री.) मोर पिच्छ। चूड़ा। चोटी।

शिखण्डक (पुं.) काकपश।

शिखण्डिक (पुं.) मुर्गा।

शिष्डण्डिन् (पुं.) कल्णी वाला। तीर। मयूर। मोर। द्रुपद राजा का १ पुत्र। विष्णु।

शिखार (न.) पहाड़ की चोटी। अन्त। सिरा। शिखा (स्त्री.) शिर के बालों की चोटी।

शिखाकन्द (न.) गाजर।

शिखिष्यज (पुं.) मोर। आग। चित्रक पेड़। केतुग्रह। कुंकुट। घोड़ा। बाबाण। तीर। पहाड़। तीन की संख्या । दीपक। बैल।

शिखिप्रिय (पुं.) छोटा बेर। जङ्गली बेर।

शिखिमोदा (स्री.) अजमोदा। अजवाइन।

शिख्विहर (पुं.) कार्त्तिकेय।

शिग्रु (पुं.) सहजना का पेड़। हर प्रकार का शाक।

शिष् (कि.) सूँघना।

शिंघाण (न.) काच का वर्तन। लोहे का मैल। नाक का मैल। क्लेब्म। शिज् (क्रि.) शब्द का स्पष्ट सुनाई न पड़ना।

शिञ्जा (स्त्री.) गहनों का शब्द । कमान का चिल्ला। शिञ्जिनी (स्त्री.) कमान का चिल्ला।

श्वित (त्रि.) दुर्बल। पैना किया हुआ।

शितद्रु (पुं.) सतलज नदी।

शितश्रक (पुं.) यव। जी।

शिति (पुं.) भोजपत्र का पेड़। (त्रि.) काले रह या चिट्टे रङ्ग का।

शितिकण्ठ (पुं.) महादेव। नीलकण्ठ।

शिथिल (त्रि.) ढीला। कमजोर। मद। मूर्ख। धीमा। सुस्त।

शिनि (पुं.) सात्यकी का मामा। यदुवंशीय एक क्षत्रिय।

क्षिप्र (पुं.) तालाव। नदी।

शिफाकन्द (पुं.) कमल के फूल की जड़।

शिरःफल (पुं.) नारियल।

शिरःशूल (न.) सिर की पीड़ा।

शिरज (पुं.) केश। बाल।

क्षिरस् (न.) मत्था। सिर। आगे। सिरा।

शिरसिरुङ (पुं.) बाल। केश।

श्विरस्क (न.) टोपी। पगड़ी। मुरेठा।

शिरसः (न.) पगड़ी। मुरेठा।

श्चिरस्य (पुं.) सिर पर उत्पन्न। बाल।

शिरा (स्त्री.) नाड़ी वाला।

शिरीष (पुं.) सिरस का पेड़।

शिरोगृह (न.) अटारी। अटा।

शिरोधरा (स्त्री.) ग्रीवा। गर्दन।

शिरोधि (स्त्री.) ग्रीवा। गर्दन।

शिरोमणि (पुं.) चूड़ामणि।

शिरीक्ड (पुं.) केश। बाल।

शिरोवेष्ट (पुं.) पगड़ी। मुरेठा।

शिल् (क्रि.) एक-एक दाना बीनना।

शिल (न.) खेत में बेकार पड़े अत्र के दानों को बीनना। पत्थर।

शिलाकुड्टक (पुं.) छैनी। पत्थर काटने का औजार।

श्रिलाजतु (न.) उपधातु विशेष। शिला-जीत।

शिलाभेद (पुं.) सङ्गतराश की छैनी।

शिलासार (न.) लोहा।

शिल (पुं.) भोजपत्र का पेंड़। दहरी की लकड़ी। शितिन्द (पुं.) एक प्रकार की मछली।

शिली (स्त्री.) दहरी के नीचे की लकड़ी। एक प्रकार का कीट। खम्मे का ऊपरी भाग। तीर। मादा मेंडक।

शिलीन्य (न.) केले का फूल। एक प्रकार की मछती। वृक्ष विशेष। ओला।

शिलीमुख (पुं.) मधुमक्षिका। तीर। युद्ध। मूर्ख। शिलोच्चय (पुं.) पर्वत ।

शिलोञ्ड (पुं.) खेत में पड़े हुए अनाज के दानों को बीनना।

शिल्प (न.) कारीगरी। श्रुवा। आकार। सृष्टि।

शिल्पकारिन् (त्रि.) कारीगर।

शिल्पशाला (स्री.) कारीगरी का घर। शिल्पशास (न.) शिल्प सिखाने वाला शास्र

या विद्या।

शिल्पन् (त्रि.) कारीगर।

क्रिव (न.) मंगल। जल। सेंघानींन। सुहागा।

(पुं.) महादेव। मोक्ष। गुग्गल। वेद। पुण्डरीक का पेड़। काला धतूरा। पारा। देवता। लिङ्ग। एक शुभ योग। वेद।

शिवक (पुं.) एक कील।

श्चिवचतुर्दशी (स्त्री.) फाल्गुन कृष्ण १४ शी।

शिवदूती (स्त्री.) दुर्गा की मूर्ति विशेष।

क्षिवहुम (पुं.) शिवजी का प्यारा वृक्ष।

शिवधातु (पुं.) पारा।

शिवपुरी (स्त्री.) शिवजी की नगरी। उज्जैन और काशी प्रसिद्ध हैं।

शिवरात्रि (स्त्री.) शिवजी की उपासना के लिये रात्रि विशेष। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी।

शिवलिङ्ग (न.) शिव का आकार।

शिवलोक (पुं.) कैलास।

शिववाहन (न.) वृषम। बैल।

शिवबीज (न.) पारा।

शिवशेखर (पुं.) चन्द्रमा। धतूरा फल।

शिवसुन्दरी (स्त्री.) पार्वती । गीदड़ी । सीभाग्यवती स्री। शमी वृक्ष। आमला। दूर्वा। हल्दी।

शिवानी (स्त्री.) पार्वती। जयन्ती वृक्ष। दुर्गा।

शिवालय (न.) श्मशान या शिवजी का मन्दिर। शिवालु (पुं.) गीदड।

शिवि (पुं.) हिंस्न पशु। भोजपत्र का पेड़। उशीनर राजा का पुत्र।

शिविका (स्त्री.) डोनी। पालकी।

शिविर (न.) छावनी।

शिशिर (न.) माघ और फागुन के मास की ऋतु।

शिशुः (पुं.) बालक। बच्चा। आठ और १६ वर्ष के भीतर की उम्र का बालक। शिष्य। चेला।

शिशुत्व (न.) बचपन।

श्रिशुपाल (पुं.) चेदि देश का एक राजा।

शिशुमार (पुं.) जल का जीव विशेष। बालग्रह, जिससे बच्चे मर जाते हैं।

शिश्न (न.) लिङ्ग।

शिश्विदान (त्रि.) सच्चरित्र। पवित्र। वदचलन। पापी।

शिष् (स्री.) चोटिल करना। वद्य करना। बचाना। पहचानना।

शिष्ट (त्रि.) शान्तः। वेद के वचनौं पर विश्वास करने वाता। बचा हुआ। शिक्षित। चतुर। बुद्धिमान। प्रतिष्ठतः। मुख्य। नम्र। सर्वोत्तम। सज्जन।

शिष्टाचार (पुं.) सञ्जनों का आवार।

शिष्ट (स्री.) श्राईन । आझा । सजा । दण्ड । शिष्य (त्रि.) छात्र । विद्यार्थी ।

शी (क्रि.) लेटना। सोना। आराम। करना।

शी (सी.) आसम। निद्रा। शान्ति।

शीक् (क्रि.) छिड़कना। मिगोना। धीरे-धीरे चलना। क्रेय करना। आई करना। सन्तीय करना। बीलना। चमकना।

शीकर (पुं.) सीघा वहना। पानी के कण। हवा। शीघ्र (वि.) जल्दी।

शीध्रचेतन (पुं.) जल्दी जागने वाला। कुता।

शीत (न.) ठण्डा। पानी। बर्फ। (त्रि.) ठण्डा। सुस्त।

शीतक (पुं.) शीतकाल । सर्दी । सुस्त मनुष्य । बिच्छू । निश्चिन्त मनुष्य ।

शीतकर (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

शीतकाल (पुं.) जाड़े की ऋतु।

शीतकृष्म् (पुं.) एक प्रकार का वत। इस वत में तीन-तीन दिनों तक क्रमशः दही, घी और दूष पी कर रहना पड़ता है।

शीतगु (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

शितभानु (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

श्रीतभीक (स्त्री.) मालती। (त्रि.) सर्वी से डरा हुआ।

शीतरिश्म (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

श्रीतस (त्रि.) ठण्डा। (पुं.) वन्द्रमा। कपूर। तारपीन। चम्पक वृझा। व्रतः विशेष। (नं.) ठण्डक। सर्वी। सफेद चन्दन। मोती। तूतिया। कमल। वीरण।

शीतसक (न.) सफेद कमल।

श्रीतला (स्त्री.) एक देवी। वसन्त रोग। चेचक की बीमारी।

शीता } (स्री.) इल का फाल। सीता। दूर्वा।

शीतांशु (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

शीतार्त (त्रि.) शीतपीड़ित। शीतालु (त्रि.) शीतवाधायुक्त।

शीत्कार (पुं.) स्त्रियों की सी सी आवाज। सिसकारी।

सीत्व } (त्रि.) इस क्लाया हुआ।

शीषु (पुं. न.) मद्य विशेष।

शीन (त्रि.) साढ़ा। घना। जमा हुआः। मूर्खः। अजगरः।

शीम् (क्रि.) शेखी मारना। कहना।

शीध्य (पुं.) साँड़। शिव।

शीर (पुं.) अजगर।

शीर्ण (त्रि.) कृश। पतला। मुर्झाया हुआ। सड़ा हुआ। भूना हुआ। सूखा। फटा हुआ। छोटा।

शीर्वे (त्रि.) हानिकारी।

शीर्ष (न.) सिर। माथा।

शीर्षक (न.) शिरस्नाण। टोपी। पगड़ी। सिर। सिर की हड्डी। फैसला। (पुं.) राहु। किसी विषय या लेख का नाम, जिससे उसका स्वरूप ज्ञात हो जाय।

शीर्षच्छेदा (त्रि.) मारने योग्य।

शीर्षण्य (पुं.) टोपी। पगड़ी। (त्रि.) बार्ली से उत्पन्न।

शील् (क्रि.) विचारना।सोचना।मनन करना।सेवा करना। पूजा करना। अध्यास करना। पहनना।समाधि लगाना।

शील (न.) स्वभाव। अच्छा आचरण। (पुं.) साँप।

शीलन (न.) अभ्यास। बार-बार करना।

शीलित (त्रि.) अच्यस्त।

शुक् (क्रि.) जाना।

शुक (न.) एक पेड़ । कपड़ा । व्यास के पुत्र । तोता ।

(पुं.) शोनक वृक्ष।

शुकरेव (पुं.) एक महायोगी मुनि, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद्रागकत को सप्ताह में सुनाया। व्यासपुत्र।

शुकनास (पुं.) स्योनाक वृक्ष । कादम्बरी में तारापीड़ राजा का १ मंत्री ।

शुक्त (न.) मांस। काञ्जी। पिघला हुआ। मीठा पदार्थ जो समय पा कर खड़ा हो गया हो। (त्रि.) निद्र्य। दुर्जन। खड़ा। (स्री.) सीपी।

शुक्तिजं (न.) मोती।

श्रुक्तिमत् (पुं.) पहाड़।

शुक्तिमती (स्री.) एक नदी।

शुक्र (न.) वीर्घ्य। बिन्दु। नेत्र रोग विशेष। एक ग्रह। दैत्यगुरु। अग्नि। चित्रक वृक्ष। जेठ का मास। चौबीसवाँ योग।

शुक्रमुज् (स्रो.) मयूरनी।

शुक्रला (स्री.) उच्चटा वृक्ष।

शुक्रशिष्य (पुं.) असुर। दैत्य। शुक्रिय (त्रि.) यजुर्वेद का ३६ वाँ शान्ति

अध्याय। (न.)। शुक्ल (न.) चाँदी। मक्खन। एक प्रकार का रोग। (पुं.) विद्या रङ्ग। (त्रि.) विद्या रङ्ग

वाला। साफ।

शुक्लकर्मन् (त्रि.) अच्छा काम करने वाला । पवित्र । साफ । (त्रि) शुभचरित्र ।

शुक्लपम (पुं.) उजियाला पाख। सफेद पंख।

शुक्लवायस (पुं.) बगला। श्वेत काक।

शुक्लापाङ्ग (पुं.) मयूर।

श्रुक्लिमन् (पुं.) सफेदी। श्रुक्लोपला, (स्त्री.) सफेद मिसरी। सफेद पत्थर।

कु (पुं.) वट वृक्ष।

शुच् (स्त्री.) शोक। चिन्ता।

शुच् (क्रि.) अफसोस करना।

श्रुचि (पुं.) आग। वित्रक वृक्ष। जेठ का महीना। नेक चाल। ग्रीष्म ऋतु। अच्छा सचिव। सफेट रङ्ग।

शुचिद्रुम (पुं.) अश्वतय वृक्ष।

शुण्ड (पुं.) सुँड़ (हाथी की)। शराब खाना।

(स्त्री.) वेश्या। कुटनी।

शुण्डार (पुं.) कताल। हाथी।

शुद्ध (न.) सैन्धव लवण। शुद्धवल्ली (स्त्री.) गिलोय।

शुद्धान्त (पुं.) राजा का रनवास। अन्तः पुर।

मुखापद्धति (स्ती.) अर्थसम्बन्धी अलंकार विशेष।

शुन्ति (स्री.) सफाई। दुर्गा। देवी। शुन्तीदनि (पुं.) बुद्ध का पिता।

शुष् (क्रि.) साफ होना। घटाना।

शुन् (क्रि.) जाना।

श्रुन (पुं.) कुता।

श्रुनःश्रेप (पुं.) विश्वामित्र का धर्मपुत्र । अजीगर्त के औरस से उत्पत्र ।

शुनक (पुं.) मुनि विशेष। कुता। पिल्ला।

शुनाशीर शुनासीर } (पुं.) इन्द्र। उल्लू।

शुनी (स्त्री.) कुतिया।

शुन्ध् (कि.) साफ करना।

शुम्म् (क्रि.) चमकना। चमकाना।

श्रुप (न.) मङ्गल। भलाई (त्रि.)। भलाई वाला।

शुभंयु (त्रि.) शुभान्वित । भलाई वाला ।

शुभग्रह (पुं.) साध्यह। अच्छा ग्रह।

शुभद्धर (त्रि.) मङ्गलकारक।

शुभद (पुं.) पीपल का पेड़ (त्रि.) मङ्गलकारी।

शुंग्र (न.) अबरक। रूपा। चन्दन। सैंधा नोंन।

शुष्रदन्ती (स्त्री.) पुष्पदन्त दिग्गज की हथिनी।

शुम्म (पुं.) एक दानव विशेष।

शुम्ममर्दिनी (स्त्री.) शुम्म दैत्य कर मारने वाली देवी। दुर्गा।

बुर् (क्रि.) मार डालना।

शुष्क् (क्रि.) कहना। देना। वह द्रव्य, जो इनाम के तौर पर चिड़िया, पशु आदि को फँसाव से छुड़ाने को दिया जाय। भैंट। उपहार।

(पुं. न.) मोल। फीस। कर (टैक्स) घाट आदि की उतराई में दिया जाने वाला द्रव्य। अनियमित द्रव्य। एक प्रकार का सीधन। लड़की का मूल्य। दहेज। यौतुक। देखो शुल्क क्रिया।

शुल्कस्थान (न.) चुङ्गीवसूल करने का स्थान। उपहार बँटने की जगह। वह कचहरी, जहाँ तगान या फीस आदि दिया जाय।

मुल्लं (न.) ताम्र । तावा । रस्सी ।

हुल्व (न.) आचार। यज्ञ का कार्य। रस्सी तामा।

**हुशृष**ण (न.) सेवा करना। सन्तोषप्रद सेवा। बरदाश। परिचर्या।

रुष् (क्रि.) सूखना।

शुष (पुं.) गर्त। गढ़ा। बिल।

शुषिर (न.) छिद्र। बंसी आदि बाजा। (त्रि.) सच्छिद्र (पुं.) मुसा। आग।

शुष्क (त्रि.) धूप आदि से सूख गया। सूखा।

शुष्कल (पुं.) सूखा हुआ मांस।

शुष्क (न.) उद्देश्यशून्य कलह। व्यर्थ की शनुता या वैमनस्य।

शुष्कवण (पुं.) सूखा घाव।

**तुष्पन्** (न.) तेज। शौर्य्य। (पुं.) अग्नि। चित्रक वृक्ष।

पूर्वः (पुं. न.) यव । शिखा । नोरु । काँटा । दया । ममता । एक प्रकार विषैला कीड़ा ।

शुकर (पुं.) सुअर।

कुरइष्ट (पुं.) एक प्रकार की घास, जिसे सूअर चाव से खाते हैं। मुस्ता। मोथा। नागरमोथा हरा।

शुक्त (g.) चञ्चल। घोड़ा।

शूद्र (पुं.) चतुर्थ वर्ण।

शूदकर्म्मन् (न.) शूद्र का काम अर्थात् द्विजातियाँ की सेवा।

शूद्रावेदिन् (पुं.) शूद्रा के साथ विवाह करने वाला। शूना (र्खा.) कसाईखाना।

श्रुन्य (त्रि.) आकाश। खाली। बिन्दु। अभाव। कम तुच्छ। रहित।

शुन्यवादिन् (पुं.) बौद्ध विशेष। अनीश्वरवादी। नास्तिक।

शुर् (क्रि.) रोकना। वद्य करना। वीर बनना। बल दिखलाना।

शूर (पुं.) वीर। वसुदेव नामी यादव। सूर्य्य। सिंह। सूअर। एक मछती।

श्र्रतेन (पुं.) एक देश। यदुवंशी एक राजा।

शूर्प (क्रि.) मापना।

शूर्प (पुं.) सूप। अनाज फटकने का बाँस का बना हुआ सूप।

शूर्पकर्ण (पुं.) सूप जैसे कान वाला । गज । हाथी । शूर्पणखा (स्री.) रावण की बहिन । राक्षसी ।

शूर्म (पुं.) लोहे की मूर्ति।

शुर् (कि.) रोगी होना। चिल्लाना। पीड़ित होना। शुर्व (पुं. न.) रोग विशेष। लोहे का तेज फाला।

विह । एक मुनि । नवाँ योग ।

शूलधातन (न.) मण्डूर।

शुलिंदिष् (पुं.) हींग।

श्लषन्वन् (पुं.) शिव।

शुलघर (पुं.) शिव। शुलघारिन् (पुं.) शिव।

शुलपाणि (पुं.) शिव।

शुलाकृत् (त्रि.) कबाब।

श्रुलिक (त्रि.) लोहे की सीक पर चढ़ा कर पकाया हुआ मांस।

श्लिन् (पुं.) शूल रोग वाला। शिव।

शुल्य (त्रि.) कबाब।

शृगल } (पुं.) सियार। गीदड़। एक दैत्य। वासुदेव।

सृगाल 🎜 (त्रि.) निर्दय। नीच। शृगालिका (स्त्री.) गीदड़ी।

**शृह्ल** (पुं.) लोहे की जञ्जीर। बेड़ी।

शृक्ष (न.) चोटी। प्राचान्य। बड़ाई। काम का उद्रेक। पशु आदि का सींग। बाजा विशेष।

शृहमूल (पुं.) सिंघाड़ा।

शृह्वत् (पुं.) भारवर्ष के ९ सीमा के एक पर्वत का नाम। सींग के समान। सींग वाला।

शृह्वेर (न.) अदरक। सींठ। रामचन्द्र के मित्र गृह का नगर।

शृह्मट (पुं.) चतुष्पय। चौराहा। शब्दालंकार।

शृङ्गार (पुं.) रस विशेष। प्यार। सजावट। चिह्न। लौंग। अदरक। सिन्दूर। गहना।

शृक्किरिन् (पुं.) सुपारी । हाथी । प्रेमी । ताम्बूल । श्रृंगार करने वाला ।

शृक्तिक (न.) एक प्रकार का विष। सींगिया।

शृक्तिका (स्त्री.) मोजपत्र का वृक्ष।

शृक्तिया (पुं.) मेढ़ा।

शृक्तिणी (स्री.) गी। अरबी चमेली।

शृक्षिन् (त्रि.) सींग वाला। चोटी वाला। (पुं.) प्रझड़। झयी। मेड़ा। वृक्ष। शिव। शिव के गण का नाम।

"शृक्षी भृक्षीरिटिस्तुण्डी"

नुष्टी (न.) आमूषण का सोना। औषधि की जड़ी। विष विशेष।

**ृत्रीकनक** (न.) आभूषण में लगाने योग्य सोना।

শূশি (सी.) अङ्कुश।

शृत (त्रि.) पका हुआ।

শृष् (क्रि.) अपान वायु छोड़ना। गीला करना। आर्द्र करना। पकड़ना। काटना।

नृषु (पुं.) बुद्धि। भग। गुदा।

नृ (क्रि.) टुकड़े टुकड़े कर डालना। चीर फाड़ डालना। नष्ट करना।

शेखर (पुं.) शिखा। चोटी। मुकुट।

श्रेष (पुं.न.) लिङ्गा

श्रेफलिका (स्री.) फूलदार वृक्ष। सुहांजना।

शेमुषी (स्री.) बुद्धि।

शेव (पुं.) लिङ्ग।

त्रेविष (पु.) किसी मोह की चरम सीमा। पद्म आदि नौ प्रकार की निधि। खजाना। बेहद।

शैवाल (न.) सिवार। एक प्रकार की घास जो मन्द

प्रवाह वाली नदियों में उगती और चीनी साफ करने के काम आती है।

श्रेष (पुं.) स्वामी। नारायण। प्रतय हो जाने पर भी बच रहने वाला। अनन्त। सर्पराज। बाकी।

श्रेषा (स्त्री.) देवता पर चढ़ी माला आदि निर्मा<mark>ल्य</mark> वस्तु। बाकी बची हुई।

श्रेष (पुं.) शिक्षा नामक व्याकरण ग्रन्थ को पढ़ने या जानने वाला।

शैखरिक (पुं.) अपामार्ग।

शैत्य (न.) शीतलता। सर्दी। ठण्डक।

शैथिल्य (न.) ढीलापन।

शैनेय (पुं.) सात्यिक नाम यादव।

क्रैल (पुं.) पहाड़। (न.) पहाड़ों में उत्पन्न गन्च द्रव्य।

शैलज (न.) एक प्रकार का गन्ध द्रव्य।शिलाजित्।

शैलजा (स्त्री.) गज पिप्पली। दुर्गा।

शैलघर (पुं.) त्रीकृष्ण।

शैलिभित्ति (g.) पत्थर तोड़ने का औजार **छे**नी।

शैलराज (पुं.) हिमालय।

शैलिशिविर (न.) समुद्र।

शैलसुता (स्री.) पार्वती।

शैलाग्र (न.) पहाड़ की वोटी।

शैलाट (पुं.) शेर। मील। किरात।

शैलालिन (पुं.) शैलूब। नट।

शैली (स्त्री.) नियम। रीति।

शैलूष (पुं.) नट । बिल्व वृक्ष । यूर्त । ताल देने वाला ।

श्रैव (त्रि.) शिवभक्तः। (न.) पुराण विशेषः। मङ्गल कार्यः।

श्रैवलिनी (स्त्री.) नदी।

श्रीवाल (न.) पानी में उपजने वाली **पास** ! सिवार । घोड़ा ।

क्रैव्य (पुं.) शिवगोत्रोद्धव राजा विशेष।

श्रेश्वव (न.) बचपन। शिशुपाल। बालपन।

शैक्षर (पु.) काली चिड़िया।

श्रो (क्रि.) तेज़ करना।

शोक (पुं.) वियोग जनित कष्ट । दुःखी ।

शो (पुं.) कदम्ब का पेड़।

शोचिष्केश (पुं.) आग। चित्रक पेड़।

श्रोचिस् (न.) प्रभा। चमक।

शीव्य (त्रि.) श्रुद्ध। दया योग्य।

शोण् (क्रि.) जाना।

शोष (न.) सिन्दूर्। रुधिर। ताल गन्ना। मङ्गल ग्रह। (पुं.) आग।

श्रीणित (न.) लोहू।

श्रीशितपुर (न.) बाणासुर की राजधानी।

श्रोणोपस (पुं.) माणिक्य। ताल।

श्रोध (पुं.) सूजन।

शोयजी (स्ती.) शालपणी। पुनर्नवा।

शोषन (न.) शीच । सफाई । विष्ठा । ऋण चुकाना । योगा । सँवारना ।

शोषित (त्रि.) मार्जित। ढूँढा। घोया। सँवारा।

शोफ (पुं.) सूजन।

शोषन (न.) कमल का फूल। (पुं.) पांचवां योग। (त्रि.) शोषावाला।

शोषञ्जन (पुं.) सुझंजने का पेड़।

श्रीष (पुं.) सुखाना। मिर्गी का रोग।

शोषण (न.) चूस कर रस पीना। सुखाना। कामदेव। एक तीर।

शौक (न.) तोतों का गिरोह।

शौकर (न.) एक तीर्थ। शौक्तिकेय (न.) मोती।

शीक्त्य (पुं.) श्वेतता। सफेदी।

शीच (न.) सफाई। पवित्रता।

शीटीर (त्रि.) त्यागी। दानी। वीर। अहकूरी।

शीक् (क्रि.) अभिमान करना।

शीण्ड (त्रि.) मत्ता दक्षा

शौण्डिक (पुं.) कलार।

शौण्डीर (पुं.) कलार। (त्रि.) अहङ्कारी।

श्रीद्र (पुं.) शूदा से उत्पन्न बेटा।

शीखोदनि (पुं.) बौद्ध मुनि विशेष।

शीनक (पुं.) एक मुनि।

शौकि (पुं.) कसाई। बहेलिया। शिकारी।

शौभिक (त्रि.) मदारी। चेटकी।

श्रीरि (पुं.) वसुदेव या सूर्य्य का पुत्र। विष्णु। शर्नेश्चर।

शौर्ष (न.) वीर्या शक्ति।

शील्किक (पुं.) तहसीलदार। शुल्क उगाहने वाला। ठेकेदार।

शौवस्तिक (त्रि.) कल के दिन का।

शीष्कल (पुं.) सूखे मांस को बेचने वाला।

श्वुत् (क्रि.) बहना।

शच्योत् (क्रि.) बहना।

रच्योत (पुं.) चारों ओर सींचना।

श्मक्रान (न.) मरघट।

स्मज्ञानवासिन् (पुं.) महादेव । वटुक भैरव । चाण्डाल आदि । भूत, प्रेत आदि ।

श्मनु (न.) मूँछ। दाढ़ी।

श्मशुमुखी (स्ती.) पुरुष के लक्षण वाली युवती।

श्मश्रुल (पुं.) दाड़ी वाला। श्मश्रुवर्खेक (पु.) नाई।

श्यान (त्रि.) गढ़ा। सूखा।

श्वाम (पुं.) वृद्ध दारके वृक्ष। अक्षयवट। नीला। काला।

श्वामकण्ठ (पुं.) मोर। शिव। नीलकण्ठ। पक्षी विशेष।

श्यामल (पुं.) काले रङ्ग वाला।

श्यामलता (स्री.) कालापन । हरा रङ्गा।

श्यामसुन्दर (पुं.) श्रीकृष्ण।

श्यामा (स्त्री.) एक औषधि। वह स्त्री जिसके बाल बच्चा अभी उत्पन्न न हुआ हो और उमर सोलह वर्ष की हो। यमुना। रात्रि। गिलोय। गुग्गुल। नील। हल्दी। पीपल। तुलसी। छाया। शिशपा वृक्ष। गी। एक पक्षी। स्त्री विशेष।

श्यामाक (पुं.) धान भेद।

श्यामाङ्ग (पुं.) बुध ग्रह। (त्रि.) काले शरीर वाला।

श्याल (पुं.) साला।

श्याव (पं.) काला पीला स्मा

श्यावदत् (त्रि.) काले दांतों वाला।

श्याववन्त (पुं.) स्वभाव ही से जिसके दांती का रङ्ग काला है।

श्येत (पुं.) सफेद।

श्येन (पुं.) बाज पक्षी। उल्लू।

श्ये (क्रि.) जाना।

श्यैनम्पात (स्त्री.) शिकार। अहेर। श्रण।

श्रण (क्रि.) देना।

श्रत् (अव्य.) गुरु और वेदात पर विश्वास।

श्रय् (क्रि.) चोटिल करना। वध करना। बांधना। घुड़ाना। प्रसन्न होना। निर्वल होना।

श्रयन (न.) यत्न करना। प्रसन्न होना।

त्रस्य (स्त्री.) आदर। गुरु और वेदान्त के वचनों पर विश्वास। स्पृहा। शुद्धि। विश्वास।

श्रद्धालु (स्त्री.) गर्भवती स्त्री जिसको किसी वस्तु की इच्छा हो। (त्रि.) श्रद्धा वाला। विश्वासी।

श्रन्यू (क्रि.) गूथना। सुड़ाना। वय करना।

श्रिपत (त्रि.) पका हुआ।

श्रम (कि.) तपस्या करना।

श्रम (पुं.) शास्त्राभ्यास। आयास। तपस्या। खेद। परिश्रम।

श्रमण (पुं.) भिक्षुक विशेष।

श्रमिन् (त्रि.) मेहनती।

ऋम्भू (क्रि.) भूलना।

श्रय (पुं.) आश्रय। सहारा।

श्रद (पुं.) कान। ख्याति।

श्रवण (न.) कान । सुनना । बाईसवां नक्षत्र ।

श्रवणद्वादश्ची (स्त्री.) भाद्र शुक्ला एकादशी। वह द्वादशी जिसके साथ श्रवण नक्षत्र हो, प्रायः भाद्रपद में अवश्य होती हैं इसका नाम हरिवासर है। इसमें मोजन करने से बारह महीनों की एकादशी के व्रत का फल नष्ट हो जाता है।

श्रविष्ठा (स्त्री.) अति प्रसिद्ध। धनिष्ठा तारा।

श्रवस् (न.) कान। कीर्ति। यश।

श्रा (क्रि.) पकाना।

श्राण (त्रि.) पका हुआ।

श्रान्त (न.) पितरों की तृप्ति के लिए किया जाने वाला पिण्डदान आदि कर्म।

श्राद्धदेव (पुं.) इस नामका एक मनु। यमराज। श्राद्ध के प्रधान देवता धूर्लोचन, विश्वेदेवा आदि। एक मुनि।

श्रद्धदेवता (स्त्री.) श्राद्ध कर्म में निमन्त्रण देकर पितर बनाये हुए ब्राह्मण। विश्वेदेदेवा और धुर्नोचन आदि। श्रीविष्णु। पितर।

श्राद्धिक (त्रि.) श्राद्ध में देने योग्य पदार्थ का खाने वाला। श्राद्धभोजी ब्राह्मण।

त्रान्त (त्रि.) श्रम बाला। शान्त। जितेन्द्रिय। थका हुआ।

श्रावण (पुं.) सावन मास। कान से सुनी निश्चित बात।

श्रावन्ती (स्री.) धर्मपत्तन नाम की नगरी।

(कि.) सेवा करना।

त्रित् (त्रि.) सेवित। आश्रित।

श्री (क्रि.) पकाना।

श्री (क्षी.) शोषः। लक्ष्मी। लींग। वाणी। सम्पत्ति। बुद्धि। सिद्धिः!

त्रीकण्ठ (पुं.) शिव। मोर। कुठजा**ङ्ग**ल देश।

श्रीकर (न.) लाल कमल का फूल। विष्णु। दाय विमाग सम्बन्धी ग्रन्थ का एक रचयिता पण्डित। (त्रि.) सजाने वाला।

श्रीकान्त (पुं.) विष्णु।

श्रीखण्ड (न.) चन्दन।

श्रीमर्भ (पुं.) विष्णु। खङ्गा तिजोरी।

त्रीघनः (पुं.) बहुत बुद्धि वाला। (न.) दही।

त्रीचक्रम् (न.) त्रिपुर-सुन्दरी की पूजा का अङ्गविशेष।

श्रीज (पुं.) कामदेव। सारा संसार, क्योंकि वह जगत् की माता है।

श्रीद (पुं.) कुबेर। (त्रि.) धन देने वाला।

श्रीषर (पुं.) विष्णु। श्रीमद्भागवत के बावन रीकाकारों में से प्रसिद्ध एक टीकाकार 'श्रीधर स्वामी'।

श्रीनिकेतन (पुं.) विष्णु। विवाह मण्डप। श्रोभा भवन। महिफिल। सभा।

श्रीपथ (पुं.) राजपथ । कल्याणप्रद रास्ता ।

त्रीपर्ण (न.) कमल का फूल।

श्रीपुत्र (पुं.) कामदेव। उच्चैःश्रवा घोड़ा।

श्रीपुष्प (न.) लवङ्ग।

श्रीफल (पुं.) बिल्व का वृक्ष। नारियल।

श्रीभागवत (न.) अष्टादश पुराणों के अन्तर्गत एक प्रसिद्ध महापुराण।

श्रीमत् (पुं.) शोमा वाला। तिलक वृक्ष। पीपल का पेड़। विष्णु। शिव। प्रतिष्ठित। ऐश्वर्यवान्। श्रीमती (स्री.) सुशोभितः! द्रव्यवती। राधिका। प्रतिष्ठिता।

श्रीमूर्ती, (स्त्री.) देवप्रतिमा । प्रतिष्ठा करने योग्य मूर्ति या व्यक्ति विशेष ।

श्रीरङ्गपत्तन (न.) दक्षिण का एक तीर्थ विशेष, प्रसिद्ध 'श्रीरङ्गपट्टन'।

श्रीराम (पुं.) मर्यादा पुरुषोत्तम समचन्द्र। दशरथनन्दन। सीताराम।

श्रील (त्रि.) शोभा वाला। घनवान्। श्रीविष्णु। श्रीलता (स्त्री.) महाज्योतिष्मती लता।

श्रीवत्स (पुं.) श्रीविष्णु का एक प्रधान विड जो सदा वक्षःस्थल में लक्ष्मीनिवास का सूचक है। जैनियों का झण्डा। राजा का निज गृह।

श्रीवराह (पुं.) विष्णु के दशावतारों में से एक। श्रीवास (पुं.) सरल वृक्ष का रस। राल। विष्णु।

श्रीविद्या (स्ती.) त्रिपुरसुन्दरी।

श्रीश (पुं.) विष्णु। लक्ष्मीनाय।

त्रु (कि.) सुनना।

त्रुत (न.) सुना जाता है। । शास्त्र। (त्रि) समझा हुआ।

श्रुतकीर्ति (स्रो.) शत्रुष्न की स्रो। (पुं.) जिसका विख्यात यश हो। यशस्वी।

श्रुतदेवी (स्री.) सरस्वती।

श्रुतबोध (पुं.) छन्द शास्त्र का ग्रन्थ विशेष।

**बुतबद्ध** (पुं.) शिशुपाल का पिता।

श्रुति (स्रो.) कान। वेद। सुनी बात। कहानी। श्रुतिकटु (पु.) कानों में कडुआ लगने वाला वचन।

तकपु (पु.) काना म कडुआ लगन वाला वचन । ओरहना । गाली गलौज । काव्य का एक दोष ।

श्रुतिजीविका (स्री.) स्मृति। वर्म्मशास्त्र। श्रुतिथर (त्रि.) जो सुनने ही से सब समझ लेता है। जो वेद को मानता है। जिसे वेद कण्टस्थ

हैं। वेदज्ञ। वेदधारी।

त्रुतिमूल (न.) वेद। वेदविहित धर्म। कर्णमूल रोग। त्रुतिवर्जित (त्रि.) बहरा। डोरा। वेद का पाठ न करने वाला। वेद का अनधिकारी।

त्रुतिवेध (पुं.) कनछेदन संस्कार। श्रुत्यनुप्रास (पुं.) शब्दालंकार। श्रुत्युक्त (त्रि.) वेदविहित धर्म। मुवा } (पुं.) यज्ञीय पाञ विशेष। ब्रह्मा का हाय।

श्रेड़ी (स्त्री.) गणित शास्त्र का प्रकार विशेष।

श्रेणी } (स्त्री.) छिद्ररहित पॉनेत।

श्रेयस् (न.) बहुत सराहने योग्य। धर्म। मोक्ष शुम। (त्रि.) बहुत अच्छा।

त्रेष्ठ (पुं.) बहुत अच्छा। कुबेर। राजा। ब्राह्मण। विष्णु। (न.) गी का दूष।(त्रि.) सर्वोत्तम।

श्रीष्ठिन् (पुं.) सेठ। साह्कार।

🖣 (क्रि.) पसीजना।

नैष्ठव (न.) उत्तमता। मलाई।

त्रोण् (क्रि.) एकत्र करना।

त्रोण (त्रि.) लङ्गड़ा। (पुं.) रोग विशेष।

श्रोणा (स्त्री.) श्रवण नक्षत्र।

त्रीण } (स्री.) कटि। पथ। मार्ग

श्रोणिफलक (न.) अच्छी कमर।

त्रोतक (त्रि.) सुनने योग्य।

त्रोतस् (न.) कान। नदी का वेग। इन्द्रियां।

त्रोत (न.) कान।

त्रोत्रिक (पुं.) वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण।

नीत (त्रि.) वेदविहित। (पुं.) गार्हपत्य, आहवनीय तथा दक्षिण अग्नि।

श्रीत्रं (न.) श्रोतिय का काम।

श्रीषट् (अव्य.) देक्ता को हवि देने का मन्त्र।

श्लक्ण (त्रि.) अल्प। थोड़ा। मनोहर। ढीला। विकना। लोहा।

श्लय् (क्रि.) कमजोर होना।

श्लय (त्रि.) शिथित। ढीला।

श्लाष् (कि.) अपने गुणों को प्रकट करना।

श्लाघा (स्री.) प्रशंसा। बड़ाई।

श्लाप्न (त्रि.) प्रशंस्य। बड़ाई के योग्य।

श्लिष् (क्रि.) मिलना।

श्लिष्ट (त्रि.) आलिङ्गित। श्लेषसप शब्दालङ्कार युक्त शब्द।

श्लील (त्रि.) शोभा वाला। अच्छा। प्रशंसनीय।

श्लेष (पुं.) आलिङ्गन । शब्दालङ्कार ।

श्ले**ष्मण** (पुं.) कफ वाला।

**इलेष्मन्** (पुं.) बलगम । कफ ।

श्लेष्मल (त्रि.) कफ वाला।

श्लेष्मान्तक (पुं.) लसोड़े का पेड़। बहेरा फल।

श्लोक् (क्रि.) प्रशंसा करना। बनाना। बढ़ाना। एकत्र होना।

श्लोक (पुं.) कवि की रची चार पार्दो वाली पद्यमयी रचना। यश। कीर्ति। बड़ाई।

श्वः श्रेयस (न.) भलाई। सुख। परमात्मा। शिव। शुभ। भद्र।

श्वदंष्ट्रक (पुं.) गोखरु। गोक्षुर।

श्वधूर्त (पुं.)शृगाल। गीदड़।

श्वन् (पुं) कुता।

श्वपच (पुं.) चाण्डाल।

श्वपाक (पुं.)चाण्डाल।

श्वफल (पुँ.) अनार। नारक्षी। बीजपुर।

**श्वफल्क** (पुं.) अक्रूर के पिता का नाम।

श्वमीरु (पुं.) शृगाल।

श्वम्र (कि.) जाना।

श्वप्र (न.) छिद्र। छेद। टोपी।

श्वयथु (पुं.) सोज। सोजश।

श्ववृत्ति (पुं.) नौकरी। दासत्व वृत्ति। श्वानवृत्ति।

भ्वशुर (पुं.) ससुर।

श्वशुर्य (पुं.) ससुर का सन्तान। देवर।

श्वश्रू (स्त्री.) सास।

श्वस् (अव्य.) आने वाला दिन। कल।

श्वस् (क्रि.) जीना। सोना।

श्वसन (पुं.) हवा।

श्वसित (न.) सांस।

श्वस्तन (त्रि.) आनेवाले (करल) तक रहने वाला पदार्थ।

श्वस्त्य (त्रि.) देखो श्वस्तन।

श्वागणिक (पुं.) कुतों द्वारा आखेट करने वाला।

श्वादन्त (त्रि.) कुत्ते के दांत वाला।

श्वान (पुं.) कुकुर। कुता।

श्वापद (पुं.) व्याघ्र। मेड़िया।

श्वास (पुं.) हवा। दमा का रोग। १९व (क्रि.) जाना। बढ़ना।

श्वित् (क्रि.) सफेद करना।

श्वित्र (न.) सफ़ेद। श्वेत।

श्चित्रिन (त्रि.) सफेद कोढ़ का रोगी । श्चित (पुं.) एक द्वीप। एक पहाड़। शुक्र ग्रह। शंख।

त (पु.) एक क्षाप । एक पश्चन । सुक्र अरु । स्कृद बादल । जीरा । (न.) रीप्य ।

श्वेतद्वीप (पुं.) विष्णु के रहने का द्वीप।

श्वेतधामन (पुं.) चन्द्र। कपूर। समुद्र की आग। श्वेतपत्र (पुं.) हंस।

भ्वेतपद्**म** (न.) सफेद कमल का फूल।

श्वेतिपङ्गल (पुं.) सिंह। शेर।

भ्वेतरक्त (पुं.) गुलाबी।

श्वेतवाजिन् (पुं.) चन्द्र। अर्जुन।

श्वेतावासस् (पुं.) श्वेतवस्त्रधारी विरक्त वैष्णव। शुक्लाम्बर विष्णु। एक प्रकार के संन्यासी।

श्वेतवाह (पुं.) इन्द्र। अर्जुन। चन्द्र।

श्वेतवाहन (पुं.) चन्द्र। इन्द्र। अर्जुन।

श्वेतसर्षप (पुं.) सफेद सरसों।

श्वेतहय (पुं.) उच्चै:श्रवा घोड़ा। श्वेता (स्ती.) कौड़ी। वंशरोचना। शर्करा।

श्वेतोडी (स्री.) शची।

श्वैत्य (न.) शुक्लवर्ण। सफ़ेद रहा।

श्वैत्र } (न.) सफेद कोव ।

## ष

(त्रि.) सर्वोत्तम । बुद्धिमान् । (पुं.) हानि । नाश ।
 अन्त । शेष । मोक्ष । अज्ञान । स्वर्ग । निद्धा ।
 विद्धान् जन । चुंची की बींडी । केश ।
 गर्भविमोचन ।

षग् (क्रि.) छिपाना।

षच् (क्रि.) सींचना। मिलना।

षट्कर्मन् (न.) डः प्रकार के तन्त्रोक्त काम।
यथा-स्तम्भन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन,
विद्वेषण और मारणः। अथवा-पढ़ना और
पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना
और देना, वे छः कर्म ब्राह्मणों के हैं।

(पुं.) ब्राह्मण । षट्कोण (न.) छः कोन कला । लग्न से छठवां स्थान । सुदर्शन चक्र । षट्चक (न.) छः चक्र। योगाध्यास में प्राणायाम के वायु को रोकने के छः स्थान। उनका प्रधान स्थान। उन चक्कों को बताने वाला ग्रन्थ।

षट्कत्वारिंशत् (स्ती.) छियालीस । ४६।

षट्चरण (पुं.) भीरा। छः पाँव वाला। षटपदी स्तोत्र।

षड् (क्रि.) रहना। बल करना।

षट्तिलिन (पुं.) तिलों का मर्दन आदि छः कर्म।

बट्त्रिंशत् (स्री.) छत्तीस । ३६।

बट्पव्चाश्रत् (स्ती.) छप्पन। ५६।

बट्पदी (स्त्री.) भौरी। छः चरण का एक छन्द। जूं।

षट्प्रज्ञ (पुं.) धर्मादि को भली-भांति समझने वाला। छः शास्त्र जानने वाला।

बढक (न.) वेद के छः अङ्ग । यथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द और ज्योतिष । पद, घन, जटा, क्रम, निरुक्त और निघण्टु छः अंगों वाला वेद ।

षडिभन्न (पूं.) बौद्ध विशेष।

षडशीति (ज्ञी.) छियासी। ८६। सूर्य का संक्रमण विशेष।

षडशीतिमुख (न.) षडशीति नामक संक्रान्ति का मुख।

**षडानन** (पुं.) कार्त्तिकेय । स्वामिकार्त्तिक ।

षडूम्पिं (पुं.) परमेश्वर।

षड्गव (त्रि.) छः बैलों वाला छकड़ा या हल।

बहुगुण (पुं.) राजाओं के छः सन्धि आदि गुण।

षड्ग्रन्य (न.) पीपलामूल।

षड्ज (पुं.) सात में से एक स्वर।

षड्दीर्घ (पुं.) छः दीर्घ जैसे- आ, ई, ऊ, ऐ, औ, अः।

षड्षा (अव्य) छः प्रकार।

षद्रस (पुं.) छः रस। (मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय)।

बड्वर्ग (पुं.) बट्रिपु। काम, क्रोध, लोग, मोह, मद, मात्सर्य। बण (कि.) देना।

भण्ड } (पुं.) बैल। हिजड़ा। हेर।

षण्पुख (पुं.) स्वामिकार्त्तिक । वडानन ।

षद् (क्रि.) विषाद करना। वध करना। जाना।

बञ्जू (कि.) मिलना।

बब् (ति.) छः। ६।

षष्टि (स्त्री.) साठ।

षष्टितम (त्रि.) साठवीं।

षष्टिसंवत्सर (पुं.) प्रमव आदि ज्योतिष के प्रसिद्ध साठवर्ष।

षष्ठ (त्रि.) छठा।

पण्ड (त्रि.) छठवाँ हिस्सा।

षष्ठांश (पुं.) छठवां हिस्सा जो कररूप में किसान राजा को देते हैं।

बष्ठात्र (त्रि.) दिन के छठवें भाग में मोजन करने वाला।

षष्ठी (स्त्री.) मातृका । छठी देवी ।

षस् (कि.) सोना।

बस्जू (क्रि.) फैलना। सरकना।

षड् (क्रि.) सझरा। क्षमा करना।

बाह्गुण्ब (न.) राजनीति के सन्वि आदि छः अंग।

षाण्मातुर (पुं.) कार्त्तिकेय। जिनकी छः माता है।

षाण्मासिक (न.) छमाही श्रान्त । छः महीने में परिवर्तन होने वाला अयन ।

षाष् (क्रि.) पाना।

षान्त्व (क्रि.) आश्वासन देना।

षि (क्रि.) बांघना।

षिट् (क्रि.) अनादर करना।

षिड्ग (पुं.) यूर्त। तम्पट।

षिष् (क्रि.) जाना।

षिव् (क्रि.) सीना।

(क्रि.) सोमरस का निकालना और मथना। नहाना।

पू (कि.) उत्पन्न होना। पैदा होना। फेंकना।

षूद् (कि.) हटाना।

षेव (क्रि.) सेवा करना।

षो (क्रि.) नाश होना।

बोडत (पुं.) छः दाँत की उम्र का बैत।

बोडशन् (त्रि.) सोलह की संख्या।

बोडश (त्रि.) सोतहवाँ। चन्द्रकता।

षोडशक (न.) प्रेत के उन्द्वारार्थ या निमित्त दी गर्यी सोलह वस्तुएँ-पृथिवी, आसन, जल, वस्त्र, दीपक, अज, पान, छाता, गन्म, माला, फल, शय्या, पादुका, गौ, सोना, चांदी।

बोडशमातृका (स्नी.) सोलह माताएँ यथा:- गौरी, पद्मा, शची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, माला, लोकमाला, शान्ति, पुष्टि, धृति, तुष्टि।

षोडशाङ्ग (पुं.) गुग्गुल आदि सोलह वस्तुओं की बनाई हुई घूप। वह पूजा जिसमें सोलह उपचार हों।

षोडशांबि (पुं.) केकड़ा।

बोडशार (नं) सोलह पत्रों का कमल। एक यन्त्र। षोडिशिन् (पुं.) चन्द्रमा । सोमरस डालने का पात्र । षोडशोपचार (नं) पूजन की सोलह वस्तु। यथा-आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीयक, मधुपर्क, आचमन, स्नान, क्स्र, मूचण, गन्ध, पुष्प, सूप, दीप, नैवेद्य, बन्दन।

षोढा (अव्य) छः प्रकार।

षोढान्यास (पुं.) छः प्रकार के न्यास विशेष (तंत्रोक्त अङ्गन्यास और करन्यास)।

ब्दु (क्रि.) बड़ाई अथवा प्रशंसा करना।

स्त्रे (क्रि.) घेरा दे लेना।

ष्ठगु (क्रि.) छिपाना।

ष्ठा (क्रि.) ठहरना।

ष्ठिव (क्रि.) थूकना।

ष्ठभूत (त्रि.) धूका गया। वमन किया गया।

ष्णा (क्रि.) स्नान करना। साफ करना।

জ্যারু (क्रि.) प्यार करना।

ष्म (क्रि.) मुस्कुराना।

ष्यद् (क्रि.) प्यार करना। चाटना।

ष्यञ्जू (क्रि.) गले लगाना।

घ्यपु (क्रि.) सोना।

ध्वदु (क्रि.) स्नान करना।

## स

स (पुं.) सर्प। एवन। पक्षी। घडज। शिव। विष्णु। जब यह किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, तब उस शब्द का अर्थ सम, तुल्य, सह, सदृश का अर्थ बतलाता है। यथा-सपुत्र, सभार्य, सतृष्ण, सधन, सरोष, सकोप आदि।

संसेप (पुं.) थोड़े में।

संसोध (पुं.) सोम। धनराहट।

संग्राहिन् (पुं.) कुटज नाम का पेड़। एकज करने वाला।

संघ (पुं.) बहुत से जीव। पका मेल।

संघर्ष (पुं.) परस्पर की रगड़। टकर। लड़ाई।

संज्ञ (न.) गन्य ब्रव्य विशेष। चेतना, बृद्धि, आख्या, हाय आदि से अपने भाव को प्रकट करना।

संज्ञा (स्त्री.) गायत्री। सूर्यपत्नी।

संज्ञापन (न.) भारण। जतलाना।

संज्ञासुत (पुं.) शनैश्चर।

संज्ञु (त्रि.) घुटने टेके हुए।

संज्वर (पुं.) आग से उत्पन्न हुई गर्मी।

संगई (पूं.) आपस की रगड़।

संवत (त्रि.) बँघा हुआ। शास्त्र के नियम से वँधा हुआ। प्रिय। इष्ट। माना हुआ।

संयन्तृ (त्रि.) नियन्ता। नियम पर चलाने वाला। संयम (पुं.) इन्द्रियनिग्रह। व्रत के पहिले दिन किये

जाने वाले कर्म।

संयमन (स्त्री.) यम की नगरी।

संयमिन् (पुं.) मुनि विशेष। (त्रि.) इन्द्रियों को रोकनेवाला।

संयाव (पुं.) हलवा। मोहनभोग।

संयुज् (त्रि.) संयुक्त। जुड़ा हुआ।

संयुग (न.) युद्ध। लड़ाई। जङ्ग।

संयुत (त्रि.) संयुक्त। मिला हुआ।

संयोग (पुं.) मेल।

संयोजित (त्रि.) मिलाया हुआ। मिला हुआ।

संरम्भ (पुं.) कोप। निन्दा। उत्साह। वेग। संराधन (न.) अच्छे प्रकार सोचना।

संराव (पुं.) शब्द। आवाज।

संस्क (त्रि.) प्रीढ। अङ्क् रित। जमा हुआ।

संरोष (पुं.) रोकना। फेंकना।

संलग्न (त्रि.) लगा हुआ। सटा हुआ।

संलप (पुं.) एकान्त में बातचीत।

संदत्सर (पुं.) वत्सर। बरिस। साल।

संवत् (अव्य.) विक्रमादित्य के राज्य से चला शाका।

संवर्त (पुं.) प्रलयकाल । धर्मशास-प्रणेता मुनि विशेष । मेघ । मेघराज ! प्रलय के समय बरसने वाला में घा वैसी ही आग । वैसा ही वायु ।

संवर्तक (न.) बलदेव का हल। (पुं.) बडवानल। संवर्तिका (की.) दीप की लाट। नया पत्ता।

संवर्द्धक (त्रि.) बढ़ाने वाला।

संवित (त्रि.) मिला हुआ।

संवसय (पुं.) ग्राम । कुटिया।

संवह (पुं.) सप्तवायु में से एक।

संवार (पुं.) उच्चारण सम्बन्धी बाह्य प्रयत्न। छिपाना।

संवास (युं.) घर। निवासस्थान।

संवाड (पुं.) अन्तों को दाबने वाला। चापी करने वाला।

संविग्न (त्रि.) उद्धिग्न। घबड़ाया हुआ।

स्विति (स्वी.) समझ। प्रतिपत्ति। बुद्धि। स्वीकृति।

सर्विद् (स्त्री.) ज्ञान । प्रतिपत्ति । समाधि । नाम । आचार । सङ्गत । लडाई । प्रसन्नता । प्रतिज्ञा ।

सींवेश (औ.) सिद्धि। भाँग। उत्तम श्रवण। श्रेष्ठ झान।

सर्विद्वचित्रकम (पुं.) प्रतिज्ञा भङ्ग के कारण उत्पत्र विवाद।

सर्विदित (त्रि.) अङ्गीकृत। अच्छी तरह समझा। सर्विद्यान (भ.) उपाय। रचना। कार्य।

संवीसण (न.) खोजना। भली माति देखना।

संवीत (त्रि.) बका हुआ। ठका हुआ। मिला हुआ। संवृत (त्रि.) बका हुआ। छिपा हुआ।

संवेग (पुं.) पूरा वेग। भरपूर।

संवेद (पुं.) उत्तम ज्ञान।

सविश्व (पुं.) नींद।

संवेशन (न.) रतिक्रिया। भोग।

संव्यान (न.) चादर या ऊपर से ओढ़ने का वस्र। दुपहा। अँगोछा।

संशप्तक (पुं.) संग्राम में प्रतिज्ञापूर्वक जाने और वहां से न लौटने वाला सैनिक वीर पुरुष।

संशव (पुं.) सन्देह।

संशयस्य (त्रि.) संशययुक्त।

संश्रयात्मन् (पुं.) सन्देह करने वाला। शक्की। संश्रयालु (त्रि.) शक्की। जिसे सदा सन्देह

बना रहे।

संश्वितृ (त्रि.) सन्देह करने वाला।

संशरण (न.) जिस में अधिक नाश हो। आक्रमण। युद्धारम्भ।

संशित (त्रि.) निर्णय किया हुआ।

संशितव्रत (त्रि.) अपने व्रत या नियम को मली भाँति पूरा करने वाला।

संशुद्धि (की.) मली प्रकार की हुई सफाई। संश्वान (त्रि.) शीत आदि से सिकुड़ा हुआ।

संत्रप (पुं.) आसरा। निवासस्थान।

संबद (पुं.) अङ्गीकार।

संश्रुत (त्रि.) अङ्गीकृत।

संश्लिष्ट (त्रि.) मिला हुआ।

संश्लेष (पुं.) मेल।

संसक्त (त्रि.) मिला हुआ। अति निकट।

संसद् (स्री.) सभा। कमेटी।

संसरण (न.) बहाव। गमनं। चाल। आक्रमण। युद्धारम्म।

संसर्ग (पुं.) मेल। सम्बन्ध।

संसर्गामाव (पुं.) अनमेल। मेल का न होना।

संसार (पुं.) विश्व। दुनिया।

संसारमार्ग (पुं.) योनिद्वार। दुनियाँ की राह। जगत्। संसारिन् (बि.) जीवात्मा।

संसिद्ध (त्रि.) भली-भांति बना हुआ।

संसृति (स्री.) सङ्गत। मेल।

संसुष्ट (पुं.) मिला हुआ। साझीदारों का साझा। -सफा किया हुआ।

संसृष्टिन् (पुं.) साझीदार। फिर से मिले गाई बन्द।

संसर्प (क्रि.) डोलना। चलना। सरपटकर चलना।

संसेक (पुं.) छिड़काव। सींचना।

संस्कृ (क्रि.) सजाना। चिकनाना। सफाई करना। संस्कर्त् (पुं.) रसोई दास।फर्राश। दीक्षा देने वाला। निषेक से अन्त्येष्टि पर्यन्त सोलंड संस्कार

करने वाला। शुद्धि करने वाला।

संस्कार (पुं.) धर्म, रसोई, पात्रशुद्धि, अत्रशुद्धि आदि किसी तरह की शुद्धि, जैसे मलादि शुद्धि, धातु आदि शुद्धि। श्रुति-स्मृति आदि का अनुभवजन्य आत्मा का गुण। शास्त्र से उत्पन्न झान।योग्यता।व्याकरण आदि से शुद्ध शब्द।देववाणी।व्याकरण द्वारा शब्दों की साध् निका। यझादि कर्मों में भूमि आदि की शुद्धि के लिये किये जाने वाले कर्म । निषेक, गर्भाधानादि सोलह संस्कार। वैष्णवी दीक्षा सम्बन्धी पञ्च संस्कार इत्यादि।

संस्कृत (त्रि.) साफ किया हुआ। शोषित। सिद्ध किया। सजाया।

संस्तर (पुं.) पत्ते फूल आदि से बनी या कुश कांस आदि की आसनी। शय्या। सेन। बिस्तरा।

संस्तव (पुं.) मली मांति प्रशंसा करना।

संस्त्याय (पुं.) ढेर। पड़ोस। स्वदेशी भाई। जासूस। भेदिया।

संस्थान (न.) ढेर। संग्रह। पद। रूप। बनावट। चौराहम। मृत्यु।

संस्थापन (न.) एकत्रीकरण। घुमाव।

संस्थापित (त्रि.) एकत्र किया हुआ। नियत किया गया।

संस्थित (त्रि.) मृत। ठहराया हुआ।

संस्पृश् (क्रि.) छूना। पानी छिड़कना। मिलाना।

संस्पृष्ट (त्रि.) घुआ हुआ। मिला हआ।

संस्फल (पुं.) मेढ़ा। बादल।

संस्फुट (त्रि.) खिला हुआ। कुसुमित।

संस्फेट } (पुं.) युद्ध। लड़ाई।

संस्मृ (क्रि.) स्मरण करना।

संस्मृति (श्ली.) स्मरण। याददाश्त।

संस्रव } (पुं.) टपका। बहाव। चार।

399

संडन् (क्रि.) दो को एक करना। ढेर लगाना मार डालना। चोट लगाना।

संहत (त्रि.) चोटिल । बन्द । दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ । एकत्र हुआ ।

संहति (स्त्री.) समूह। मली प्रकार चोट लगाना। संहनन (न.) दृढ़ता। शरीर। वधा अर्झी की. रगड़न। बल।

संहर्ष (पुं.) आनन्द। वायु।

संद्वार (पुं.) प्रलय। नाश।

संहिता (श्ली.) पुराण। इतिहास। वेद का वह भाग जिसमें कर्मकाण्ड का प्रतिपादन किया गया है।

संडूति (स्री.) अनेकों द्वारा आहूत। संडदिन् (त्रि.) शब्द करने वाला।

सकर्ण (त्रि.) सुनने वाला।

सकर्मक (त्रि.) कर्म वाली क्रियाओं को बतलाने

वाला व्याकरण का धातु।

सकल (त्रि.) सम्पूर्ण। समूचा। सकरण (त्रि.) कार्यसहित। कार्य।

सकाश (पुँ.) समीप। पास।

सकुल्य (त्रि.) जात माई। सगोत्र।

सकृत् (अव्य.) एक बार।

सक्टाज (पुं.) काक।

सकृत्फला (स्री.) जिसमें एकही बार फल हो। सकृत्फली केले का पेड़। जो एकही बार जने। सिंहिनी।

सक्त (त्रि.) लगा हुआ। आसक्त।

सक्तु (पुं.) सत्तु। सतुआ।

सक्षिम् (नं.) ऊठ। गाड़ी का अङ्ग।

सिखः (स्त्री.) समान प्रेम करने वाला।

सखी (स्री.) सहेली।

सख्य (न.) मैत्री।

सगर (न.) सूर्यवंशीय एक राजा। (त्रि.) विष वाला।

सगर्भ (पुं.) सहोदर माई।

सगीत्र (न.) एक गोत्र वाला।

सिंग्ध (स्त्री.) सह भोजन।

सङ्कट (त्रि.) पीड़ा। विपत्ति। छोटा स्थान।

सङ्कर (पुं.) दोगला।

सङ्कर्षण (पुं.) बलदेव। भारी खिंचाव।

सङ्कलन (न.) सम्पादन। संग्रह।

सङ्कल्प (पुं.) दृढ़ विचार। निश्चथ।

सङ्कल्पजन्मन् (पुं.) कामदेव।

सङ्कल्पयोनि (पुं.) कामदेव।

सङ्क्रसुक (त्रि.) मन्द। मूर्ख। दुर्जन।

सङ्काश (त्रि.) सदृश। समान।

सङ्कीर्ण (त्रि.) सिकुड़ा हुआ। (पुं.) दोगला।

सङ्कुचित (त्रि.) सिकुड़ा हुआ।

संङ्केत (पुं.) सूचना। इशारा। प्रेमी से मिलने का गुप्त स्थान।

सङ्केतित (त्रि.) सङ्केत किया हुआ।

सङ्कोच (पुं.) संक्षेप। सिकुड़ना। मछली। (न.) केसर।

संक्रन्दन (पुं.) इन्द्र।

संक्रमण (न.) संक्रान्ति। जाना। बीच में आना। लांघ जाना। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है तब उसे संक्रमण कहते हैं।

संक्रान्ति (ब्री.) मेल । एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन ।

संख्या (न.) युद्ध। लड़ाई। विचार। बुद्धि। संख्यात (त्रि.) गिना हुआ। प्रसिद्ध।

संख्यावत् (पुं.) पण्डित । (त्रि.) गिनती करने वाला । संख्येष (त्रि.) गिनने योग्य ।

सङ्ग (पुं.) संबन्ध। (त्रि.) मिला हुआ।

सङ्गत (न.) मैत्री।

सङ्गीत (स्त्री.) सगमा मेला सभा। परिचय। अचानक घटना। ज्ञान। विशेष ज्ञान के लिये पुंछना।

सङ्गम (पुं.) मेल। मैथुन। नद अथवा नदियों के परस्पर मिलने का स्थान।

सङ्गर (पुं.) आपत्ति। युद्ध। प्रतिज्ञा। विष। शमी वृक्ष।

सङ्गव (पुं.) प्रातःकाल के बाद का तीन मुहूर्त समय। सङ्गिन् (त्रि.) साथ। भोगी। सङ्गीत (न.) नाच। गान। बजाना। गीत।

सङ्गीर्ण (त्रि.) माना हुआ।

संग्रह (गुं.) सञ्चय । संक्षेप । बहुत अर्थ वाले विषय को थोडे में लिखना ।

संग्रहणी (स्त्री.) रोग विशेष।

संग्राम (पुं.) लड़ाई।

संग्रामपटह (पुं.) रणवाद्य। मारू बाजा।

संग्राहिन् (पुं.) कुटज वृक्ष। (त्र.) जोड़ने वाला। सङ्ख (पुं.) एक जाति वालों का मेल। समूह।

सङ्ग्रह (पुं.) आपस की रगड़। भीड़। गठन।

चक्र। पहिया।

सङ्घर्ष, (पुं.) पीसना। आपस में टकराना। स्पर्छा। सङ्घरास, (अन्य.) बहुत का एकत्र होना।

सङ्घात (पुं.) समूह। एक नरक।

सची }(स्त्री.) इन्द्राणी।

सचिव (पुं.) मंत्री । आमात्य । दीवान ।

सचेतन (त्रि.) सतर्क। विशिष्ट ज्ञान युक्त।

सचेष्ट (पुं.) आग्र। (त्रि.) चेष्टान्वित।

सच्चिदानन्द (पुं.) ब्रह्म। परमात्मा।

सच्चृद्ध (पुं.) ग्वाला। अहीर। नाई। सजाति (पुं.) एक जाति वाला।

सजातीय (त्रि.) अपनी जाति का।

सजुस् सजूस् } (अन्य.) साथ के अर्थ में।

सज्ज (त्रि.) उद्युक्तः। तैयारः। सजा हुआः। सत् से हआः।

सज्जन (त्रि.) रक्षार्थ सेना का स्थान।जोड़ना। मद्र लोग। राजा की सवारी के लिये हाथी का सजाना।

सञ्जित (त्रि.) सजा हुआ। कृतवेश।

सञ्चवः (पुं.) समूह। संग्रह।

सञ्चित् (पुं.) जमा करने वाला। संग्रह-कारक। सञ्जार (पुं.) गमन। मार्ग। कठिन यात्रा। कठिनाई।

उत्तेजना। सर्पमणि। सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश।

सञ्चारक (पुं.) नेता।अगुआ।षड्यंत्र-कारी।वक्ता। सञ्चारिका (स्त्री.) कुटनी। जोड़ा। गन्ध। सञ्जारिन् (पुं.) हवा। व्योमचारिन्।

सञ्जल् (क्रि.) हिलना। काँपना। जाना।

संवाली (सी.) गुञ्ज की झाड़ी।

सञ्चाय्व (पुं.) एक प्रकार का यज्ञ।

सिंब (क्रि.) एकत्र करना। सुव्यवस्था करना।

सक्कव (पुं.) ढेर।

सञ्जित (त्रि.) एकत्रित। घना-गाढ़ा।

सञ्जूर्ण (कि.) पीसना।

सञ्खद् (क्रि.) छिपाना। ढ़कना। तपेटना।

सन्सिद् (क्रि.) काटना। विभक्त करना। घुसेड़ना।

सञ्ज (क्रि.) चिपकना।

सञ्जन् (कि.) उत्पन्न होना।

सञ्जय (पुं.) घृतराष्ट्र के सारिय का नाम। इसने कौरत और पाण्डवों में शान्तिस्थापन की बहुत चेष्टा की थी, किन्तु यह विफल हुआ।

सञ्जल्प (क्रि.) बातचीत करना । (पुं.) बातचीत । गडबड़ । कोलाहल ।

सञ्जवन (न.) एक दूसरे से लगे चार गृह। सञ्जा (स्त्री.) बकरीन

सञ्जीव् (कि.) साथ साथ रहना। फिर से जीवित होना।

सञ्जीवन (न.) फिर से जीवित करने वाला। २९ नरको में से एक। चार गृहों का समूह। जीना।

सञ्जीवनओषि (स्त्री.) एक औषघ जिससे मरा हुआ जी उटे।

संज्ञा (क्रि.) जानना । समझना । मेल से रहना । ताकना । (खी.) चेत ।

संज्ञापन (न.) मारण।

सकर (पुं.) बड़ी गर्मी। व्यर।

सट् (क्रि.) दुकड़ा करना। सजाना।

सटीक (त्रि.) टीका वा व्याख्यासहित '

सङ्घ (कि.) चोटिल करना।

सङ्क (न.) प्राकृत का छोटा रूपक। जैसे "कर्युरमञ्जरी"।

सट्वा (स्त्री.) पक्षी। वाद्य यंत्र विशेष।

सठ् (कि.) सजाना। पूरा करना।

सठि (स्त्री.) नक्षत्र विशेष।

सण्ड (पुं.) बैत । नपुंसक । हिजड़ा । सण्डिश (पुं.) सड़सी । चिमटा । सण्डीन (न.) पक्षियों के उड़ानों में से एक प्रकार का उड़ान।

सत् (त्रि.) असली। अच्छा। सच्चा। प्रतिष्ठित। बुद्धिमान्। दृढ़। (पुं.) ऋषि। महात्मा। (न.) स्थिति।

सतत (न.) निरन्तर। लगातार।

सतत्त्व (न.) स्वमाव।

सतानन्द (पुं.) गीतमपुत्र।

सतीर्घ्यं } (पुं.) गुरुपाई।

सतील (पुं.) बाँस। वायु। भटर। मसूर।

सतीलक (पुं.) मटर।

सतेर (पुं.) मूंसी। चोकर।

सत्कर्त् (पुं.) विष्णु।

सत्कर्मन् (न.) वेदविहित यज्ञादि कर्म।

सत्कार (पुं.) आदर।

सत्कृत (त्रि.) सम्मानित।

सिक्किया (स्त्री.) सत्कार। आदर।

सत्तम (त्रि.) बहुत अच्छा।

सत्ता (स्रो.) प्रधानता । मुख्यता । अस्तित्व । विद्यमानता । सत्त्र (न.) घर । ढकना । धन । वन । तालाब । छल ।

कपट। आश्रम। दान। धर्मार्य दान।

सत्रशाला (स्त्री.) धर्मशाला। यञ्जशाला।

सञाजित् (पुं.) श्रीकृष्णजी का ससुर। सञ्जिन् (पुं.) गृहस्य। यज्ञकर्ता।

सत्त्व (न.) प्रकृति का अवयथ। एक पदार्थ। (पुं. न.) जन्तु। जीव। जब यह केवल "सत्त्व" होता है तब इसका अर्थ होता है-स्वमाव, प्राण, उद्यथ, रण, आत्मा, चित्र, आयु, धन।

सत्पच (पुं.) शोभन भागं। भगवद्वजन। सन्मार्ग। वेदविहित आचार। अच्छा रास्ता।

सत्प्रतिग्रह (पुं.) अच्छे पुरुषों का प्रदत्त दान। अनिन्दित दान लेना।

सत्प्रतिपक्ष (पुं.) हेतु सम्बन्धी दोष भेद।

सत्फल (पुं.) अनार का पेड़। (त्रि.) अच्छे फल वाला। अच्छा फल।

सत्य (त्रि.) सबा। असली। यथार्थ। (पुं.) ब्रह्म के रहने का लोक। पीपल का पेड़। राम। विष्णु। नान्दीमुख श्रान्ड का अधिष्ठाता देवता। सत्यक्रर (पुं.) बयाना । किसी वस्तु को मोल लेने की पक्षाइत ।

सत्यपुर (न.) वैकुण्ठ।

सत्यफल (पुं.) बिल्वफल।

सत्यभामा (भी.) राजा सत्राजित् की कन्या और श्रीकृष्ण की भी।

सत्वम् (अव्यः) स्वीकार। हां। "सचहै"।

सत्ययुग (न.) सत्यप्रधान युग। प्रथम युग। कृतयुग।

सत्ययौवन (पुं.) विद्याधर।

सत्यलोक (पूं.) सात लोकों में से एक।

सत्यवच्यू (पुं.) मुनि। (त्रि.) सच बोलने वाला।

सत्यवत् (पुं.) विद्याघर।

सत्यवती (स्त्री.) व्यास की माता।

सत्यवतीसुतः (पुं.) वेदव्यास।

सत्यवाच् (पुं.) ऋषि। काक।

सत्बवादिन् (त्रि.) सत्यवादी । सत्यव्रत (पुं.) सत्यवतपर । त्रिशंकुराजा ।

सत्यसङ्गर (पुं.) कुबेर। (बि.) सत्यप्रतिज्ञ।

सत्यसन्ब (त्रि.) सत्यप्रतिक्व। रामचन्द्र।

सत्यानृत (न.) व्यापार।

सत्यापन (न.) बयाना देना।

सत्योद्य (त्रि.) सत्यवादी। (त्रं.) सञ्चा वचन।

सत्वर (न.) शीघ्र। जल्दी।

सदन (न.) गृह। घर।

सदव (त्रि.) दयालु।

सदस् (स्त्री.) समा। बैठक। वासस्थान ।

सदस्य (पुं.) समासद।

सदा (अव्य.) सदैव। निरन्तर। नित्य।

सदागति (पुं.) पवन। सूर्य्य। सदा रहने वाला आनन्द। मोक्ष।

सदाचार (पुं.) साधु आचरण।

सदातन (पुं.) विष्णु । (त्रि.) नित्य।

सदादान (त्रि.) सदा दान करने दाला।

(पुं.) ऐरावत हाथी।

सदानन्द (पुं.) शिव। (त्रि.) निरन्तर आनन्द वाला।

सदानर्त (पुं.) सदा नाचने वाला।

सदानीरा (स्त्री.) करतोया नदी।

सदाशिव (पुं.) महादेव।

सदुत्तर (नं.) प्रतिज्ञापत्र के अनुसार उत्तर। सदृष्ठ (त्रि.) तुल्यरूप। बराबर। सदेश (पूं.) देश के साथ। निकट। (त्रि.)

देश वाला।

सब्देतु (पुं.) अच्छा हेतु।

सद्भाव (पुं.) साधुमाव। अच्छा भाव।

सद्भूत (त्रि.) यथार्थ। ठीक।

सदमनु (न.) घर। जल।

सद्यःकृत (त्रि.) झटपट किया हुआ।

सद्यक्षणकर (त्रि.) झटपट प्राण करने वाला।

"सद्योमांसं नवं चाश्रं बाला स्त्री क्षीरमोजनम्। घृतमुष्णोदकस्नानं सद्यः प्राणकराणि बटु।।"

सद्यःशीच (न.) तत्काल होनेवाली शुद्धि।

सद्योजात (पुं.) तुरन्त पैदा हुआ। बछड़ा। शिवजी की एक मूर्ति। वैद्यक में एक रस।

सद्दृरः (न.) अच्छे स्वभाव वाला। अच्छा समाचार।

सद्वृति (स्री.) उत्तम चरित्र । उत्तम व्याख्यान वाला ग्रन्थ । अच्छी जीविका । (त्रि.) अच्छी जीविका वाला । अच्छी चालचलन वाला ।

सधर्म्मन् (त्रि.) सदृश। बराबर।

सधर्म्मचारिणी (स्री.) भार्य्या।

सर्धाम्मन् (त्रि.) पत्नी।

सचवा (स्त्री.) सौभाग्यवती स्त्री।

सद्यक्व (त्रि.) सहवर। साथ विवरने वाला।

सनक (पुं.) एक मुनि।

सनंत् (पुं.) एक मुनि। (त्रि.) आनन्द वाला।

सनत्कुमार (पुं.) ब्रह्मपुत्र। एक मुनि।

सनसूत्र (न.) मछली एकड़ने का सूत का बना जाल।

सना (अव्य.) सदैव।

सनातन (त्रि.) सदा होने वाला। (पुं.) शिव। ब्रह्मा। स्वर्गीय मनुष्य। विष्णु।

सनाभी (पुं.) जाति भाई। (त्रि.) बीच वाला। स्नेहयुक्त। कुटुम्बी।

सनामक (पुं.) शोघाञ्जन का पेड़।

सनिष्ठीव , सनिष्ठेव (नं.) धूक के साथ। सनीड (त्रि.) समीप रहनेवाला। घोंसले वाला।

बिल वाला।

सन्तत (पुं.) सतत। लगतार। (त्रि.) फैला हुआ। सन्तति (स्री.) गोत्र। नाम। पुत्र। कन्या। फैलाव। पंक्ति। अविच्छित्र धारा।

सन्तप्त (त्रि.) यका हुआ। तपा हुआ।

सन्तमस (नं.) अधिरा। मोह।

सन्तान (पुं.) वंश। अपत्य। कुटुम्ब। विस्तार। कल्पवक्ष।

सन्तानिका (स्त्री.) मलाई। खोया। फेन। पुरी का फल।

सन्ताप (पुं.) विश्व से उत्पन्न उज्या। सन्तापन (पुं.) कामदेव के पांच शरों में से एक। (त्रि.) सन्ताप करने वाला।

सन्तोष (पुं.) वैर्धाः हौंसलाः। स्वास्थ्यः।

सन्दंश (पुं.) सडाँसी।

सन्दंशपितः (पुं.) मीमांसा का एक न्याय विशेष।
सन्दर्भ (पुं.) रचना। प्रबन्ध। सारवचन। श्रेष्ठता।
सन्दानम् (न.) बंधन। अच्छे प्रकार तोड़ना। अच्छे
प्रकार दान करना। (पुं.) झथी के घुटनों के
नीचे का भाग।

सन्दानिनी (स्री.) गोगृह। गोशाला।

सन्दाव (पुं.) भागना।

सन्दाह (पुं.) पूरी जलन।

सन्दिग्ध (त्रि.) सन्देहयुक्त।

सन्दित (त्रि.) बद्ध।

सन्दिष्ट (न.) सन्देसा।

सन्दिहान (त्रि.) सन्देह वाला।

सन्दी (स्री.) खाट। चपराई।

सन्देशहर (पुं.) सन्देशहारक।

सन्देड (पुं.) संशय।

सन्दोह (पुं.) समूह। मली प्रकार दुहना।

सन्द्राव (पुं.) भागना।

सन्वा (स्त्री.) स्थिति। प्रतिज्ञा। मेलः। मदिरा निकालना। खोज।

सन्धान (न.) अनुसन्धान। मेल। गौ बांधने की शाला।

सन्धि (पुं.) संमाग। जोड़। ऐंडा। सुरङ्ग। नाटक का एक अङ्ग। व्याकरण में दो वर्णों के एकत्र होने से उत्पन्न वर्णविकार।

सन्बिचीर (पुं.) सेन्च फोड़ कर चोरी करने वाला चोर।

सन्वित (त्रि.) मिला हुआ।

₹94

सन्धिनी (स्त्री.) कैल के संयोग से गर्भधारिणी गी। सन्धिपूजा (स्त्री.) आश्चिन की शुल्का अष्टमी और नवमी की सन्धि की पूजा।

सन्धिबन्स (पुं.) भूमिचम्पक। इसको खाने से टूटी हुई हड्डी का जोड़ भी मिल जाता है।

सिन्धविग्रहादिकारिन् (पुं.) मंत्री, जिसे राजा की ओर से मेल अध्वा युद्ध करने की अधिकार प्रान्त हो चुका है।

सन्धिवेला (स्त्री.) सन्ध्या का समय। साम-सबेरा। सन्धिकारक (पुं.) सुरङ्ग से दूसरे के बन को वे जाने वाला।

सन्युसित (त्रि.) मड़काया गया। प्रकाशित। सन्येव (त्रि.) मिलाने योग्य।

सन्ध्या (स्री.) दिन और रात के भिलने का समय। सन्धिकाल। सन्ध्याकाल का कर्म धेवता। एक नदी। ब्रह्मा। एक स्री।

सन्ध्यानटिन् (पुं.) शिव। शङ्कर।

सन्स्याप (न.) सुवर्ण। गेरु। साँझ का बादल।

सन्ध्वाराम (न.) सिन्दूर। सेंदुर।

सन्ध्याराम (पुं.) ब्रह्मा।

सत्र (पुं.) पियाल का पेड़ । (त्रि.) अवसत्र । बीना ।

सत्रत (त्रि.) झुका हुआ।

सन्नद्ध (त्रि.) कवचधारी। तैयार। उत्पन्न हुआ।

सन्नव (पुं.) समूह। बहुतसा।

सन्नहन (न.) उद्योग । हिम्मत । पूरा बन्धन ।

सन्नाहम (पुं.) कवच।

सजिकर्ष (पुं.) सामीप्य। विषय और इन्द्रिय का व्यापार। उपाय विशेष।

सिन्नक्षंण (न.) सिन्नधान।

सित्रिधि (पुं.) सामीप्य।

सित्रपतित (त्रि.) मर गया। मिला हुआ। उपस्थित। सित्रपात (पुं.) नीचे गिरंना। इकट्ठा होना। उत्तरना।

शिङ्ना । सम्पृह । ज्वर विशेष । नाश । उपस्थित । ताल विशेष ।

सित्रबंधन (न.) कई स्थलों में विखरे हुए वाक्यों

का एकत्र करना तथा तदुपयोगी ग्रन्थ। (त्रि.) अच्छी आजीविका वाला।

सन्निषं (त्रि.) सदृश। समान।

सन्निदेश (पुं.) नगर के बाहिर का भाग। अखाड़ा। सम्यक स्थिति।

सित्रहित (त्रि.) निकटस्थ। समीप ठइरा हुआ। संन्यस्त (त्रि.) डाला गया। अच्छे प्रकार त्यागा गया। जुड़ा हुआ। अर्पित। छोड़ा गया।

संन्यास (पुं.) त्याग। चौथा आत्रम। संन्यासिन् (पुं.) सन्यासी। चौथे आत्रम वाला। सपक्ष (त्रि.) अपने पक्ष वाले।

सपत्राकरण (न.) तीर के घाव की पीड़ा।

(त्रि.) पीड़ित किया गया।

सपत्न (पुं.) शत्रु। वैरी। सपत्नी, (स्री.) सीत।

सपदि (अन्य.) तत्सण। उसी समय।

सपर (क्रि.) पूजा करना।

सपर्व्या (स्री.) पूजा। आदर।

सपाद (स्त्री.) चतुर्थांश सहित। सदा।

सिपण्ड (त्रि.) जाति वाला। पिण्ड सम्बन्धी। सिपण्डीकरण (त्र.) मिलाया गया। श्राद्ध का कर्मविशेष। मरे हुए का पिण्ड पूर्विपण्डों में मिलाना।

सिपण्डीकृत (त्रि.) वह मरा हुआ पुरुष जिसके लिये सिपण्डी कर्म किया गया हो।

सपीति (स्त्री.) जात वालों के साथ बैठ कर जल आदि पीना।

सप्तक (न.) ७ क संख्या।

सप्तकी (स्त्री.) मेखला। कन्धनी।

सप्तचत्वारिशत् (मी.) सतौने का पेड़।

सप्तजिष्ठ (पुं.) सात जीम वाला। अग्नि। आग।

सप्तज्वास (पुं.) आग।

सप्ततन्तु (पुं.) याग।

सप्तित (भ्री.) सत्तर की गिनती। ७०।

सप्ततितम (त्रि.) ७० वाँ।

सप्तदञ्च (त्रि.) ९७ वीं संख्या।

सप्तद्वीपा (स्त्री.) पृथिवी।

सप्तथा (अव्य.) सात प्रकार।

सप्तचातु (पुं.) रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अस्त्र।

सप्तन (पुं.) सात।

सप्तपदी (जी.) भाँवेंर। विवाह के समय की खी क साथ यज्ञस्तम्म की सात परिक्रमा। मीत्व का प्रधान कर्म।

सप्तपर्ण (पुं.) सतौने का वृक्ष।

सप्तपातालम् (न.) अतल आदि पृथिवी के नीचे के लोक।

सप्तप्रकृति (क्षी.) सांख्य की महत्तत्त्व आदि सात प्रकृतियां। सात स्वभाव।

सप्तम (त्रि.) सातवां।

सप्तर्षि (पुं.) मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, ऋतु, अङ्गिरा, विशष्ठ, सांत ऋषि।

सप्तर्षिमण्डल (त्रि.) आकाशस्य नवत्रभण्डल। सात नक्षत्रों का समूह।

सप्तश्रती (की.) सात सौ। मार्कण्डेय पुराण के अन्तर्गत सात सौ श्लोकों का देवी के माहात्म्य को बताने वाला स्लोज दुर्गा ग्रन्थ।

सप्तश्रलाक (पुं.) ज्योतिष में विवाह विचारने का एक चक्र जिसमें सात लकीर खड़ी और सात आड़ी होती हैं।

सप्तशिरा (श्री.) पान की बेल। शरीरस्य सात नाड़ियाँ।

सप्तसप्ति (पुं.) वह मनुष्य जिसके सात घोड़े हों। सूर्य्य। आक का वृक्ष।

सप्तसागर (पुं.) सात समुद्र।

सप्तांशु (पुं.) आग । सात ज्वाला वाली ।

सप्ताश्ववाहन (पुं.) सूर्य्य। आक का पेड़। सात घोड़ों पर सवारी करने वाला।

सप्ति (पुं.) अश्व। घोड़ा।

सफर (पुं.) मछली।

सफल (त्रि.) फल वाला।

सबल (त्रि.) समार्थ्य वाला। सेना सहित।

सब्रह्मचारिन् (पुं.) गुरु भाई।

सभर्तका (स्रो.) सुहायिन स्री।

समा (ओ.) किसी बात को निश्चित करने के लिये जमाव करने बैठने का स्थान, जिसमें वृद्ध हों।

Enter

परिषद्, मजितस आदि। <sup>ब</sup>न सा समा यत्र न सन्ति वृद्धाः" ज (कि.) सेवा करना। देखना।

समाज् (क्रि.) सेवा करना। देखना। समाजन (न.) आने जाने के समय का कुशल प्रश्न। भाव। आदर। पूजा। सत्कार। प्रतिष्ठा करना।

सभासद् (पुं.) सभा में बैठने के अधिकारी। सभ्य। मैम्बर।

सभास्तार (पुं.) सध्य। मैम्बर। सभासद। सभासद। सभिक (पुं.) ज्वारिया।

सम्य (पुं.) ज्वारी। (त्रि.) विश्वासी। सनु (अव्य.) भलीभाँति। बहुत।

समं (त्रि.) समान्। तुल्य। सारा। भला। (न.) जोड़। दूसरी। चौथी और छठवीं राशियाँ। ताल।

समस (अव्य.) आंख के सामने।

समप्र (त्रि.) सकल । सारा।

समङ्गा (स्त्री.) मजीठ।

समचित्तं (त्रि.) तत्त्वज्ञानी।

समज (न.) वन। समूह। मूखों का गिरोह।

समज्ञा (स्त्री.) क्रीति । यश । बड़ाई ।

समज्या (स्त्री.) सभा। क्रीतिं। गोष्ठी।

समञ्जस् (त्रि.) उचित। युक्त।

समविशंन् (त्रि.) सर्वत्र समान भाव से देखने वाला।

समदृष्टि (स्त्री.) समान दृष्टि।

समिथक (त्रि.) अत्यन्ताधिक।

समन्त (पुं.) सीमा।

समन्ततस् (अव्य.) चारों ओर से।

समन्तपन्नक (न.) तीर्थविशेष ।

समन्तभन्न (पुं.) बुद्धावतार। बुद्धदेव।

समन्तभुजु (पुं.) आग।

समन्तात् (अव्य.) चारों ओर।

समन्वत (त्रि.) युक्त। सहित।

समपद (न.) अवस्थान विशेष।

समिष्याहार (पुं.) साहित्य। साथ। अच्छे

प्रकार कहना।

समिष्याहत (त्रि.) मिला हुआ। सहित। समिषकार (पूं.) बारबार। समम् (अव्य.) एकही बार।

समय (पुं.) काल। शपथ। आचार। सिद्धान्त। संकेत। स्वीकृति।

समया (अव्यः) नैकट्य। सामीप्य। पास। बीच। समयाध्युषित (पुं.) सूर्य्य और तारों से रहित समय।

समर (पुं.) युद्ध। लड़ाई।

समरर्द्धन (न.) अच्छे प्रकार आदर करना।

समर्ण (त्रि.) भले प्रकार पीड़ित किया गया।

समर्थ (त्रि.) शक्तिसम्पन्न । हितकर ।

समर्थन (न.) पुष्टीकरण । सिद्ध करना । प्रमाण देना । समर्द्धक (त्रि.) देवता ।

समर्प्याद (त्रि.) मर्यादा सहित। अच्छे आचरण वाला।

समल (त्रि.) बहुत मैला। काला। (न.) विष्ठा। समवतार (पुं.) पानी में नीचे जाने की सीढ़ियाँ। समवतिन् (पुं.) यमराज। पुलिस आदि राज्यकर्मचारी

जो फरियादी और अपराधी को समान बरतें। समवकार (पुं.) नाटक विशेष।

समवाय (पुं.) समूह। मेल। न्याय दर्शन में सम्बन्ध विशेष।

समवेत (त्रि.) एकत्रित। मिला हुआ।

समिष्ट (स्त्री.) सम्यगु व्याप्ति । सम्पूर्णता ।

समसन (न.) समास। संक्षेप। मिलन।

समस्त (त्रि.) सकतः। संक्षिप्तः।

समस्थली (स्त्री.) दुआब । गङ्गा और यमुना के बीच की भूमि।

समस्या (स्त्री.) जो पूरी नहीं है अर्थात् किसी पद्य का एक चरण बतलाकर पूरा पद्य तैयार कर्ना। एक सङ्केत जिस के आधार से शेष बात कही जाय।

समा (स्त्री.) वत्सर।

समांसमीना (स्त्री.) प्रतिवर्ष ब्याने वाली गौ।

समाकर्षिन् (पुं.) बहुत दूर जाने वाला गन्ध।

(त्रि.) अच्छी प्रकार खींचने वाला।

समा**कुल** (त्रि.) भरापूरा। बहुत उत्तेजित। धवड़ाया हुआ।

समाकृष् (क्रि.) निकाल लेना। खींच लेना।

समाख्या (स्त्री.) कीर्ति। यश। प्रसिद्धि। नाम। समाख्यात (त्रि.) गिना हुआ। भती प्रकार वर्णित। प्रसिद्ध।

समागम् (क्रि.) एकत्र होना। मेल मिलाप करना। मैथुन करना। समीप आना। तौटना। पाना।

समागत (त्रि.) आया हुआ। मिला हुआ। समागता (स्री.) एक प्रकार की पहेली।

माराता (पं) धान। यह ।

समाधात (पुं.) धात। युद्ध।

समाचयन (न.) ओड़ना। बटोरना।

समाचर् (क्रि.) करना। इटाना।

समाचार (पुं.) गमन। अग्रगमन। अभ्यास। आचरण। चालचलन। संवाद। सुचना।

समाज (गुं.) सभा। सोसाइटी। क्लब। समूह। दल। हाथी।

समाजिक } (त्रि.) किसी समाज का सदस्य या सामाजिक

समाज्ञा (कि.) भली मांति समझना। (स्री.) कीर्ति। प्रसिद्धि।

समादा (कि.) पाना। लेला। स्वीकार करना। पकड़ना। देना। ले लेना। आरम्म करना। विचार करना।

समादान (न.) भरपाना । जैनियों की नित्य क्रिया विशेष ।

समादिश् (क्रि.) बतलाना।

समादेश (पुं.) आजा।

समावा (कि.) एक साथ रखना। मिलाना। जोड़ना। रखना। अभिषेक करना। चित्त को सावधान करना। चित्त को एकाग्र करना। सन्तुष्ट करना। मरम्मत करना। अलग करना।

समाधि समाधान } (न.) मेला जोड़ा गम्भीरा विचारा ध्याना किसी की शङ्की की निवृत्ति। मन की ससस्ति।

समाधि (पुं.) ध्येय के साथ मन को ले जाकर एक कर देना। काव्य का एक गुण। मढ़ी। ईश्वर में एकाकार होना।

समाप्र्यात (त्रि.) फूंक कर फुलाया हुआ। समान (त्रि.) तुल्य। बराबर। समानोदक (पुं.) तर्पणादि में समान जल का अधिकारी। चौदहवीं पीढ़ी तक समानोदक भाव पूरा हो जाता है।

समानोदर्थ (पुं.) माई।एक गर्म से उत्पन्न सन्तान। सगा भाई।

समाप (पुं.) देवता के पूजन का स्थान।

समापन (न.) समाप्ति। प्राप्ति। वधा सर्ग। गम्भीर विचार।

समापन्न (त्रि.) समाप्त। प्राप्त। हुआ। आया। पीड़ित। मारा हुआ।

समाप्त (त्रि.) परिपूर्ण । सम्यक् प्राप्त।

समाप्ताल (पुं.) प्रमु। स्वामी। मर्ता।

समामाषण (न.) बातचीत।

समाम्नान (न.) दुहराव। वर्णन। उल्लेख।

समाम्नाब (पुं.) परम्परागत। पाठ। उद्धरणी। शिव।

समाव (पुं.) आगमन। भेंट।

समायत (त्रि.) खींचा हुआ। बढ़ाया हुआ।

समायुज् (क्रि.) जोड़ना। मिलाना।

समायुत (त्रि.) मिला हुआ।

समायुक्तः (ञि.) जुड़ा हुआ। मिला हुआ। तैयार किया हुआ।

समायौग (पुं.) मेल। सम्बन्ध।

समारम् (क्रि.) आरम्भ करना।

समारुड् (क्रि.) चढ़ना। सवार होना।

समालिम्बनी (क्षी.) एक प्रकार की घास।

समावर्तन (न.) वेद पढ़ने के अनन्तर गुठ-गुड़वास से गृहस्था में लौटने का संस्कार विशेष। लौटना। एकत्र होना। सफल होना। किसी

काम के अन्त पर पहुंचना।

समाविष्टं (त्रि.) यिला हुआ। लगा हुआ। समाविष्ठं (पुं.) किसी कार्य में लगना। पुसना। किसी पर भूत प्रेतादि दुष्ट आत्माओं का आवेशा।

समास (पुं.) संक्षेप। समर्थन। समाहार। दो पदों को मिला कर एक करने वाला संस्कार विशेष।

समासक्त (त्रि.) मिला हुआ। फंता हुआ। समासङ्ग (पुं.) संयोग। मेल। समासादित (त्रि.) पाया हुआ।

समासार्चा (स्री.) समस्या।

समाहित (त्रि.) प्राप्त। समीप ठहरा हुआ। समाहत (त्रि.) संगृहीत। एकत्र किया गया। अच्छी तरह लाया गया। संग्रह।

समाहति (स्त्री.) संग्रह। संक्षेप।

समाव्य (पुं.) बाजी लगाकर युद्ध लड़ना। जुआ खेलना। युद्ध। बुलावा।

समित् (स्री.) युद्ध। लड़ाई।

समिता (स्त्री.) गेहूं का आटा। (त्रि.) मिला हुआ।

सिमध् (स्त्री.) यज्ञ काष्ठ या मामूली लकड़ी।

समिध (पुं.) काठ। आग।

समिन्धन (न.) काष्ठ। अच्छी चमक।

समीक (न.) युद्ध। लड़ाई।

समीकरण (न.) असम को सम करना। बीजगणित में अनजानी संख्या को जानने की प्रक्रिया विशेष।

समीक्ष (न.) पर्य्यालोचन। बुद्धि। सांख्य शास्त्र। यल।

समीक्यकारिन् (त्रि.) भली-भाँति सोच-विचार कर काम करने वाला।

समीचीन (त्रि.) साधु। सत्य। ठीक।

समीप (त्रि.) निकट। पास।

समीर (पुं.) वायु ।

समीरण (पुं.) वायु। पथिक। राही।

समीरिता (स्त्री.) कथिता। उच्चरिता। प्रेरणा की हुई।

समीहित (त्रि.) अभीष्ट। चाहा गया।

समुचित (त्रि.) उपयुक्त।

समुच्चित (त्रि.) एकत्र किया हुआ।

समुच्चर समुच्चार }(पुं.) अच्छे प्रकार उच्चारण करना।

समुच्छेद (पुं.) विनाश। काटना।

समुच्छ्रय समुच्छ्राय

समुच्छित (त्रि.) अत्युत्रत।

समुद्ध्वित (पुं.) चारीं ओर फैला हुआ। चारीं ओर बिखरा हुआ।

समुच्छ्वसित (त्रि.) उसांस लेता हुआ। समुज्झित (त्रि.) त्यक्त। छोड़ा हुआ।

समुकम (पुं.) भले प्रकार ऊपर जाना।

समुत्कोश (पुं.) कूंज नामी पक्षी।

समुत्य (त्रि.) उठा हुआ। सम्यग् उत्पन्न।

समुत्यान (नं.) समुद्योग। उत्तोलन। उठान।

समुत्पन्न (त्रि.) उपना। उत्पन्न हुआ।

समुत्पाट (त्रि.) उन्मूलीकरण।

समुत्पिञ्ज (त्रि.) अत्याकुल। अत्यन्त घबड़ाया हुआ।

समुत्सर्ग (पुं.) त्याग देना। पेशाब करना। शौच

समुत्सुक (त्रि.) अत्यन्त उत्कण्ठित।

समुत्सृष्ट (त्रि.) बिलकुल छोड़ा गया।

समुत्सेष (पुं.) बहुत बढ़ना।

समुदय (पुं.) समूह। युद्ध। बढ़ाव। दिन। लग्न। समुदीरण (न.) भली-भाँति कहना।

समुदुग (पुं.) पेटी। सन्दूक।

समुद्गम (पुं.) उत्पत्ति। ऊपर जाना।

समुद्रीत (त्रि.) ज़ोर से या चिल्लाकर गाया गया।

समुद्रीर्ण (त्रि.) उगला हुआ। उठाया हुआ। कहा हुआ।

समुद्दिष्ट (त्रि.) भली-भाति बतलाया हुआ।

समुद्धत (त्रि.) अभिमानी। घमण्डी। समुद्धरण (न.) उखाड़। वमन।

समुद्रव (पुं.) जन्म। उत्पत्ति।

समुद्भुत (त्रि.) समुत्पन्न । उत्पन्न हुआ ।

समुद्यत (त्रि.) पूरे उद्यम् वाला।

समुद्यम (पुं.) पूरा प्रयत्न।

समुद्र (पुं.) जलनिधि।

समुद्रकफ. (पुं.) समुद्रफेन।

समुद्रगा (स्त्री.) नदी।

समुद्रवुलुक (पुं.) जिन्होंने समुद्र को चुल्लू में भर कर पिया। अगस्त्य मुनि।

समुद्रमेखला (स्त्री.) जिसके आस पास समुद्र भरा हो। पृथिवी।

समुद्रवान (न.) जहाज।

समुद्रीय } (त्रि.) समुद्र में उत्पन्न होने वाली वस्तु। समुद्धइ (त्रि.) श्रेष्ठ । सब से अच्छा।

समुन्दन (न.) भीगना।

समुत्र (त्रि.) गीला। भीगा।

समुत्रत (त्रि.) सम्यक् प्रकार से उन्नत।

समुत्रति (स्त्री.) अच्छी उत्रति।

समुज्ञद्ध (बि.) गर्वित। अभिमानी। उत्पन्न हुआ।

समुजय (पुं.) ऊपर का फिकाव। प्रकाशकरण। समुपचित (त्रि.) बढ़ाया हुआ।

समुपेषिवस् (ति.) पास नया हुआ। पहुँचा हुआ।

समुपोड़ (त्रि.) मिल गया। उत्पन्न हुआ। समुल्लेख (पुं.) पाँव से पृथिवी का खनन।

समूद (त्रि.) एकत्र किया हुआ। द्वत्र हुआ। देवा। दश में किया हुआ। विवाहित। शोधित। मूखं के साथ।

समूल (त्रि.) जड़सहित।

समूह (पुं.) समुदय। सब का सब। बहुत।

समूढनी (स्त्री.) झाडू। बुहारी।

समूद्ध (पुं.) यज्ञ की आग।

समृद्ध (त्रि.) बहुत बूढ़ा। समेत (त्रि.) समागत। आया हुआ। मिला हुआ।

समेधित (त्रि.) संवर्द्धित। समोदक (न.) लहुओं सहित।

सम्पत्ति (स्त्री.) बड़ा ऐश्वर्ध्य।

सम्पद (स्री.) विभव। दौलत।

सम्पन्न (त्रि.) साधित। प्रमाणित। सम्पदा वाला। सम्पराय (पुं.) तड़ाई। आपदा।

सम्परायिक (न.) युद्ध। लड़ाई।

सम्पर्क (पुं.) सम्बन्ध। मेल।

सम्पार्केन् (त्रि.) मेल वाला।

सम्पा (स्त्री.) विजुली।

सम्पाक (पुं.) वृक्ष विशेष, जिसके सेवन से खाया हुआ भली-माँति पच जाता है।

सम्पात (पु.) पक्षी विशेष की चाल। अच्छी प्रकार गिरना।

सम्पाति (युं.) पत्नी भेद। जटायु गीध का बड़ा भाई, जिसने समुद्रतट पर हताश पड़ा राम की वानरसेना को उत्साहित कर रामपत्नी सीता का पता बतलाया था। सम्पुट (पुं.) मिला हुआ।

सम्पुटक (पुं.) सन्दूक। मञ्जूषा। पेटी। जुड़ा हुआ।

सम्पूर्ण (त्रि.) समग्र। सारा।

सम्पृक्त (त्रि.) मित्रित। मिला हुआ।

सम्प्रति (अव्य.) अब।

सम्प्रतिपत्ति (सी.) उत्तर विशेष।

सम्प्रदातृ (त्रि.) देने वाला।

सम्प्रवान (न.) भले प्रकार देना।

सम्प्रधारणा .. (जी:) 'निश्चय (योग्यायोग्य विचार पूर्वक)।

सम्प्रयोग (पुं.) मेल । सम्बन्ध ।

सम्प्रसाद (पुं.) अच्छी प्रसन्नता।

सम्प्रसाषन (न.) कड़ा, चूड़ी आदि मूषण। सजावट।

सम्प्रसारण (न.) अच्छा फैलाव।

सम्प्रहार (पुं.) युद्ध। लड़ाई।

सम्प्राप्ति (स्त्री.) मली-भाँति पाना। आयुर्वेद शास्त्रानुसार रोग की अवस्था विशेष।

समीब (पुं.) नियोग। आज्ञा।

सम्प्रोसग (न.) छिड़काव।

सम्पुल्ल (त्रि.) विकसित। खिला हुआ।

सम्बद्ध (पुं.) अच्छा वंधा हुआ।

सम्बन्ध (पुं.) संसर्ग। मेल। न्याय। (त्रि.) समृद्ध। समर्थ। हितकर।

सम्बर (न.) जल। बौद्धों का एक व्रत। पुल। एक दैत्य। मृगमेद। मछली। पर्वत।

सम्बाब (न.) नरक मार्ग। (पुं.) परस्पर की रगइ।

सम्बोधन (न.) आठवीं विभक्ति।

सम्मली (स्त्री.) कुट्टिनी। व्यभिवारिणी।

सम्भव (पुं.) उत्पत्ति। बड़ा सन्देह।

सम्भावना (न.) अर्थसम्बन्धी एक अलङ्कार।

सम्भावित (त्रि.) प्रतिष्ठापात्र सञ्जन, जिसके होने की सम्भावना हो। होनहार।

सम्भाषण (न.) बातचीत। शास्त्रार्थ।

सन्धित्र (त्रि.) टूटा हुआ। विकसित।

सम्भूति (ली.) विभव। ऐश्वर्यः। उत्पत्ति। मूल। मेल। सम्भूयसमुत्यान (न.) मिलकर व्यापार (करना)। एक प्रकार का विवाद।

सम्मृति (स्री.) सम्यक् पोषण।

सम्मोग (पुं.) अच्छा भोग। श्रृंङ्गार रस की एक अवस्था।

सम्ब्रम (पुं.) हड़बड़ी। आदर। अतिभ्रम।

सम्मति (स्री.) अनुमति। बाह।

सम्मद (पुं.) हर्ष।

सम्मर्द (पुं.) युद्ध। आपस की रगड़।

सम्मान (पुं.) आदर।

सम्माज्जंन (न.) संशोधन।

ससम्मार्जनी (स्री.) झाडू। बुहारी।

सम्मत (त्रि.) बराबर माप वाला।

सम्पुक (त्रि.) सामने का।

सम्मुखीन (त्रि.) सामने आया हुआ।

सम्पूर्कन (न.) उँचाई। फैलाव। अचेतनता। सम्पृष्ट (त्रि.) पौंछा हुआ। साफ किया हुआ।

सम्पृष्ट (वि.) पाठा हुआ। साफ किया हुआ। सम्मोद (वुं.) हर्ष। प्रीति।

सम्बच् (त्रि.) मिला हुआ। यनोज्ञ। यनोहर। सच बोलने वाता।

समाज् (पुं.) शहंशाह। समस्त पृथिवी का अधीश्वर। राजराजेश्वर।

सर (न.) चाल। सरोवर। जल। नोंन। माठा। मक्खन।तीर। झरना। गमन। मदिरा विशेष। सरका (सी.) मधुमक्षिका। मदिरा को नाश करने

वाली वस्तु।

सरज (न.) यक्खन।

सरजस् (स्री.) ऋतुमती स्री। (त्रि.) रजोगुणी।

सरट (पुं.) कृकलास। केंकड़ा।

सरण (न.) गमन। लोहे का मैल।

सरणि } (स्री.) पंक्ति। राह। मार्ग।

सरमा (स्त्री.) कुतिया। दक्ष की कन्या का नाम। विभीषण की स्त्री का नाम।

सरबु (पुं.) अयोध्या के पास बहने वाली एक नदी।

सरत (पुं.) पीली लकड़ी। उदार। सीधा। त्रिपुटा। सर (न.) सरोवर। रस वाला। ग़ीला।

सरिसज (नं.) पद्मकमल।

सरसीरु (न.) पद्म। कमल का फूल।

सरस्वत् (पुं.) सरोवर । सागर । (स्त्री.) नदी । वाणी । देवी । सोमलता ।

सराव (पुं.) पियाला। सरइया। (त्रि.) शब्द वाला।

सरित् (स्री.) नदी। सूत्र।

सरित्पति (पुं.) समुद्र।

सरित्वत् (पुं.) समुद्र।

सरित्सुत (पुं.) भीष्म।

सरिताम्पति (पुं.) समुद्र।

सरिद्धरा (स्त्री.) गङ्गा।

सरीसृप (पुं.) सर्प। बिच्धू। वृश्चिक आदि राशि।

सरु (पुं.) खड्ग की मुठिया।

सरूप (त्रि.) सदृश। बराबर।

सरीज (न.) पद्म। कमल।

सरोजिनी (स्री.) कमलों की बेल। कमल फूलों वाली बाक्ली।

सरोठइ }कमल का फूल।

सरोदर (पुं.) तड़ाग। छोटा तालाब।

सर्गं (पुं.) स्वमाव। रचना। सुटकारा। काव्य का एक परिचोद। निश्चय। मोह। उत्साह। अनुमित।

सर्गबन्ध (पुं.) महाकाव्य ।

सर्ज् (क्रि.) कमाना। जमा करना।

सर्ज (पुं.) शालवृक्ष। राल।

सर्जन (न.) सृष्टि।

सर्ज्जि (स्त्री.) एक नदी।

सर्प (पुं.) नागकेसर। सांप। गमन।

सर्पतृष (पुं.) मयूर। मोर।

सर्पराज (पुं.) वासुकि। शेष।

सर्पाशन (पुं.) मयूर। गठड़।

सर्पिणी (स्रो.) सापिन।

सर्पेष्ट (न.) चन्दन का वृक्ष।

सर्व (क्रि.) जाना। फैलाना।

सर्व (पुं.) विष्णु। शिव। (त्रि.) सकल। सव।

सर्वसङ्ग (स्री.) पृथिवी।

सर्वकर्त् (पुं.) ब्रह्मा। परमेश्चर। सर्वकर्मीण (त्रि.) सब काम करने वाला। सर्वधार (पृं.) साबुन। सर्वम (न.) जल। पानी। (पुं.) वायु। शिव। विष्णु। आत्पा। (त्रि.) सर्वत्र जाने वाला।

सर्वद्भ (पुं.) पाप । सर्वजनीन (त्रि.) सर्वत्र विख्यात। सर्वज्ञ (पूं.) क्षिकजी। बुद्धदेव। परमेश्वर। सर्वज्ञा (स्रो.) देवी। दुर्गा। ईश्वरी। सर्वतस् (अव्य.) चारौ ओर। सर्वतोषद (पुं. न.) युद्ध के लिये गृह विशेष।

देवमण्डल। ज्योतिष का शुमाशुम- सुचक कक विशेष। नीम का पेड़।

सर्वतोमुख (न. पुं.) जल । आकाश । शिव । ब्रह्मा । विष्णु। ब्राह्मण। अग्नि।

सर्वत्र (अव्य.) सब जगह। सब समय। सर्वत्रगामिन् (पुं.) वायु।

सर्वचा (अध्य.) सब प्रकार।

सर्ववमन (पुं.) दुष्यन्तपुत्र। भरतराजा।

सर्वदर्शिनु (अव्य.) बुद्ध। परमेश्वर।

सर्वंदा (अव्य.) सदैव। सदा। सर्वषुरीण (त्रि.) सारा बोझ उठाने वाला। बैत।

सर्वनाम (पुं.) व्याकरण की संज्ञा विशेष। सर्वणण (त्रि.) सब कुछ खाने वाला। अग्नि।

(स्री.) वकरी। सर्वमाला (जी.) दुर्गा।

सर्वमन (त्रि.) सनके स्वरूप वाला।

(पुं.) परमेश्वर।

सर्वरसोत्तम (पुं.) सदण। नीन। सर्वरात्र (पुं.) सारी रात।

सर्वरी (बी.) रात। निशा।

सर्वेलिक्निन् (पुं.) पाषण्डी। वेद विरुद्ध आचरण वाले बौद्ध।

सर्वविद् (पुं.) परमेश्वर । (त्रि.) सब जानने वाला । सर्ववेद (पुं.) सन वेदों को पढ़ने वाला। (त्रि.) सर्वज्ञ।

सर्ववेदस् (पुं.) विश्वजित् नामक यज्ञ को करने **451** 

सर्वविश्वन् (पुं.) नट । बहरूपिया । सर्वसत्रहनम् (न.) सम्पूर्ण सेना को सजा कर,

युद्ध यात्रा।

सर्वसङ (पुं.) गुग्गुल । (त्रि.) सब कुछ सहने वाला। सर्वसिद्धि (पुं.) श्रीफल । क्लिय का वृक्ष । सर्वस्व • (न.) सारा धन। सर्वहित (न.) मिरिच। (त्रि.) सबके लिये हितकर। सर्वाङ्गीण (त्रि.) सब अज़ों में फैल जाने वाला। सर्वाजीन (त्रि.) सर्वात्रभक्षक। सर्वाचिसिन्द (पं.) बुद्धदेव। सर्वाइ (पुं.) सारा दिन।

सर्वप (पुं.) सरसों।

सब (पुं.) यज्ञ। सन्तान। सूर्य। अर्क वृष्ट। सवन (न.) यज्ञ का अङ्गरूप स्नान। सोम निकालने

का व्यापार। सोम का पानी। यहा। प्रसव। सवयस् (त्रि.) एक उप्र वाला। सखा।

सवर्ण (पुं.) एक जाति का। स्थान और प्रयत्न से समान अक्षर।

सवासस् (त्रि.) वेगवान् । कपड़े के सहित । सविकल्पक (न.) वेदान्त का एक प्रकार का ध्यान। सविकाश (त्रि.) प्रफुल्तितः। विकसितः। सवित् (पुं.) सविता देवता। सूर्य। सर्वनियन्ता

प्रमात्मा। सविष (त्रि.) निकट। पास। सविस्मब (त्रि.) आक्ष्यंसहित।

सवेश (त्रि.) निकट। नजदीक। मेस सहित। सब्ब (त्रि.) वाम। विरुद्ध। (पुं.) विष्णु।

सव्यसाचिन् (पुं.) बांये हाथ से सजने वाला। फुर्तीला। अर्जुन।

सब्बेष्ठ (पुं.) सारिय।

ससत्त्वा (स्त्री.) गर्भवती स्त्री। जीवसहित।

ससन (न.) यक्ष के लिये पशु का मारना।

सस्ब (न.) खेत का धान। फल।

सइ (अव्य.) साथ। सारा। बराबर। एक बारही। सामर्घ्य।

सङ्कार (पुं.) आम। साथ करना। सङ्कारिन् (त्रि.) साथी। हेतुविशेष।

सहगमन (न.) साथ जाना। साथ मरना।

सहचर (त्रि.) साथी। सखा। रोकने वाला। सहायक। अनुचर।

सङ्ज (पुं.) सहोदर। स्वभाव। (न.) ज्योतिष के मतानुसार जन्मलंग्न से तीसरा स्थान।

सहजमित्र (न.) भाञ्जा। स्वाभाविक मित्र।

सहजारि (पुं.) भतीजा। सौतेला भाई।

सहदेव (पुं.) पाण्डवीं में पाँचवां। माद्रीपुत्र।

(स्त्री.) सर्घ की आंख।

सहधरिमणी (छी.) पत्नी।

सहन (न.) सहना। क्षमा। शीत, उष्ण, आदि की सहना। (त्रि.) सहारने वाला।

सहपान (न.) एक साथ किसी वस्तु का पान। प्रायः मद्यमानः।

सहमोजन (न.) एक स्थान पर और एक साथ खान, पान।

सहमरण (न.) सहगमन। एक साथ गरना। सती होना।

सहस् (न.) बल। (पुं.) मार्गशीर्ष का मास। सहसा (अन्य.) इठात्। अकस्मात्। अचानक। जबरदस्ती। एकायक। बिना सोचे विचारे।

सहस्य (पुं.) पौष कां मास।

सहस्र (न.) हजार। बहुसंख्यक।

सहस्रकर सहस्रकरण }(पुं.) सूर्य।

सहस्रनयन (पुं.) हजार नेत्र वाला। इन्द्र।

सहस्रपत्र (न.) पड़र। कमल का फूल।

सहस्रपाद (पुं.) विष्णु । कनखजूरा ।

सहस्रभुज (पुं.) विष्णु। कार्तवीर्य्यार्जुन। बाणासुर।

सहस्रशिखर (पुं.) विनध्यपर्वत ।

सहस्रांशु (पुं.) सूर्य्य। आक का पेड़।

सहस्राक्ष (पुं.) इन्द्र। विष्णु।

सहस्रार (न.) सुदर्शन चक्र। सिरमें सुषुम्ना नाड़ी के बीच हजार पत्र वाला कमलपुष्प।

सहिंसन् (पुं.) एक हजार सैनिकों की सेना। एक सहस्र सैनिकों का सेनापति।

सइस्वत् (त्रि.) बलवान् । दृढ़ ।

सङ्ग (स्ती.) पृथिवी। पुष्प विशेष।

सहाय (पुं.) मित्र। सहायक। अनुयायी।

सहायता (स्ती.) मदद। सहायकों का समृह।

सहार (पुं.) आम का पेड़। सार्वदेशिक प्रलय। सहासन (न.) एक आसन।

सहित (त्रि.) मिला हुआ। हितकारी।

सहित् (त्रि.) सहारने वाला। सहिष्णु (त्रि.) सहनशील।

सडिष्णुता (स्री.) क्षमा।

सहदय (त्रि.) बहुत चतुर।

सहल्लेख (पुं.) बिगड़ा हुआ अत्र।

सहेल (पुं.) खिलाड़ी।

सहोक्ति (स्री.) अर्थसम्बन्धी अलङ्कार।

सहोटज (पुं. न.) पत्रों की कुटिया।

सहोढ़ (पुं.) चोर जो चुराई हुई वस्तु के साथ पकड़ा गया हो।

सहोवर (पुं.) सगा भाई।

सहीर (त्रि.) अच्छा। उत्तम। (पुं.) सन्त। ऋषि।

सङ्ग (न.) साहाय्य। (त्रि.) सहारने योग्य।

(पुं.) एक पहाड़।

सा (स्री.) लक्ष्मी। पार्वती।

सांख्य (न.) कपिल का रचा हुआ दर्शन शास्त्र। सांघातिक (त्रि.) एकत्र करने वाला।

सांयात्रिक (पुं.) व्यापारी। जहाज या नाव का व्यापारी।

सांयुगीन (त्रि.) रणकुशल।

सांवत्सरक (पुं.) गणक। ज्योतिषी।

सांवादिक (पुं.) नैयायिक। विवाद करने वाला।

सांवृत्तिक (त्रि.) मायावी । विचक्षण ।

सांशियक (त्रि.) सन्देहयुक्त। शकी।

सांसारिक (त्रि.) दुनियावी।

सांसिद्धिक (त्रि.) स्वाभाविक।

सांस्यानिक (पुं.) स्वदेशवासी।

सांहनिक (त्रि.) शारीरिक।

साक (पुं. न.) शाकपात । बूटी ।

साकम् (अव्य.) साथ।

साकल्य (न.) सम्पूर्ण। सारा। होम के लिये तिल आदि द्रव्य।

साकांक्ष (त्रि.) सामिलाष।

साकार (त्रि.) मूर्ति वाला। आकृति वाला।

साकृत (त्रि.) अर्थ वाला।

साकेत (नं.) अयोध्या।

सासात् (अव्यः) प्रत्यक्ष । आँखों के सामने ।

सामात्कार (पुं.) प्रत्यक्ष। सामने।

साक्षिन् (त्रि.) सामने देखने वाला । गवाझेदार । साक्ष्य (नं.) गवाही । साखी ।

सागर (पुं.) समुद्र । ४ या ७ की संख्या । मृग । सागरगामिनी (स्री.) नदी ।

सागरमेखला (स्त्री.) पृथिवी ।

सागरालय (पुं.) समुद्र जिसका घर है अर्थात् वरुणदेव। मोती। शंख।

साग्निक (पुं.) अग्निहोत्री।

साङ्कर्यं (नं.) मिश्रित। गड़बड़ी।

साङ्ग (त्रि.) अङ्गसहित। पूरा पूरा।

साचि (अव्य.) तिराधौँहाँ। ढ़िठाई से।

सात्यिक (पुं.) श्रीकृष्ण का सारिय।

सात्वत् (पुं.) यादवों का अधिकार युक्त एक देश। सात्वत (पुं.)विष्णु।बलराम।समाजबहिष्कृत वैश्य का पुत्र। वैष्णव। एक राजा।

सात्त्विक (पुं.) सतोगुणी । विष्णु ।

सादिन् (पुं.) घुड़सवार। हाथी पर या गाड़ी पर सवार। सारथि।

सादृश्य (न.) समानता।

सासक (पुं.) साधन करने वाला।शिष्य।ऐन्द्रजालिक।

साधका (स्त्री.) दुर्गा।

सायन्त (पुं.) भिखारी।

साधर्म्य (न.) सादृश्य । समानता । एक धर्म वाला ।

साधारण (त्रि.) सामान्य।

साधारणधर्म (पुं.) सामान्य धर्म। यथाः-अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

दम्मःक्षमार्जवं दानं धर्मं साधारणं विदुः।।

साधारणस्री (स्त्री.) रण्डी। वेश्या।

साधारणी (स्त्री.) बाँस की शाखा। कुञ्जी। चाबी। साधित (त्रि.) दिलाया गया। प्रमाणित किया हुआ। पूरा किया हुआ।

साधिदैव (त्रि.) अधिदेवतासहित । परमेश्वर । साधिष्ठ (त्रि.) बहुत पक्षा । साधु । बहुत अच्छा ।

साधिष्ठान (त्रि.) निकट। षट्चक्रों में से वह चक्रविशेष जो सुषुम्ना नाड़ी के मीतर है।

साधीयस् (त्रि.) न्याय्य । बहुत अच्छा । साधु (त्रि.) उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ । सुन्दर । मनोहर । (प्रं.) मृनि । जिनदेव । वह जन जो न तो सम्मानित होने पर प्रसन्न हो, न अपमानित होने पर कुद्ध हो और कुद्ध होने पर भी जो कठोर वचन न कहे। व्यापारी।

साध्य (पुं.) बारह गणदेवता। विष्कम्भ आदि योगों में से इक्कीसवाँ योग। (त्रि.) प्रमाणित करने योग्य। संस्कार योग्य। मंत्र।

साध्यतावच्छेरक (पुं.) जिस रूप से जिसकी साध्यता निश्चित हो।

साध्यसिद्धि (स्त्री.) सिद्ध होने योग्य पदार्थ की सिद्धि। निष्पत्ति। व्यवहार।

साध्वस (न.) भय। घबड़ाहट।

साध्वी (क्षी.) पतिव्रता स्त्री। एक प्रकार की जड़ का नाम। भली स्त्री।

सानन्द (त्रि.) प्रसन्न।

सानसि (पुं.) सुवर्ण।

सानिका सानेयिका सानेयी

सानु (पुं. न.) पर्वतिशिखर। पर्वत की चोटी का समतल भाग। अंकुर। वन। मार्ग। अन्धड़। पण्डित जन। सूर्य। आगे।

सानुज (त्रि.) छोटे भाई सहित। (पुं.) तुम्बुर वृक्ष।

सानुमत् (पुं.) पहाइ।

सानुमती (स्त्री.) एक अप्सरा का नाम।

सान्तपन (न.) एकं प्रकार का विशेष व्रत । शान्ति करना । समझाना-बुझाना ।

सान्तर (न.)बिरला।व्यवधानसहित।अन्तरसहित। सान्तानिक (त्रि.) फैला हुआ। बढ़ा हुआ। सन्तानसम्बन्धी। (पुं.) वह ब्राह्मण जो सन्तानार्थ विवाह करना चाहता है।

सान्त्वन (न.) क्रोधी पुरुष क्रो मीठी और ठण्डी बार्ते कह कर अपने अनुकूल कर लेना। ठण्डा करना। कर्ण और मन को प्रसन्न करने वाला वचन।

सान्दीपनि (पुं.) सान्दीपन मुनि की सन्तान। एक विद्वान् ब्राह्मण अवन्तिका (उज्जैन) निवासी। श्रीकृष्ण-बन्तराम के विद्यागुरु जिनको गुरुदक्षिणाः में श्रीकृष्ण जी ने मरा हुआ पुत्र ला कर संजीवित दिया था।

सान्द्र (त्रि.) निविड़। गाढ़ा। कोमल। चिकना। मनोहर (न.) वन।

सान्धिवग्रिकि (पुं.) दीवान। किसी रियासत का मन्त्री जिसको परराष्ट्रीय कार्य करने पड़ते हों।

सान्ध्य (त्रि.) सन्ध्याकाल सम्बन्धी। सान्ध्यसम्भिलन (न.) सायंकाल के समय मित्रों की गोष्ठी (Evening Party)।

सात्रिध्य (न.) पास। समीप।
सित्रपातिक (त्रि.) सित्रपात से उत्पत्र रोग।
सान्वय (त्रि.) पुश्तैनी। बाप दादों का।
सापत्य (पुं.) सौत का बेटा। शत्रु।

सापिण्डच (न.) कुटुम्बी। जिनका पिण्ड तक का सम्बन्ध है।

साप्तपदीन् (न.) जो सात पदों के उच्चारण से, सात पाँव चलने से (सप्तपदी, विवाह) के करने से हुआ दृढ़ सम्बन्ध है। मैत्री। सौहार्द। ग्रेम।

साप्तपीरुष (त्रि.) सात पीढ़ी तक का। साफल्य (न.) सफलता।सिद्धि।लाषा।उत्तीर्णता। साम् (क्रि.) शान्त करना। ठण्डा करना। सामक् (न.) ऋण का मूल धन (ब्याज को छोड कर)।

सामग् (पुं.) सामवेद के गाने वाले। सामग्री (स्री. न.) सामान। चीज। वस्तु। सामञ्जरय (न.) औचित्य। ठीकठाक। सामन् (न.) राजाओं का एक उपाय विशेष जिससे वे अपने शत्र को अपने वश में करते हैं।

वे अपने शत्रु को अपने वश में करते हैं। (स्त्री.) पशु बाँधने की रस्सी।

सामन्त (पुं.) करदं राजा। पड़ोसी राजा। (त्रि.) पड़ोसी। पास का।

सामयेक (त्रि.) प्रधानुसार। समयोचित। सामयोनि (पुं.) ब्रह्मा। चतुर्मुख।

सामर्थ्य (न.) बल। पराक्रम। शक्ति। योग्यता। धन।

सामाजिक (पुं.) समासम्बन्धी । (पुं.) सभ्य । भैम्बर । सभा से सम्बन्ध रखने वाला मनुष्य । सामान्य (त्रि.) साधारण। मामूली।

सामान्यलक्षण (न.) एक से धर्म को बतलाने वाला चिहा (क्षी.) इसी प्रकार की एक चिहदर्शक वाक्यावली।

सामान्यवनिता (स्त्री.) साघारण स्त्री। मामूली औरत।

सामान्या (स्त्री.) रण्डी। वेश्या। मामूली।

सामान्यतः (अव्यः) साधारणतः। मामूली तौर पर।

सामासिक (त्रि.) संक्षिप्त । बोधगम्य । अनेक शब्दों का एक शब्द ।

सामि (अब्य.) आधा। अङ्गरेजी का Semi (सेमी) इसी का अपभ्रंश है।

सामिथेनी (स्त्री.) वैदिक ऋचा जो यज्ञारिन को प्रज्वलित करते समय पढ़ी जाती है।

समीची (स्त्री.) प्रशंसा। स्तुति।

सामीप्य (न.) निकट। पास।

सामुद्र (पुं.) समुद्रयात्री। (न.) समुद्री नोन। शरीर पर चिह्न।

सामुद्रक (न.) समुदी नमक।

सामुद्रिक (त्रि.) समुद्री। (पुं.) जो हाथ की रेखा तथा शरीर के अन्य चिहों को देख कर मनुष्यों के अच्छे बुरे फलों को बतलावे।

साम्परायिक (न.) परलोक के लिये हितकारी। साम्प्रतम् (अब्य.) अब । योग्य। ठीक ठीक। उचित।

साम्य (न.) बराबरी। समान धर्म।

साम्राज्य (न.) बादशाहत। दस लाख योजन भूमि पर शासन करने वाला।

सार्यसम्ब्या (स्री.) दिन के अन्त की सन्ध्या। सार्य सन्ध्या के समय उपासना विशेष।

सायक (पुं.) बाण। तीर। खङ्गा

सायन्तन (त्रि.) दिनान्त में हुआ।

सायस् (अव्य.) साँझ।

सायह (पुं.) सन्ध्या। साँझ।

सायुज्य (न.) साथ जुड़ना।

सार (न.) जल। धन। मन्खन। लोहा। दन। बल। स्थिर अंश। वायु। (त्रि.) अच्छा।

३२६

सारगन्ध (पुं.) चन्दन।

सारघ (पुं.) मधु। सीद्र।

सारङ्ग (पुं.) चातक। पपीहाः हिरन। हाथी। भौता।
छत्र। राजहंस। वाद्ययंत्र भेद। कपड़ा। अनेक
रङ्गा मोर। कामदेव। कमान। बाल। मूषण।
कमल का फूल। श्रङ्का चदन। कपूर। फूल।
कोइल। बादल। शोर। रात। भूमि।
दीप्ति। चमक।

सारक्रिक (पुं.) बहेलिया। शिकारी। व्याध। सारज (न.) मक्खन।

सारणि, सारणी (क्वी.) छोटी नदी। संक्षिप्त रीति से प्रहों की बाल को जताने वाला ज्योतिष का प्रन्थ विशेष।

सारिय (पुं.) गाड़ीवान्। नियन्ता।

सारवा (स्री.) सरस्वती।

सारमेव (पुं.) कश्यपपत्नी सरमा का पुत्र। कुता। सारव (त्रि.) सरयू नदी में उत्पत्र। कोलाहल पूर्ण।

सारस (न.) कमल का पूल । कटिभूषण । चन्द्रमा । हंस । एक पक्षी विशेष ।

सारस्वत (त्रि.) सरस्वती का। सारस्वत देश का। (पुं.) सरस्वती नदी के तट वाला देश। ब्राह्मणों में से एक विशेष ब्राह्मण। सरस्वती के पूजन का विधान विशेष। व्याकरण का छोटा प्रन्थ जिसे अनुभूति स्वरूपावार्य ने सरस्वती के ७०० सूत्रों की माला के आधार से

सारस्वतकल्प (पुं.) तंत्र की विधि के अनुसार सरस्वती के पूजन का विधान विशेष।

सारि } (स्त्री.) पाँसा फेंकने वाला। शतरञ्ज का सारी े खेल खेलने वाला।

सारिका (स्त्री.) मैना चिड़िया।

सार्च (पुं.) समूह। जीवों का समूह। धनी। बनियों का गिरोह। तीर्धयात्रियों की मण्डली।

सार्थवङ (पुं.) व्यापारी । साहूकार । बनिया । सार्ड (बि.) गीला । भगा हुआ ।

सार्ख (अन्य.) साथ। सङ्ग।

सार्प (न.) अश्लेषा नक्षत्र।

सार्पिषक (त्रि.) घी में पकाया हुआ अत्र। सार्वजनीन (त्रि.) सब लोगों में जाना हुआ। सर्व साधारण का।

सार्वित्रक (त्रि.) सब समयों में हुआ। सब जगह हुआ।

सार्वधातुक (न.) विधि लिङ् आदि चारौं के प्रत्यय । सार्वधौतिक (त्रि.) सर्वभूतव्यापी ।

सार्वभौम (पुं.) चक्रवर्ती राजा। उत्तर दिशा का दिक्कुञ्जर।

सार्वलौकिक (त्रि.) सार्वजनिक।

सार्षप (त्रि.) सरसों का तेल या खर।

साल (पुं.) इस नाम का पेड़। प्राकार। शहरपनाह। सालनिर्यास (पुं.) धुना। राल।

सालमञ्जिका (स्त्री.) पुतली । गुड़िया । वेश्या । सालूर (पुं.) मेंडक ।

सालोक्य (न.) मुक्ति भेद।

साल्व (पुं.) देश विशेष का राजा।

सावधान (त्रि.) सचेत । सर्तक । खबरदार ।

सायन (न.) यज्ञान्त। पूरा ३० दिनों का मास। यरुण।

शावर }(पु.) अपवाद। कलङ्का पाप।

सावर्ण (पुं.) आठवें मनु का नाम।

सावित्र (पुं.) विप्र। सूर्य। शिव की पदवी। कर्ण का नाम। (न.) यजीय सूत्र।

सावित्री (क्षी.) प्रकाश रिश्म। ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र का नाम। इसका यह नाम इसलिये पड़ा है कि यह सूर्य्य को सम्बोधन की गयी है। इसका दूसरा नाम गायत्री भी है। ब्रह्मा की पत्नी का नाम। पार्वती। कश्यप का नाम। साल्वराज सत्यवान् की की का नाम, जिसने मरे हुए पति को यमराज से वर में माँग कर जिन्दा कर लिया था।

सावित्रीव्रत (न.) व्रत विशेष, जिसे हिन्दुओं की स्नियाँ मानती हैं और ज्येष्ठ शुल्का १४ शी से १५ शी तक उपवास करती हैं। वटसावित्री का व्रत। जिस व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति को स्वर्ग से वापस लाई थी। देश-भेद से ज्येष्ठ की अमावस्या तथा पूर्णिमा को भी होता है।

सास्ना (क्षी.) गौ के गले की खाल। कम्बल।

सास्त्र (त्रि.) आँसुओं से मरी आँखें। साहचर्च्य (न.) साथ। एकड़ी के आश्रय होना। साहस (न.) बलपूर्वक चोरी, व्यभिचार आदि दुष्ट कर्म। (त्रि.) विना विचारे किया गया काम।

(पूं.) दण्ड विशेष। अग्नि।

साइसिक (त्रि.) निष्दुर। परुषवादी। मिथ्या बोले वाला। एकायक बिना विचार काम करने वाला।

साहस (न.) इज़ार की संख्या। (त्रि.) हज़ार की संख्या वाला।

साहाय्य (न:) सहायता।

साहित्य (पुं.) साधी। एक प्रकार का काव्य या शास्त्र।

साह्य (पुं.) बाजी बद कर पशुओं की लड़ाई। सिंह (पुं.) शेर। हिंसा शब्द का वर्ण विपर्यय। लाल सुहाँजना। मेच से पाँचवीं राशि। जब सिंह 'किसी' शब्द के पीछे लगता है, तब यह श्रेष्ठ अर्थ को बतलाता है। जैसे पुरुषसिंह। मयङ्कर और हिंसक पशु।

सिंहध्यनि (पुं.) शेर का दहाइना।

सिंडल (पुं.) एक टापू का नाम। राँगा। पीतल। सिंडवाडिनी (स्त्री.) दुर्गा। देवी।

सिंडविकान्तं (स्त्री.) घोड़ा अथवा सिंह के समान बल वाला।

सिंहसंहनन (न.) अच्छे अङ्ग वाला। सिंह के समान मज़बूत अङ्ग वाला।

सिंहासन (न.) राजा की बैठक। तख्त। सिंह के चिह्न वाला आसन।

सिंहिका (स्त्री.) एक राष्ट्रसी । राहु की माता ! कश्यप की स्त्री ।

सिंहिकासत (पं.) राहु।

सिंही (स्त्री.) कण्टकारिता। राहु की माँ। शेरनी।

सिक् (क्रि.) सीवना।

सिकता (स्त्रीः) रेत । बालुका । रेगिस्तान । सिकतिल (त्रिः) रेतीली भूमि । सिक्ष्य (न. पुं.) मीम। बाल। नील का पौधा। भात का कण।

सिक्कान } (न.) नाक का मैल। रहँट।

सिचय (पुं.) वस्त्र।

सितः (न.) रूपा। चन्दन। शुक्र ग्रह। (पुं.) सफेद रङ्ग।

सितकर (पुं.) चन्द्रमा। क्यूर।

सितपस (पुं.) इंस । शुल्कपस ।

सिता (स्त्रीः) शर्करा। चीनी। मिश्री। गङ्गा। सफेट मिट्टी (चाक)।

सितापाङ्ग (पुं:) मोर।

सितवासस् (पुं.) काले कपड़े वाला। बलमद।

सितेतर (पुं.) काला रङ्गा

सितोपल (पुं.) स्फटिक। बिल्लीर। (न.) खड़िया। (स्री.) चीनी। मिश्री।

सिद्ध (न.) संधानोन । (त्र.) पूरा हुआ । सदा । निश्चित । (पुं.) व्यास आदि मुनि । देवयोनि विशेष । बाईसवाँ ज्योतिष का योग । गुड़ । काला धतुरा । मंत्र विशेष ।

सिखदेव (पुं.) महादेव।

सिखधातु (पुं.) पारा।

सिखपीठ (पुं. न.) सिखों का स्थान।

सिब्दपुर (न.) अहमदाबाद और आबू के बीच में एक स्थान, जिसे मातृगया भी कहते हैं।

सिद्धविद्या (स्त्री.) काली आदि दस महाविद्या।

सिद्धसाधन (न.) न्यायदर्शन का दोष विशेष। सिद्धा (स्ती.) ज्योतिष की एक योगिनी दशा

का नाम। सिखान्त (पुं.) मता वाक्य समूह विशेष।

सिन्द्रार्थक (पुं.) श्वेत सर्वष। वटी वृक्ष। प्रसिन्द अर्थ।

सिब्सि (स्त्री.) मोक्षा सम्पदा। अणिमा आदि आठ प्रकार का ऐश्वर्य। प्रभाव आदि तीन शक्तियाँ।

सिन्धिर (पुं.) वदुकभैरव (त्रि.) सिन्धि का देने वाला।

सिडियोग (पुं.) सिडिकारक योग।

सिध्मल (त्रि.) कोढ़ी।

सिनीवाली (स्री.) चतुर्दशी वाली अमावास्या।

सिन्दुवार (पुं.) निसिन्दा नामक वृक्ष। यह सिन्दुवार गन्ध वृक्षा वृक्ष है और इस में सफेद रङ्ग के फूल लगते हैं।

सिन्दूर (न.) सेन्दुर। (पुं.) वृक्ष विशेष।

सिन्धु (पुं.) समुद्र। एक नद। वृक्ष। एक राग। एक देश। हाथी का मदजल। सिन्धु देश तथा उसका रहने वाला।

सिन्धुर (पुं.) मस्त हाथी।

सिन्दुसङ्गम (पुं.) दो नदियों का मेल। नदी का समुद्र में मिलना।

सिप्र (पुं.) सरोवरा चन्द्रमा। पसीना। (ब्ली.ग) उज्जैन में प्रसिद्ध एक नदी। तीर्थ विशेष।

सिम (पुं.) सब।

सीक् (क्रि.) सींचना।

सीकर (पुं.) पानी की बूँद।

सीता (स्री.) इल का फला। जनकराजदुलारी। जानकी। दशरथ सुत रामचन्द्रजी की स्त्री और लव, कुश की माता। जगन्माता।

सीतापति (पुं.) श्रीरामचन्द्र। हल।

सीत्कार (पुं.) सिसकारी। अनुराग से उत्पन्न शब्द।

सीधु (पुं.) मद्य। शराब।

सीधुरस (पुं.) आम का पेड़।

सीमन्त (पुं.) सीवनी। माँग। गर्भ संस्कार विशेष। सीमन्तिनी (स्री.) सीमन्त वाली स्त्री। नारी।

सीमन्तोत्रबन (न.) गर्भ संस्कार वाला कर्म विशेष।

सीमन् (की.) मर्यादा। हद। अण्डकोष।

सीमा (बी.) मर्यादा। गाँव का डाँड़। हद। सीमाविवाद (पुं.) सीमा के दिषय में झगड़ा। हद

का झगड़ा। मर्यादा या मान का झगड़ा। सीर (पुं.) सूर्या। इत। आक वृक्ष। बलराम।

सीरष्यज (पुं.) राजा जनक का नाम।

सीरपाणि (पुं.) बलदेव। बलराम। सीरिन् (पुं.) बलराम। बलभद्र। सीवन } (न.) सीना।

सु (अव्य.) पूजा। अच्छा। अतिशय।

सुकरा (खी.) सुशीला गौ। (त्रि.) जो सहज में हो।

सुकल (पुं.) वह पुरुष जो धन के सद् व्यवहार और उदारता के लिये है।

सुकर्म्यन् (पुं.) अच्छे काम करने वाला पुरुष। विष्कम्म आदि मैं सातवाँ योग। (न.) अच्छा काम।

सुकाण्ड (पुं.) कारवेल वृक्ष। अच्छी शाखा वाला वृक्ष।

सुकामा (स्त्री.) लता विशेष। (त्रि.) अच्छी क्रमना वाला।

सुकुमारा (स्त्री.) नवमालिका। कदली। मालती। (त्रि.) अतिसुकुमार।

सुकृत् (त्रि.) पुण्य करने वाला। धार्म्मिक। (पुं.) पुण्य। धर्म। शुभा (न.) अच्छा काम।

पुकृति (स्री.) पुण्य। मङ्गल। अच्छा काम।

सुकृतिन् (त्रि.) पुण्य वाला। भलाई वाला। अच्छे कामों से युक्त।

सुख (न.) हर्ष। (त्रि.) सुखी।

सुखजात (त्रि.) आनन्दित। प्राप्तसुख।

सुखमाज् (त्रि.) सुखवाला।

सुखरात्रिका (स्त्री.) दिवाली की रात।

सुखाधार (पुं.) स्वर्ग।

सुखावह (त्रि.) सुखजनक।

सुखोत्सव (पुं.) सुख देने वाला उत्सव। पति।

सुगत (पुं.) बुद्धदेव।

सुगन्धः (न.) गन्धक व्यापारी । सुवास ।

सुगन्व (पुं.) चाडी हुई सुगन्व।

सुगृबीतनामन् (पुं.) पवित्र यश वाला मनुष्य । नामी मनुष्य ।

सुप्रन्य (पुं.) चोरक नामी वृक्ष।

सुगीव (पुं.) अच्छे कण्ठ वाला । श्रीकृष्ण का घोड़ा । सूर्य्यपुत्र । श्रीरामचद्रजी का मित्र । वानरराज ।

सुचसुस् (पुं.) उदुम्बर। (न.) अच्छे नेत्र। (त्रि.) अच्छे नेत्र वाला। सुचरित्रा

सुचरित्रा (स्ती.) अच्छे चालचलन वाली। पतिव्रता स्त्री।

सुचिरम् (अव्य.) बहुत काल तक। बड़ी देर तक। सुचिरायस् (पुं.) देवता।

सुचेलक (पुं.) सूक्ष्म वस्त्र । (त्रि.) महीन वस्त्र पहने हुए। अच्छा कपड़ा।

सुजल (न.) कमल का फूल। सुन्दर जल। वह देश जिसका जल अच्छा हो।

सूत (पुं.) पुत्र।

सुता (स्री.) कन्या।

सुतक } (न.) जनन मरण अशोचः।

सुतनु } (श्ली.) अच्छे शरीर वाली नारी। श्ली। सुतन्

सुतपस् (पुं.) सूर्यः। मुनि। (न.) अच्छी तपस्या। सुतराम् (अव्य.) बेहतर। बहुत उत्तमता से। सबसे बढ़ कर। बहुत। बहुत सा।

सूतल (पुं. न.) अच्छे तल वाला। पृथिवी के नीचे के लोकों में से एक।

सुतिक्तः (पुं.) पर्यट। नीम। (त्रि.) बहुत तीखा। सूतीस्ण (त्रि.) बहुत तेज़। (पुं.) सिग्रु का वृक्ष। एक मुनि का नाम, जिसके आश्रम में रामचन्द्र ने विश्राम किया था।

सुतुङ्ग (त्रि.) बहुत ऊंचा। (पुं.) नारियल का पेड़।

सुत्रामन् } (पुं.) इन्द्र । देक्ताओं का राजा । सुत्रामन्

सुत्वन् (पुं.) सोमरसपायी । सोमरस निकालने वाला । सूदण्ड (पुं.) बेत।

सुदत् (त्रि.) अच्छे दातीं वाला। सुदन्त।

सूदर्शन (वे.) रूपवान्। अच्छे रूप का। जो सहज में देखा जा सके। (पुं.) विष्णु के चक्र का नाम। शिव का नाम। मेरु पर्वत। एक गीध।

सुदर्शनी } अमरावती पुरी।

सुदामन् (त्रि.) उदार । (पुं.) बादल । पर्वत । समुद्र ।

का नाम जो श्रीकृष्ण का सहपाठी था और भूजे हुये चावलों की मैंट ले, अपनी स्त्री के अनुरोध करने पर द्वारिका में जा श्रीकृष्ण से मिला था, श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर उसको त्रैलोक्य की सम्पत्ति दे कृतार्थ कर दिया।

सूदि उनियाला पाख।

सुदिन (न.) अच्छा दिन।

सुदिनाहम् (न.) बहुत अच्छा दिन।

सुदूर (त्रि.) बहुत दूर।

सुद्युम्न (पुं.) अच्छे धन वाला।

सुधन्वन् (त्रि.) सुदर धनुष धारण करने वाला। (पुं.) एक राजा। अनन्त नाम। विश्वकर्मा।

सुधर्म्मन् (स्री.) देवताओं की सभा (पुं.) कुटुम्ब वाला।

सुधा (स्ती.) अमृत। कली चूना। गङ्गा। विजली। रस। जत। आँवला। इरीतकी। मधु।

सूधांशु (पुं.) चन्द्रमा । कपूर । सुवाजीविन् (पुं.) राज। कारीगर।

स्थानिधि (पुं.) अमृत का भाण्डार। चन्द्रमा ! कपूर ।

सुबाहर (पुं.) गरुड़। साँप। अपृतका चोर।

सुबी (पुं.) पण्डित। अच्छी बुद्धि वाला। सुबोद्भव (पुं.) धन्वन्तरि वैद्य।

सुनन्द (न.) बलराम का मूचल। श्रीकृष्ण का सखा। एक प्रकार का राजा का घर।

(त्रि.) आनन्ददायी। सूनयन (पुं.) मृग। (त्रि.) अच्छी आँख वाला।

सुनासीर सुनासीर } (पुं.) इन्द्र।

सुनिष्टप्त (त्रि.) बहुत तपा हुआ।

सूनीति (स्त्री.) ध्रुव की माता। सुन्दर नीति।

सूनील (न.) नीलम मणि। अनार। (पुं.) सुन्दर नीला रङ्गा

सुनीला (भी.) अतसी। अपराजिता।

सुन्द (पुं.) एक दैत्य। एक वानर।

मुन्दर (त्रि.) मनोहर। कामदेव।

इन्द्र के हाथी का नाम। एक धनझेन ब्राह्मण सुन्दरी (क्री.) त्रिपुरसुन्दरी देवी। रूपक्ती स्त्री।

सुपक्व (पुं.) अच्छा आम। (त्रि.) भली भाँति पका हुआ।

सुपथ (पुं.) अच्छा मार्ग। सदाचार। (त्रि.) सुन्दर पथ वाला।

सुपर्ण (पुं.) गरुड़। नागकेसर। (त्रि.) अच्छे पत्ते वाला।

सुपर्णकेतु (पुं.) विष्णु। गरुडध्वज।

सुपर्वन् (पुं.) देवता। बाणा बाँसा घुआँ। (न.) सुन्दर पर्व।

सुपीत (न.) गाजर (पुं.) सुन्दर पीला रंग। (त्रि.) सुन्दर पीले रङ्ग वाला।

सुपुष्प (न.) लौंग का फूल। ठई। स्त्रियों का रज। अच्छा फल।

अच्छा फूल। मप्र (स्त्री ) स्थाकरण के म और अस आहि प्रस्था

सुप् (स्त्री.) व्याकरण के सु और जस् आदि प्रत्यय।

सुप्त (त्रि.) सोया हुआ।

सुप्ति (स्त्री.) नींद। स्वप्न। सोना।

सुप्रतिभा (जी.) अच्छी बुद्धि । सुरा । (त्रि.) अच्छी बुद्धि वाला ।

सुप्रमा (सी.) अग्निनिकस्य वृक्ष । (त्रि.) अच्छी चमक

वाला (स्त्री.) अच्छी चमक। सर्वभाव (न ) प्रवेरे का समय। अन्य स्वेता

सुप्रमात (न.) सबेरे का समय। अच्छा सबेरा। सुप्रयुक्तशर (पुं.) बाण चलाने में चतुर जन।

सुप्रलाप (पुं.) सुवचन । अच्छा बोत ।

सुप्रसरा (स्री.) फैली हुई बेल। (त्रि.) फैली हुई।

सुप्रसाद (पुं.) शिवजी। अच्छी प्रसन्नता।

सुफल (पुं.) अनार। बेर। मूँग। कनेर। कैया। (त्रि.) अच्छे फल वाला।

सुभग (पुं.) चम्पक। अशोक। सुहागा।

(त्रि.) सुन्दर। अच्छे ऐश्वर्य्य वाला। सुमगासुत (पुं.) पति की दुलारी स्त्री का पुत्र।

सुभगासुत (पु.) पात का पुलारा स्त्रा का

सुमङ्ग (पुं.) नारियल का पेड़। सुमट (पुं.) अच्छा योद्धा।

सुमद्र (पुं.) विष्णु। अतिमाङ्गलिक।

सुभद्रा (स्त्री.) श्रीकृष्ण की बहिन (अर्जुन को ब्याही

थी)। श्यामा लता।

सुभद्रेश (पुं.) अर्जुन। सुभद्रा का पति।

सुधिक्ष (त्रि.) सुकाल।

सुमूति (पुं.) पण्डित। (स्त्री.) सुन्दर ऐश्वर्य। (पुं.) बेल का पेड़।

सुभृत्र (न.) बहुत ही दृढ़।

 $\frac{gg}{gg}$  (श्ची.) नारी। (त्रि.) अच्छे भी वाली।

सुमदन (पुं.) आम।

सुमधुर (त्रि.) बहुत मीठा।

सुमनस् (न.) पुष्प। फूल। अच्छा मन। (त्रि.) अच्छे चित्त वाला।

सुमित्रा (स्ती.) लक्ष्मण की माता।

सुमुख (पुं.) गणेश। पण्डित। (त्रि.) अच्छे मुख वाला।

सुमेखल (पुं.) मूँज का पेड़। (त्रि.) सुन्दर कटिसूत्र

सुमेचस् (स्री.) ज्योतिष्मती लता। (त्रि.) अच्छी बुद्धि वाला।

सुमेठ (पुं.) जपमाला के आरम्भ की मोटी गुरिया। सुस्र (पुं.) देश विशेष। (पुं.) उस देश के वासी।

सुयामुन (न.) विष्णु । वत्सराज । एक राजप्रासाद । पर्वत । बादल ।

सुयोधन (पुं.) धृतराष्ट का पुत्र दुर्योधन।

सुर (पुं.) देवता। सूर्य्य। पण्डित।

सुरगुरु (पुं.) बृहस्पति।

सुरक् (न.) हींग। सुरक्रा गद्य विशेष। सुरज्येष्ठ (पुं.) ब्रह्मा।

सुरत (न.) एक प्रकार का खेल, जो स्त्री पुरुष के सङ्गम से होता है।

सुरव (पुं.) चन्द्रवंशी एक राजा।

सुरदारु (न.) देवदारु वृक्ष।

सुरदीर्घिका (स्री.) गङ्गा। सुरवापी।

सुरिहर्ष् (पुं.) असुर दैत्य। (त्रि.) देवेच्टा।

सुरधनुस् (न.) इन्द्रधनुष।

सुरपति (पुं.) इन्द्र।

सुरपद्य (पुं.) आकाश ।

सुरपादप (पुं.) कल्पवृक्ष।

सुरपुरी (स्री.) अमरावती।

सुरिम (न.) सोना। चम्पा। जायफल। वसन्त ऋतु। सुगन्ध। चैत का मास। (पुं.) पण्डित। (स्त्री.) रुद्ध की जटा। देवीभेद। गै। सुरा। तुलसी। पृथिवी। (त्रि.) धीर। अच्छे गन्ध वाना । मनोहर । प्रसिद्ध ।

सुरर्षि (पुं.) नारदादि देवर्षि।

सुरलोक (पुं.) स्वर्ग। देवों का निवासस्थल।

सुरवर्त्यन् (न.) आकाश।

सुरवल्ली (ची.) तुलसी।

सुरवैरिन् (की.) असुर। (त्रि.) देवों का शत्रु। सुरसुन्दरी (स्त्री.) देवताओं की प्रिय सुन्दरी। मेनका

आदि अप्सरा। एक योगिनी।

सुरा (स्री.) मद्य। शराव।

सुराजन् (पुं.) अच्छा राजा।

सुराजीविन् (पुं.) कलाल या कलार।

मुराप (त्रि.) मदिरा पीने वाला।

सुरापमा (स्त्री.) गङ्गा।

सुरापान (न.) मदिरा पान।

सूराई (न.) झरचन्दन।

सुराष्ट्र (पुं.) एक देश। अच्छा राज्य।

सुरूप (न.) सुन्दर रूप। सई। (पुं.) पण्डित।

सुरेज्य (पुं.) बृहस्पति।

सूरेज्या (स्री.) तुलसी।

सुरेन्द्र (पुं.) इन्द्र। देवराज।

सुरेश्वर (पूं.) महादेव। इन्द्र। देवनायक।

सूरोत्तम (पुं.) सूर्यः। देवलाओं में श्रेष्ठ विष्णु।

सुरोद (पुं.) सुरासभुद्र।

सुलम (त्रि.) सहज।

सुलोचन (पुं.) हिरन। (त्रि.) अच्छी आँखों वाला।

सुलोमज्ञा (स्री.) अच्छे रोएँ वाली।

सूवचस् (त्रि.) वाग्मी। अच्छे बोल बोलने वाला।

सुवर्ण (न.) सोना। (त्रि.) सुन्दर रङ्ग अथवा सुन्दर

अक्षर वाला। अच्छा अक्षर।

सूवर्णकार (त्रि.) सुनार। रङ्गेरा। लेखक। सुववस् (स्ती.) प्रौढ़ा (जोवन में भरी)।

सुवास (पुं.) अच्छी गन्ध।

सुवासिनी (स्ती.) चिरकाल तक पिता के घर में रहने

वाली स्त्री।

सुविद् (पुं.) पण्डित। अच्छा जाता।

सुविदत् (पुं.) राजा।

सुविनीता (स्री.) सुशीला गौ। (त्रि.) विनम्र।

सुबीज (पुं.) खसखस। एक वृक्ष।

सुवीर्घ्य (न.) बेर। बदरीफल। सुवृत्त (पुं.) अच्छा वृत्तान्त।

सुवेल (पुं.) लङ्का के एक पर्वत का नाम।

(त्रि.) अच्छे नियम वाला। शान्तः प्रणतः।

सुवेश (पुं.) सफेद गत्रा। (त्रि.) सुन्दर वेश वाला। सुवती (स्ती.) अच्छे नियम वाली स्ती।

सुशीला गै। सुश्चर्मन् (gj.) एक राजा। (त्रि.) सुन्दर सुख वाला।

सुशिख (पुं.) आग। चित्रक वृक्ष। (त्रि.) अच्छी शिखा वाला। (स्त्री.) मौर की बोटी

या कलगी। सूशीत (न.) पीला चन्दन (त्रि.) बहुत शीतल। सुशील (त्रि.) विष्णु के पास विवासे वाला। अच्छे

स्वभाव वाला। अच्छे चरित्र वाला। सूश्रीक (स्त्री.) वृक्ष विशेष, जिसे हाथी वड़े वाव

से खाते हैं। (त्रि.) अच्छी शोषा वाला।

सुश्रुत (पुं.) विश्वामित्र का पुत्र। एक मृनि जिसके नाम का एक चिकित्साग्रन्थ प्रसिद्ध है। ग्रन्थ विशेष। (त्र.) कर्णमधुर।

सुश्लिष्ट (त्रि.) मली माँति मिला हुआ।

सुषम (पुं.) शोमन। सम। (स्त्री.) वर्ड़ा शोमा।

सुषिर (न.) छेद ! सुराख ।

सुषीम (पुं.) जिसकी अच्छी सीमा है। शीतल स्पर्श । (त्रि.) मनोझ। मनोहर।

सुषुप्त (न.) ज्ञानशून्य दशा। (त्रि.) ज्ञानशून्य अवस्था वाला।

सुषुम्णा (स्ती.) सूक्ष्मनाड़ी विशेष।

सूबेण (पुं.) बेत । लंड्रा के एक वैद्य कर नाम । राम की वानरी सेना का एक वानरें सेनापति।

सुष्टु (अव्य.) अत्यन्त । प्रशस्त । सत्य ।

सुसंस्कृत (त्रि.) अच्छी प्रकार बनाया हुआ। सुसम्पद (स्ती.) अच्छी सम्पदा। सौमाग्य।

(त्रि.) अच्छी सम्पदा वाला।

सुस्य (त्रि.) नीरोग। सुख। मुस्नात (त्रि.) अच्छे प्रकार महत्त द्रव्यों से स्नान किये हुए।

सूहदू (पुं.) अच्छे इदय वाला। हितकारी मित्र।

सूहदब (त्रि.) अच्छे हृदय वाला।

सुहद्वल (त्रि.) मित्रक्त।

सू (स्त्री.) प्रसव। क्षेप। भेजना।

सूकर (पुं.) सूअर। कुम्हार। पशु विशेष।

सुक्तः (न.) अच्छी वाणी। मंत्रसमूह।

सूक्ष्म (न.) छल। आत्मा सम्बन्धी पदार्थ। एक प्रकार का अलङ्कार। इमली का पेड़।

(त्रि.) अति छोटा। महीन।

सूस्पदर्शिन् (त्रि.) अति पैनी बुद्धि वाला।

कुशाग्रवृद्धि । सुस्पभूत (न.) पृथिवी आदि पंच भूतों के अंश

विशेष।

सुस्पैला (स्ती.) छोटी या सफेद इलायची।

स्च (क्रि.) चुगली खाना।

सुचक (त्रि.) चुगलखोर। सूचना देने वाला। (पुं.) काक । कुता । विडाल । पिशाच । वृढ़ा ।

नाटक में मुख्य नट।

सूचन (न.) मारना। जतलाना।

सूचि } (स्त्री.) शिखा। सुई।

सूचिक (त्रि.) दरजी। (स्त्री.) हाथी की सुँड़।

सूचित (त्रि.) कहा हुआ। मारा हुआ। जतलाया

हुआ।

स्वीमुख (न.) हीरा।

सूत (पुं.) सूर्य। वर्णसङ्कर जो ब्राह्मणी के गर्भ और क्षत्रिय के औरस से उत्पन्न हुआ हो।

विश्वकर्मा । गाड़ीवान । वन्दी । लोमहर्षण नामक पुराणवक्ता। (न.) पारा। (त्रि.) भेजा

हुआ। उत्पन्न हुआ।

सूततनब (पुं.) कर्ण राजा। स्ति (स्त्री.) उत्पत्ति । सोमरस निकालने का स्थान ।

स्तिका (स्त्री.) नवप्रस्ता स्त्री।

स्तिकागार (न.) प्रस्तागार।

सृत्यान (त्रि.) अच्छे उद्योग वाला। चतुर। काम

करने में कुशल। सूत्या (स्त्री.) यज्ञ के अङ्ग का स्नान विशेष। सोमरस

का पीना।

सूत्याशीच (न.) सूतक। जननाशीच।

सूत्र् (क्रि.) गाँठना। तपेटना।

सूत्रं (न.) सूत्। द्यागा। व्यवस्था। नियम। प्रस्ताव। प्रसङ्ग । शास्त्र के तत्त्व को सूक्ष्मरीत्या दिखाने

का नियम।

सुत्रकण्ठ (पुं.) ब्राह्मण। कबूतर।

सूत्रधार (पुं.) मुख्य नट।इन्द्र।शिल्पि-विशेष।एक प्रकार का कारीगर। बढ़ई।

सूत्रभिद् (पुं.) दरजी।

सूत्रयंत्र (न.) चरखा।

सूद (पुं.) रसोइया। व्यञ्जन विशेष। शाक।

तर्कारी। अपराध। पाप।

सूदन (न.) मारना। स्वीकार।

सुदशाला (स्त्री.) पाकशाला। रसोईघर।

सून (न.) पुष्प।

सूना (स्त्री.) वधस्थान । लड़की । हाथी की सूँड़ । मांस का वेचना।

सूनु (पुं.) पुत्र । छोटा भाई ।

सूनृत (न.) सच्चा। वचन। मंगल। (त्रि.)

सच्च। शुभ। सूप (पुं.) दाल । रसोई।

सूपकार (पुं.) पाचक। रसोइया।

सूपाङ्ग (न.) हींग आदि मसाला।

सुर (त्रि.) सूर्य। अर्क का वृक्ष। पण्डित।

सूरत (त्रि.) दयानु । कृपानु ।

सुरसूत (पुं.) अरुण। सूरि (पुं.) सूर्यः। आक का पेड़। एक यादव।

एक पण्डित।

सूरिन् (पुं.) पण्डित। चतुर जन।

सूर्पणखा (स्त्री.) रावण की बहिन।

सूर्य्य (पुं.) दिवाकर। सूरत। आकं का पेड़। एक दैत्य।

सूर्य्यकान्त (पुं.) स्फटिक मणि। आतशी शीशा। सूर्यग्रहण (न.) सूर्य का ग्रहण। पर्व विशेष।

सूर्याज (पुं.) शनिग्रह। यमराज। वैवस्वत मनु । सुग्रीव ।

सूर्यंजा (स्त्री.) यमुना नदी। सूर्या (स्त्री.) सूर्य्य की (अमानुषी) स्त्री। कुन्ती

(मानुषी ।)

333

सूर्य्यांलोक (पुं.) सृय्यं का प्रकाश। घृप। तेज। सृर्याश्मन् (पुं.) सृर्य्यकान्तमणि।

सूर्य्योद (पुं.) सूर्य्यास्त के समय आया हुआ अतिथि।

स्क } (न.) होठों के पास का भाग।

सृगाल (पुं.) शत्रु। अङ्क्रूश। सति (स्त्री.) जाना। पथ। रास्ता।

सृत्वर (त्रि.) जानेवाला।

सृपु (किः) जाना।

सुमर (पुं.) मृग विशेष (त्रि.) जाने वाला।

सृष्ट (त्रि.) निर्मित। रचा हुआ। जुड़ा हुआ। निश्चय किया हुआ।छोड़ा हुआ। सजा हुआ।

सृष्टि (स्री.) रचना। स्वभाव।

सेक (पुं.) सींचना।

सेकपात्र (न.) डोल। मसक। हजारा।

सेक्टू (पुं.) पति। (त्रि.) सींचने वाला। सेवन (न.) सींचना। बाल्टी।

सेट् (पुं.) तरबूज।

सेतु (पुं.) पुल। वरुण वृक्ष। प्रणव रूप मंत्र। सेतुबन्ध (पुं.) लङ्का जाने के लिये श्रीराम का

वनवाया हुआ पुत ।

सेत्र (न.) वेड़ी। हथकड़ी।

सेना (स्ती.) सैन्य।

सेनाङ्ग (न.) हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल आदि सेना की सामग्री।

सेनाचर (पुं.) सेनागामी। फौज में फिरने वाला। सेनानी (पुं.) कार्तिकेय। देवताओं का सेनापित। सेनापित (पुं.) कार्तिकेय। फौज का स्वामी। देवताओं का सेनापित कार्तिकेय। केयिन्।

सेनामुख (न.) सेना के आगे का हिस्सा। सेनारस (पूं.) पहरुआ। फीज का रक्षक।

सेफ (पुं.) लिङ्ग।

सेवक (पुं.) नौकर। टहलुआ। सीने वाला।

सेविष (पुं.) जिसकी सेवा करनी पड़ती है। शुद्ध आदि निष्यि।धनागार। अन्तिम।सीमा। आखिर।

सेवन (न.) सीना। आसरा लेना। भोगना। वाँधना। पूजना। सुई।

सेवा (स्त्री.) भजन। आराधन। भोजन। नौकरी। परिचर्या।

सेवित (त्रि.) पूजा गया। सेवा किया गया। सेया गया (पेड आदि)।

सेव्य (न.) पीपल। (त्रि.) सेवा योग्य। लक्ष्मीपति। सैंहिक (पुं.) राहु।

सैकत (न.) किसी भी नदी का बहुत रेतीला तट। (त्र.) रेतीला।

सैद्धान्तिक (न.) सिद्धान्त जानने वाला।

सैनापत्व (न.) सेनापति या कप्तान का काम। सैनिक (त्रि.) फीजी। (पुं.) सिपाही।

सैन्यद (नं.) सेंधा नोन । घोड़ा । (त्रि.) सिन्धु देश में उत्पत्र ।

सैन्धवधन (पुं.) चिदानन्दस्वरूप। परमेश्वर।

सैन्य (पुं.) सेना के हाथी घोड़े आदि (नं.) सेना का समृह।

सैरन्त्री (स्ती.) दूसरे के घर मैं रह कर भी स्वतंत्र हो कर शिल्प का काम करने वाली स्त्री। राजा विराट के यहाँ द्रौपदी ने सैरन्ध्री का ही काम किया था। दासी।

सैरिम (पुं.) मैसा। स्वर्ग।

सैवाल (न.) देखो शैवाल।

सोढ़ (त्रि.) सहने वाला। क्षमाशील ।

सोड (त्रि.) सहनकर्ता।

सोत्कण्ठ (त्रि.) उत्सुक।

सोच्छ्वास (त्रि.) प्रसन्न।

सोत्प्रास (त्रि.) अत्यधिक। अतिशयोक्त। आक्षेपयुक्त।

(पुं.) अङ्हास। सोदब (त्रि.) प्रकट हुआ। वढ़ा हुआ। लाभ वाला।

सोदर (पुं.) सगा। एक पेट का।

सोदर्ख (पुं.) सगा भाई।

सोन्माद (त्रि.) पागल। उन्मत्त।

सोपप्लब (पुं.) राहु व चन्द्रमा की छाया से दबाया हुआ। शत्रुओं से।

सोपाधिक (न.) विशेष। उपाधि के साथ। किसी विशेष गुण को धारण किये हुए। आवश्यक।

सोपान (न.) सीढ़ी। नसैनी।

सोम (पुं.) चन्द्रमा। अमृत। सोमवल्ली। किरण।

कपूर। जल। वायु। कुबेर। शिव। यम। सुप्रीव। मुख्य।

सोमगर्म (पुं.) विष्णु । नारायण ।

सोमज (न.) दुग्ध। (पुं.) बुध।

सोमतीर्थ (न.) प्रभासक्षेत्र।

सोमप (पुं.) यज्ञ में सोमरस को पीने वाला।

सोमपीतिन् } (पुं.) सोमपी। सोमरस को पीने सोमपीथिन् वाला।

सोमनन्यु (पुं.) ख्य्यं। बुध। (न.) कुमुद का फूल।

सोममू (पुं.) बुधग्रह । चन्त्रवंशीय क्षत्रिय ।

सोमयाग (पुं.) याग विशेष।

सोमयाजिन् (पुं.) सोमयागकर्ता।

सोमलता (स्त्री.) लता विशेष।

सोमवंश (पुं.) चन्द्रमा का वंश।

सोमवार (पुं.) चन्द्रवार।

सोमविक्रयिन् (पुं.) सोमलता या उसके रस को बेचने वाला।

सोमसिन्दान्त (पुं.) ज्योतिष का ग्रन्थ विशेष।

सोमसुत (पुं.) बुध। सोमसुता (स्री.) नर्मदा नदी। चन्द्रमा क्री कन्या।

सोमसूत्र (न.) नाली। मोरी।

सोल्लुण्ठ (त्रि.) आक्षेप करना। कटाक्ष करना।

सौकर्य (न.) आसान। सहज।

सीखसुप्तिक (त्रि.) बन्दी। बैताल। भाट।

सौख्य (न.) सुख। आराम।

सौगत (पुं.) सुगत बुद्धि विशेष।

सीगन्धिक (न.) कहार। एक प्रकार का पद्मपुष्प।

सीचिक (पुं.) दरजी।

सीजन्य (न.) भलमनसई। सञ्जनता।

सीत्रामणि (स्त्री.) यज्ञ विशेष जिसमें ब्राह्मणों के सुरा पीने का भी विद्यान है। यद्या- "सीजामण्यां

सुरां पिबेदिति।"

सौदामिनी (स्त्री.) विजली।

सौदायिक (न.) स्त्रीधन भेद।

सीवास (पुं.) चन्द्रवंशी कल्माषपाद राजा।

सीध (पुं. न.) राजप्रासाद विशेष। (त्रि.) अमृतसम्बन्धी।

सीनिक (पुं.) कसाई। बूचड़।

सौन्दर्य (न.) सुन्दरता।

सौपर्ण (न.) पन्ना।

सैपर्णेय (पुं.) विनता की सन्तान। गरुड़।

सौष्तिक (त्रि.) रात में हुआ। महाभारत ग्रन्थ का पर्व विशेष।

सीम (न.) कामचारी नगर।

सीमद्र (पुं.) अभिमन्यु। सुमद्रा का पुत्र।

सीभरि (पुं.) एक मुनि।

सौभागिनेय (पुं.) पति की प्यारी स्त्री का पुत्र। सौभाग्य (न.) सेंदुर। सुहागा। (पुं.) (ज्योतिष का)

चौथा योग। (न.) अच्छे भाग्य।

सौभिक (पुं.) ऐन्द्रजालिक। मदारी।
सौमनस्व (न.) अच्छा मन। श्राद्ध का पिण्ड देने
के अनन्तर, ब्राह्मण के हाथ में पुष्प देने का
मंत्र विशेष।

सीमित्र (त्रि.) लक्ष्मण।

सीम्य (त्रि.) सुन्दर। मनोहर। (पुं.) बुध। शुभग्रह। वृषादि सम राशि। सोमपायी ब्राह्मण।

सीम्यग्रह (पुं.) ज्योतिष में चन्द्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र-शुभग्रह है।

सौर (पुं.) सूर्यपुत्र। शनैश्चर। यमराजः। (त्रि.) सूर्यसम्बन्धाः।

सीरम (न.) केसर।

सीरभेष (पुं.) गी (त्रि.) गी सम्बन्धी।

सौराष्ट्र (पुं.) अच्छे राज वाला। एक देश विशेष। (न.) एक विष। (त्रि.) अच्छे देश में उत्पन्न।

सील्विक (त्रि.) कसेरा।

सौवस्तिक (पुं.) पुरोहित।

सौविरल्ल (पुं.) अन्तःपुर का रख वाला।

सीष्ठव (न.) सुन्दरता।

सौहार्ष (न.) स्नेह ! प्यार । मैत्री ।

स्कद् (कि.) उछल कर जाना।

स्कन्द (पुं.) कार्तिकेय।

स्कन्द (न.) बहना। सूखना। जाना।

स्कन्ध (पुं.) कन्धा। वृक्ष का तना। रचना। लड़ाई। समूह। शरीर। एक छन्द। सीगत सिद्धों में विज्ञानादि पाँच। रास्ता। प्रन्थ का भाग।

स्कन्धावार (पुं.) छावनी। शिबिर।

स्कन्न (त्रि.) च्युत। गलित। क्षरित। बहा हुआ। सुखा हुआ। चला गया (न.) बहाव। स्कम्भ् (क्रि.) चोट करना।

स्खद् (कि.) फाइना चलना।

स्खल् (क्रि.) चलना।

स्थलन (न.) चलना। गिरना।

स्वतित (न.) गिरना। (त्रि.) गिरा हुआ।

स्तन् (क्रि.) बादल का शब्द करना।

स्तन (पुं.) क्रियों का अङ्ग विशेष'। चूची। छाती। स्तनन (न.) शब्द। बादल की गर्जन।

स्तन-षव (पुं.) माँ का दूध पीने वाला। बच्चा। स्तनप (पुं.) स्तन से दूध पीने वाला अर्थात् बहुत छोटा बच्चा।

स्तनमर (पुं.) मोटे स्तनों का भार।

स्तनियलु (पुं.) मेघ। बादल। मोथा। बिजली। मीत। रोग।

स्तनान्तर (न.) स्तनों का मध्य। हृदय। छाती। स्तनामोग (पुं.) स्तनों की पूर्णता।

स्तनित (न.) क्रीड़ा आदि का शब्द। (त्रि.) शब्द वाला।

स्तम्म् (क्रि.) रोकना।

स्तन्य (न.) दृध।

स्तब्बरोमन् (पुं.) शूकर। सुअर।

स्तम् (क्रि.) रोकना।

स्तम्ब (पुं.) झाड़ी। तृण। खम्मा।

स्तम्बेरम (पुं.) गज। हाथी।

स्तम्म (पुं.) खम्मा।

स्तम्मन (न.) रोक देना। तन्त्र का प्रयोग विशेष।

स्तव (पुं.) प्रशंसा। स्तुति।

स्तवक (पुं.) गुच्छा।

स्तावक (त्रि.) स्तुतिकारक। बड़ाई करने वाला। स्तिमित (त्र.) गीलापन। निश्चल। ठहरना।

(त्रि.) गीला।

स्तुत (पुं.) स्तुति किया हुआ।

स्तुतिपाठक (पुं.) राजा आदि की बड़ाई करने वाला।

स्तुम्म् (क्रि.) रोकना।

स्तूप (पुं.) मट्टी का ढेर। बल। निष्प्रयोजनता। निकम्मापन।

स्तृ (कि.) फैलना। प्रसन्न होना।

स्तू (क्रि.) ढाँपना।

स्तेन् (क्रि.) चोरी करना।

स्तेन (पुं.) चोरी। (त्रि.) चोर।

स्तेम (पुं.) गीलापान । चिकनाहट ।

स्तेष (नं.) चोरी।

स्तेयिन् (त्रि.) चोर। वोरी करने वाला।

स्तोक (पुं.) पपीहा। जलबिन्दु। (त्रि.) थोड़ा।

स्तोत्र (न.) बड़ाई। गुणानुवाद।

स्तोभ (पुं.) स्तम्भन।

स्तोम् (कि.) अपने गुणों को प्रकाश करना।

स्तोम (पुं.) समूह।यज्ञ।बड़ाई।माथा।धन।गाढ़ा। खेती। (त्रि.) टेढ़ा।

स्त्यान (न.) चिकनापन। गाढ़ापन। मिलावट। आलस्य। गूऊन।

स्त्यै (क्रि.) इकट्ठा करना। शब्द करना।

भी (भी.) नारी। औरत।

स्रीचिड (न.) योनि। भग।

स्रीचोर (पुं.) कामी। लम्पट।

स्रीजित् (पुं.) झीवश्य।

स्रीधन (न.) औरत की सम्पति।

स्रीधर्म्म (पुं.) रजस्वला होना। मासिक धर्म।

स्रीयमिणी (स्री.) ऋतुमती स्त्री।

स्रीपुंस (पुं.) स्त्री और पुरुष। स्रीलिङ्ग (पुं.) स्त्रीवाची।

सीवश (पुं.) स्त्री के वशीमृत होने वाला।

सीविधेव (पुं.) स्त्री के वश में रहने वाला। सीसंग्रहण (न.) स्त्री का पकड़ना। एक प्रकार

का विवाद।

भीसम (न.) नपुंसक स्त्रियों का समाज।

स्रीसेवा (स्त्री.) भोग द्वारा नारी की सेवा।

स्त्रेण (त्रि.) भी की आज्ञानुसार काम करने वाला। (नं.) भी का स्वभाव। भियों का समूह।

स्य (त्रि.) ठहरने वाला। यह प्रायः किसी न किसी शब्द के पीछे लगता है, यथा पर्वतस्य, गृहस्य आदि।

स्यग् (कि.) ढाँपना।

स्यगन (न.) उक्कन।

स्यगित (त्रि.) रुका हुआ। आवृत। तिगेहित।

स्यगी (स्ती.) पान का डिब्दा।

स्विण्डल (न.) चबृतरा। आँगन। यज्ञ स्थान। होम का मण्डल विशेष। वेदी। स्थिण्डलभायिन् } (पुं.) व्रत धारण कर चबूतरे पर स्थिण्डलेशय रे सोने वाला।

स्थपित (पुं.) रनवास में रहने वाला वूढ़ा ब्राह्मण। शिल्पी विशेष। राज धवई। अधीश। "वृहस्यतिसर्व" नामक यज्ञ करने वाला। (त्रि.) बहुत अच्छा।

स्यपुर (त्रि.) टेढ़ी और ऊँची जगह।

स्यत् (क्रि.) ठहरना।

स्थल (न. स्त्री.) भूमि का भाग । थल। वनावटी भूभाग।

स्थलेशय (पुं.) वराह। रुकः। एकः प्रकार का हिरनः।

स्थितर (न.) गन्ध द्रव्य विशेष। (पुं.) ब्रह्मा। (त्रि.) अचल। स्थिर। वृद्धा।

स्यविष्ठ (त्रि.) अतिवृद्ध।

स्थाणु (पुं.)शिव।शाखा डाली आदि से रहित वृक्ष। (त्रि.) बृढ़ा।

स्थान (न.) समानता। अवकाश। रहन। ग्रन्थसन्धि। भोजन। पास। जगह।

स्थानिक (त्रि.) धानापति । स्थान का मालिक या स्वामी ।

स्थानिन् (ब्रि.) स्थान की रक्षा करने वाला। स्थानीय (न.) नगर। रहने योग्य स्थान। (ब्रू) स्थान वाला।

स्थाने (अव्य.) योग्यता । औवित्य । ठीक । सत्य । स्थापन (न.) नगाव । रुपाव । चढ़ाव ।

स्थापित (त्रि.) निर्वचत । पक्का । न्यस्त

स्यायिन् (बि.) स्थितिशीन ।

स्थायुक (त्रि.) स्थितिशील। (पुँ.) एक ग्राम का स्वामी।

स्थाल (न.) थान। वड़ी थानी।

स्यालीपुलाक (पुं.) एक प्रकार का न्याय। (भरी हुई वटलोई में से एक चावल को निकाल कर उस वटलोई भर चावलों की परीक्षा कर लेना अर्थात् वे सिजे कि नहीं यह जान लेना "स्थालीपुलाक" न्याय कहलाता है)।

स्यावर (त्रि.) अचल। स्थिर। (पुं.) वृक्ष। पर्वत। पृथिवी। (न.) धनुष का रोदा।

स्यादिर (न.) बुढ़ापा।

स्यासक (पुं.) अनङ्कार। जलबिन्दु।

स्यास्नु (त्रि.) स्थितिशील।

स्थित (त्रि.) ठहरा हुआ। निश्चल। प्रतिज्ञावाला। स्थिति (स्त्री.) मर्य्यादा। स्थान।

स्थिर (पुं.) भूमिशाल्मली वृक्ष । पहाड़ । देवता । वृक्ष । स्वामिकार्तिक । शनि । मोक्ष । ज्योतिष में वृष, सिंह, वृश्चिक, और कुम्म राशियाँ । (त्रि.)

स्थिरतर (त्रि.) अत्यन्तस्थिर (पुं.) ईश्वर। स्थिरमित (स्त्री.) स्थिरचित्त।

स्थिरयौवन (न.) विद्याघर आदि। स्थिरायुस् (पुं.) शाल्मली वृक्ष।

कठिन । निश्चल।

स्यूल् (क्रि.) बढ़ना।

स्थूल (त्रि.) मोटा।

स्थेय (पुं.) पक्षा जूरी। पुरोहित।

स्येयस् (त्रि.) बहुत पका।

स्थैर्य (न.) स्थिरता।

स्थील्य (न.) मोटापन।

स्नपन (न.) स्नान।

स्नव (पुं.) बहना। चूना।

स्नातक (पुं.) गुरु के पास विद्या पढ़ कर, घर लौट कर आने वाला ब्रह्मचारी।

स्नातकव्रत (न.) व्रतविशेष। "अनाभे चैव कन्यायाः स्नानकव्रतमाधरेत्"।

स्नान (न.) शोधन। सफाई।

स्तानीय (त्रि.) स्नान के लिये हितकारी यथा-तेल, उवटन।

स्नायु (स्त्री.) एक नाड़ी। रग।

स्निग्ध (त्रि.) चिकना। (पुं.) मित्र। सरलवृक्ष (स्त्री.) चर्ची। मेदा।

स्निग्यता (स्ती.) चिकनाई। प्रियता।

स्नुत (पुं) वहा हुआ। जन आदि।

स्नुषा (स्ती.) बहू। पुत्र की सी।

स्नेड (पुं.) प्रेम। तेल।

स्नेहन् (न.) तेल की मालिश।

स्नेहभू (स्री.) कफ। स्नेहपात्र। स्नेहिन् (पुं.) बन्धु। (त्रि.) स्नेह वाला।

स्पद् (क्रि.) थोड़ा काँपना।

स्पन्द (पुं.) थोड़ा सा हिलना। आँख का फड़कना।

स्पर्स (क्रि.) बहुत प्रसन्न होना। दूसरे को दवाने की इच्छा करना।

स्पर्श् (कि.) फ्कड़ना। छूना। चुराना।

स्पर्ज (पुं.) पकड़ना। रोग। युद्ध। गुरतचर। उपपातक। (पुं.) वायु। "क" से लेकर "त" तक के वर्ण।

स्पन्न (पुं.) चर। दूत। युद्ध।

स्पष्ट (त्रि.) व्यक्त। प्रकट। स्फुट। साफ।

स्पृष्ट (त्रि.) मुआ हुआ। (न.) मूना।

स्पृष्टास्पृष्टि (न.) घुआ छूत।

स्पृड् (क्रि.) चाहना। इच्छा करना।

स्पृहणीय (त्रि.) वाञ्छनीय। चाहने योग्य।

स्पृहयातु (त्रि.) चाहने वाला।

स्पृद्धा (स्त्री.) इच्छा। चांह।

स्पृद्ध (त्रि.) वाञ्चनीय।

स्फर् (क्रि.) फटना।

स्फटिक } (पुं.) सूर्यकान्तमणि। विन्लौर पत्थर।

स्फटिकाचल (पुं.) कैलास पर्वत । किल्लीर पत्थर का पहाड ।

स्फाय् (क्रि.) वढ़ना।

स्फाति (स्त्री.) बढ़ना।

स्फार (पुं.) सोने का वुलवुला। (त्रि.) चौड़ा। चमकीला। वहुत।

स्फारण (न.) खिलाव।

स्फिच् (स्त्री.) कटिदेश। नितम्ब। चूतड़।

स्फिर (त्रि.) बहुत। बढ़ा हुआ।

स्फुट् (क्रि.) खिलना।

स्फुट (त्रि.) खिला हुआ। टूट गया। सफेद।

स्फुटा (स्री.) साँप का फन।

स्फुटर (न.) फटाव। विदलीमाव।

स्फुर् (कि.) फुरना।

स्फुरण (न.) थोड़ा थोड़ा हिलना।

स्फुर्ज् (क्रि.) बादल की गड़गड़ाहट जैसा शब्द करना।

स्फुल (न.) तम्बू।

स्फुलिङ्ग (पुं. छी.) आग की चिनगारी।

स्फूर्जयु (पुं.) कज के गिरने का शब्द।

स्फूर्ति (श्वी.) फुरना। फुर्ती। खिलना। प्रतिमा। स्फूर्तिमत् (पुं.) पाशुपत नामी शिवमक्त। (त्रि.) फुर्तीला। खिला हुआ। प्रतिमाशाली।

स्फेयस् (त्रि.) अतिप्रचुर। बहुत ही।

स्फोट (पुं.) फोड़ा।

स्फोटक (पुं.) फोड़ा। फोड़ने वाला।

स्फोटन (न.) विदारण। विकाशन। (क्षी.) मणि में छेद करने का औजार।

स्फोटायन (पुं.) व्याकरणवेता एक मुनि विशेष। स्पर्य (न.) खड्ग के आकार का यज्ञीय काळ। स्म (अव्य.) बीत गया। पद को पूरा करना।

स्मय (पुं.) अहङ्कार। अभिमान। आश्चर्य।

स्मर (पुं.) कामदेव। (क्रि.) याद करना।

स्मरगृह (न.) स्मरमन्दिर। योनि।

स्मरण (न.) स्मृति। याददाश्त।

स्मरदशा (स्त्री.) क्रामियों की दस दशा विशेष।

स्मरहर (पुं.) महादेव।

स्मराङ्क्ष्म (पुं.) नख। नाखून। स्मरासव (पुं.) मद्य विशेष।

स्मार्त्त (त्रि.) शैव, वैष्णव आदि से भिन्न पाँचों देवताओं के उपासक सम्प्रदाय विशेष के मानने वाले। स्मृति शास्त्र पढ़ने वाला। स्मृति में कहा हुआ सिद्धान्त।

स्मि (कि.) हैरान होना।

रिमत (न.) मुस्कराना। थोड़ा सा इंसना।

स्मृ (क्रि.) याद करना।

स्मृत (त्रि.) याद किया हुआ।

स्मृति (त्रि.) स्मरणशक्ति। याददाश्तः। मनु आदि महर्षि प्रोक्त धर्मोपदेशक शास्त्र।

स्मृतिहेतु (पुं.) संस्कार। वासना रूप गुण विशेष। स्मेर (त्रि.) खिला हुआ।

स्यद (पुं.) वेग। जोर।

स्यन्द् (क्रि.) बहना।

स्यन्द (पुं.) बहाव। चूना।

स्यन्दन (न.) बहना। जल। रथ। (पुं.) तिनिस का पेड़।

स्यन्दनारोड (पुं.) रथ पर चढ़ कर लड़ाई लड़ने वाला।

स्यन्दिन् (त्रि.) प्रस्रवी। बहने वाला।

स्यत्र (त्रि.) बहा हुआ।

स्वम् (क्रि.) शब्द करना।

स्वमन्तक (पुं.) एक विशेषमणि जो सन्नाजित् को तप करने पर सूर्य से मिली थी और जिसकी चोरी श्रीकृष्ण को लगी थी, फिर अन्त में श्रीकृष्ण के पास भी थी, उसमें कई घर सोना नित्य उत्पन्न होता था और उसमें बड़ा गुण यह था कि जहाँ वह रहती वहाँ अकाल नहीं पड़ता था।

स्यूत (त्रि.) सिंया गया। (पुं.) कपड़ा।

स्यूति (स्त्री.) सींवन । सिलाई ।

**ब्रंसन** (न.) नीचे गिरना।

स्रोंसन् (त्रि.) नीचे गिरने वाला।

सम्बद् (त्रि.) माला वाला। माला घारण किये हुए।

(अ.) माला के समान।

सज् (स्री.) माला।

संस् (कि.) गिरना।

सम्म (क्रि.) विश्वास करना।

सव } (पुं.) बहना। झरना।

**स्रवण** (न.) मूत्र । जल । पसीना ।

सवन्त (स्त्री.) नदी। एक औषध। (त्रि.) बहने वाला।

सन्दु (पुं.) ब्रह्मा। शिव। (त्रि.) सृष्टिकर्ता।

**सस्त** (पुं.) च्युत । पतित । गिरा हुआ ।

स्तस्तर (पुं.) आसन।

साक् (क्रि.) झट। त्वरित।

सु (क्रि.) जाना।

सुघ्न (पुं.) एक देश।

सूच् (स्त्री.) सुवा।

सुत (त्रि.) बहा हुआ। गया। (स्त्री.) हींग के वृक्ष की पत्ती।

सुद (पुं.) खैर की लकड़ी का बना हुआ यज्ञीय पात्र विशेष जिससे घी होमा जाता है।

स्रोत (न.) सोता। प्रवाह।

स्रोतस् (न.) वेग से पानी का निकास । वीर्य्य । रेतस् ।

स्रोतस्वत् (त्रि.) झरना। (स्री.) नदी।

स्रोतस्विनी (स्री.) नदी। (त्रि.) प्रवाह वाली।

स्रोतोञ्जनः (न.) सौवीर देश का काजल। सुरमा। स्रोतोवझ (स्रो.) नदी।

स्व (न.) धन। (पुं.) आत्मा। ज्ञाति। (त्रि.) अपना।

स्वकर्मन् (न.) अपना काम। स्वकीय (त्रि.) अपना।

स्वगत (त्रि.) मनोगत। मन की बात।

स्वच्छ (त्रि.) बहुत निर्मतः (पुं.) मोती। स्फटिक।

स्वच्छन्द (त्रि.) स्वाधीन । स्वतंत्र ।

स्वच्छमणि (पुं.) बिल्लीर।

स्वज (न.) रुधिर। लोहू। (पुं.) पुत्र। (त्रि.) अपने से उत्पन्न हुआ।

स्वजन (पुं.) ज्ञाति। जात। अपने लोग।

स्वतन्त्र (त्रि.) स्वाधीन।

स्वतस् (अव्य.) आपही।

स्वतो (न.) किसी पदार्थ पर अपना अधिकार।

स्वधर्म (पुं.) वेदादि शास्त्र विहित अपना कर्म। अधःपात से बचाने वाला कार्य।

स्वथा (अव्य.) पितरों के उद्देश्य से हवि का देना।

स्वचाप्रिय (पुं.) काला तिल।

स्वधामुज् (पुं.) पितृगण। देवता।

स्विधित } (स्त्री.) कुठार।

स्वन् (क्रि.) शब्द करना।

स्वन (पुं.) शब्द।

स्वनित (त्रि.) शब्दित।

स्वपन (न.) शयन । सोना । नींद ।

स्वप्न (पुं.) नींद। सपना।

स्वभाव (पुं.) निज शील।

स्वमावोक्ति (स्री.) अपने स्वमाव का कथन!

स्वभू (पुं.) ब्रह्मा। विष्णु। शिव जी। कामदेव।

स्ववंवर (पुं.) विवाह की एक पद्धति विशेष, जिसमें कन्या अपनी इच्छा के अनुसार वर को पसन्द कर स्वीकार करती है।

स्वयंकृत (पुं.) बनावटी।

स्वयंदत्त (पुं.) वह लड़का जिसने अपने को अपने

आप ही दिया हो।

स्वयम् (अव्य.) आप ही आप।

स्वर (अव्य.) परलोक। अच्छा। देवताओं के रहने

का स्थान। (पुं.) अक्षर के उच्चारण का यत्न विशेष। गाने की आवाज।

स्वरभङ्ग (पुं.) एक प्रकार का रोग। गले की आवाज बैठ जाना।

स्वरस (पुं.) अपना अभिप्राय। वाक्य की रचना विशेष।किसी गीली वस्तु को कूट कर निचीड़ा गया रस।

स्वराज् (पुं.) ईश्वर। वेद का छन्द विशेष।

स्वरापगा (स्ती.) गङ्गा।

स्वरित (त्रि.) स्वर वाला।

स्वरु (पुं.) वज । यजीय स्तम्भ का दुकड़ा। तीर। सूर्य्य की किरण। विच्छू भेद।

स्वरुचि (त्रि.) स्वातन्त्र्य । स्वतन्त्रता ।

स्वरूप (न.) अपना पदार्थ। (पुं.) जानने वाला। पण्डित। (त्रि.) मनोहर।

स्वरूपसम्बन्ध (पुं.) अपने रूप का सम्बन्ध।

स्वरोदव (पुं.) एक विद्या जिससे नाक की श्वास द्वारा भावी शुभाशुभ का झान हो जाता है।

स्वर्ग (पुं.) बड़े सुख का स्थान। देवताओं का लोक।

स्वर्गनाच (पुं.) इन्द्र।

स्वर्गवषु (स्त्री.) स्वर्गलोक की स्त्रियाँ इन्द्राणी आदि।

स्वर्गाचल (स्री.) सुमेरू पर्वत।

स्वर्गिन् (पुं.) देवता (त्रि.) स्वर्गवासी।

स्वर्गीकस् (पुं.) देवता।

स्वर्ण (न.) कांचन। सोना। धतुरा। नागकेसर।

स्वर्णकाय (पुं.) गरुड़।

स्वर्णकार (पुं.) सुनार।

स्वर्णवी (स्त्री.) गङ्गा।

स्वर्धानु (पुं.) राहु।

स्वलींक (gj.) स्वर्ग।

स्ववापी (छी.) गङ्गा।

स्वर्वेश्या(स्री.) मेनका आदि अप्सरायें।

स्वल्प (त्रि.) वहुत थोड़ा। सुद्र।

स्ववासिनी (स्त्री.) पिता के घर में चिर काल तक रहने वाली स्त्री।

स्वसृ (सी.) बहिन।

स्वस्ति (अव्य.) क्षेम । कल्याण । आशीर्वाद ।

स्वस्तिक (पुं. न.) कल्याणप्रद। घर विशेष। आसन भेद। द्रव्य विशेष। छः पद का चिह्न विशेष।

स्वस्तिवाचम् (न.) ब्राह्मण द्वारा मह्नलपाठ।

स्वस्तिवाचनिक (त्रि.) मङ्गलपाट का साधन। आशीर्वादग्रहण की सामग्री।

स्वस्त्ययन (न.) शुभ के लिये वेदविहित प्रह भाग आदि।

स्वस्य (त्रि.) स्वर्ग में रहने वाला। सुख से रहने वाला।

स्वसीय (पुं.) भाञ्जा।

स्वागत (न.) कुशन।

स्वाति 🕽 (पुं.स्री.) सूव्यं का एक स्री। अश्विनी

स्वाती 🕽 से पन्द्रहवाँ नक्षत्र ।

स्वाद् (क्रि.) प्रसन्न होना। स्वाद लेना। चाटना। स्वाद (पुं.) रस का अनुभव।प्रसन्न होना।चाटना। स्वादु (पुं.) मिठाई। गुड़। (त्रि.) चाहा हुआ।

मीठा। मनोहर।

स्वाधीन (त्रि.) स्वतन्त्रं । स्वाधीनपतिका (स्री.) नायिका विशेष ।

स्वान्त (न.) मन। साहाय्य।

स्वाप (पुं.) सोना। निद्रा। अज्ञान।

स्वापतेय (न.) धन। दौलत।

स्वामाविक (त्रि.) स्वभाव सिद्ध।

स्वामिन् (त्रि.) अधिपति। ईश्वर। (पुं.) महादेव। राजा। कार्तिकेय। पति। वात्स्यायन मुनि। गरुड़। परमहंस। मालिक। स्त्री का पति।

स्वायम्मुव (पुं.) स्वयम्भू का पुत्र। वौदह में इस नाम का पहिला मनु। (त्रि.) स्वयम्भू सम्बन्धी।

स्वार्थिक (त्रि.) व्याकरण का प्रत्यय विशेष।

स्वाराज् (पुं.) इन्द्र।

स्वाराज्य (न.) इन्द्रत्व।

स्वार्च (पुं.) अपना अभिप्राय।

स्वारोविष् (पुं.) दूसरा मनु।

स्वास्थ्यम् (न.) आरोग्य। आराम। सुख।

स्वाहा (जी.) अग्नि की स्त्री। दुर्गा। हवन में आहुतिसुचक वचन।

स्वाहाप्रिय (पुं.) अग्नि।

स्वाहाभुज् (पुं.) देव। देवता।

स्विद् (अव्य.) प्रश्न । पादपूरण ।

स्वित्रं (त्रि.) पीसने वाला।

स्वीकार (पुं.) मानना।

स्वीय (त्रि.) अपना। (स्त्री.) एक प्रकार की नायिका।

स्वृ (क्रि.) शब्द करना।

स्वेच्छा (स्त्री.) अपनी अभिलाषा।

स्वेच्छामृत्यु (पुं.) जिसका मरना अपनी इच्छा के अनुसार हो, जैसे-"भीष्मिपतामह" इन्होंने उत्तरायण आने पर अपनी इच्छानुसार देह-त्यांग किया था।

स्वेव (पुं.) पीसना । गर्मी ।

स्वेदनी (स्त्री.) तवा। कढ़ाई। मही।

स्वैर (न.) अपनी इच्छा। (त्रि.) अपनी इच्छा वाला।

स्वैरिन् (त्रि.) स्वेच्छाचारी। स्वतन्त्र। (स्री.) व्यभिचारिणी स्त्री।

स्वोपार्जित (त्रि.) अपना कमाया हुआ। स्वोदंशीय (न.) सम्पदा।

#### ह

(पुं.) शिव। जल। आकाश। रक्त। शून्य। ध्यान। शुमल्व। स्वर्ग। मुखा डर। जान। चन्द्रमा। विष्णु। युद्ध। अश्व। अभिमान। वैद्य। कारण। अभिप्रेत। (नं.) परमात्मन्। प्रसन्नता। अस्त्र विशेष। रत्न की चमक। वंशी का नाद। (अव्य.) स्पष्ट। प्रसिद्ध।

हंस (पुं.) मानसरोवरवासी पक्षी विशेष। परब्रहा। जीवतसन्। सूर्य्य। शिव। विष्णु। क्रमदेव। सन्यासी विशेष। पवित्र मनुष्य। पर्वत। स्पर्व्व। भैंसा।

हंसक (पुं.) पाँव का कड़ा या पायजेव। नृपुर। हंसगामिनी (खी.) ब्रह्माणी। एक शक्ति।

हंसनादिनी (स्त्री.) पतली कमर वाली श्री विशेष। इंसमाला (स्त्री.) हंसों की कतार।

हंसरच (पुं.) ब्रह्मा।

हंसास्त् (पुं.) ब्रह्मा। (स्त्री.) ब्रह्माणी।

हंसी (स्त्री.) मादा हंस। बाइस अक्षरों के पाद वाला छन्द विशेष। हे हो (अव्य.) सम्बोधन। प्रश्न।

हाञ्जा } (अन्य.) नाटक में चेटि का सम्बोधन!

हटू (क्रि.) चमकना।

**हर्ट्ड** (पुं.) बाजार। मण्डी। गञ्ज।

**रहनीरक** (पुं.) खुले मैदान चोरी करने वाला।

**इ**ठ (पुं.) दुराग्रह।

हठयोग (पुं.) योग का भेद।

हर्इ (न.) हर्द्धी। अस्थि। एक जाति।

हण्डा (स्त्री.) मिट्टी का बड़ा पात्र। नाटक में नीच का सम्बोधन।

हत (त्रि.) मारा गया। आशा से मरा हुआ। नष्ट। विगडा।

हतक (त्रि.) गया गुजरा।

हताश (त्रि.) आशारहित। दयारहित। चुगलखोर।

हति (स्त्री.) मारना। गुणना।

हत्या (स्त्री.) मारना। वघ।

हर् (क्रि.) मल त्यागना।

हन् (क्रि.) मार डालना। जाना।

**रनुमत् }** (पुं.) ठोडी वाला । अञ्जनीसुत । महावीर । **रनुमत् }** हनुमान् ।

हन्त (अन्यः) हर्ष। दया। विषाद। पीड़ा। किसी वाक्य का आरम्भ। खेद।

हन्तकार (पुं.) अतिथि को देने योग्य अत्र। श्राख के दिन पाँच प्रकार का निकाला हुआ अत्र। हन्त शब्द का प्रयोग।

<mark>हन्तृ</mark> (त्रि.) मारने वाला।

हज (त्रि.) जिसने मल त्याग दिया हो।

हम्भा } (त्रि.) गौओं की ध्वनि।

ह्यू (क्रि.) जाना।

हय (पुं.) घोड़ा।

हमग्रीव (पुं.) विष्णु का अवतार विशेष। एक दैत्य।

हर (पुं.) रुद्र। अग्नि। मधा। बाँटने वाला। हरण। विभाजन।

हरण (न.) दूसरे स्थान पर ले जाना। बँटवारा। यौतुकादि में देने योग्य घन।

इरगौरी (स्त्री.) शिव-पार्वती।

389

हरतेजस् (न.) महादेव का तेज। पारा। हरशेखरा (स्त्री.) गङ्गा।

हरि (पुं.) विष्णु । सिंह । सर्प । वानर । भेक । चन्द्र । सूर्य । वायु । घोड़ा । यमराज । महादेव । ब्रह्मा । ब्रह्म। किरण। नी वर्षों में से एक। मोर। कोइल । इंस । तोता । भर्तृहरि नामक वाक्यप्रदीप नामक ग्रन्थ का बनाने वाला एक पण्डित। इन्द्र। पीला। हरा रङ्ग।

हरिकेश (पूं.) एक यक्ष।

हरिचन्दन (न.) चन्दन विशेष। इन्द्र और विष्णु को प्रिय हरे रह का चन्द "यह खास मलयाचल में होता और बहुत ही सुगन्धित होता है"। केसर।

हरिण (पुं.) हिरन। शिव। विष्णु। इंस। सफेद रङ्ग। हरिणहृदय (त्रि.) भीरु। इरपोंक।

हरिणासी (स्त्री.) हिरन के समान नेत्रों वाली स्त्री। गन्धवाला द्रव्य।

हरिणाङ्क (पुं.) चन्द्रमा। जिसकी गोद में हरिण हो। मुगलाञ्छन ।

हरित (पुं.) सूर्य्य का घोड़ा। मूँग। शेर। सूर्या विष्णु।

हरिताल (न.) एक उपधातु का नाम। प्राचीन कान में अशुद्ध की शुद्धि करने के लिये यही लगा दी जाती थी।

हरितालिका (स्त्री.) भाद्र मास की शुल्का तृतीया। पार्वती का किया हुआ व्रत विशेष।

हरिद्वार (न.) इस नाम का एक तीर्थ गङ्गा जी का आर्यावर्त में आने का मुहाबा। गङ्गाद्वार।

हरिनामन् (न.) हरि का नाम। (पुं.) मूँग। हरिनेत्र (न.) विष्णु की आँख। सफेद कमत।

(पुं.) उल्लू।

हरिन्यणि (पूं.) पत्रा।

हरिभक्त (त्रि.) विष्णु का भक्त।

हरिमुज् (पुं.) सर्प।

हरिवंश (पुं.) एक पुराण-इसके विधिपूर्वक सुनने से पुत्रहीन को पुत्र होता है।

हरिवर्ष (न.) जम्बुद्धीप के नौ वर्षों में से एक। हरिवासर (न.) एकादशी का दिन। आषाढ़ हलायुध (पुं.) बलराम। किसान।

भाइपद और कार्तिक में क्रमशः अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्रों के प्रथम द्वितीय और चतुर्थ चरणों से युक्त द्वा दशी। इन द्वादिशयों में भूल से पारण करने वाले का बारह महीने का फल नष्ट हो जाता है।

हरिवाहन (न.) गरुड़। इन्द्र का वाहन। ऐरावत। हरिबीज (न.) हड़ताल।

हरिशयन (न.) आषाढ़ शुल्का एकादशी से कार्तिक शुल्का १२शी तक। चार मास का समय। आषाढी। एकादशी का वत।

हरिचन्द्र (पुं.) सूर्य्यवंशीय । अयोध्या के एक राजा का नाम, जिसने सत्य पालन के लिये अनेक प्रकार के कष्ट सहे थे।

हरिसङ्कीर्तन (न.) हरि का नाम लेना।

हरिहय (पुं.) इन्द्र।

हरिहर (पुं.) मूर्ति विशेष जिसका आधा अङ्ग शिव का और आधा विष्णु का है।

हरिहरक्षेत्र (न.) पटना के उत्तर का (गङ्गा और गण्डकी के सङ्गम वाला) एक तीर्घ विशेष।

हरीतकी (स्त्री.) हर या हर का पेड़। हर्त (त्रि.) चोर। (पुं.) सूर्य।

हर्म्य (न.) भहल । राजप्रसाद ।

हर्व्यक्ष (पुं.) पीली आँख वाला। शेर । कुवेर। हर्म्यश्व (पुं.) इन्द्र। प्राचीनबर्हि राजा के अयोनिज दश पुत्र।

हर्ष (पुं.) सुख।

हर्बण (पुं.) विष्कम्भ आदि में चौदहवाँ योग।

(त्रि.) हर्षप्रद । (न.) सुखी करने वाला । हर्षपाण (पुं.) श्राद्ध का देवता विशेष।

(त्रि.) प्रसन्नचित्त।

हर्षिणी (स्त्री.) भाँग। (त्रि.) प्रसन्न करने वाली। हर्षित (त्रि.) प्रसन्न हुआ।

हल् (क्रि.) खींचना।

इस (न.) लाङ्गल। इस।

हलघर (पुं.) बलराम। किसान।

हलभूति (स्त्री.) खेती बारी। किसानी। हला (स्त्री.) सखी। पृथिवी। जल।

हलाहल (पुं.) उग्र विष जो देव-दैत्यों के समुद्र मधने से पहले पहल निकला था और शिव जी ने पिया था, पीते समय अंगुलियों की सन्धि से चुई बूँदें एक, दो, आधी खा तेने वाले जीव साँप, बीघू, बर्र आदि हो यथे। संखिया। बचनाग (सींगिया)।

हिलन् (पुं.) बलराम । किसान ।

हल्य (त्रि.) जोता हुआ खेत। हलसम्बन्धी।

ह्व (पुं.) यज्ञ। आज्ञा। होम। बुलउआ।

हदन (न.) होम।

हक्नी (स्री.) यज्ञकुण्ड।

हवनीय (त्रि.) होम का पदार्थ।

हविष्यान (न.) पवित्र अन्न जो अग्नि में हवन किया जा सकता है और व्रत आदि में खाने योग्य हो। द्रव्य विशेष।

इविस् (न.) होम योग्य प्रत्येक पदार्थ।

हवा (न.) देवताओं के निमित्त। होम करने योग्य द्रव्य।

हव्यवाह (पुं.) अग्नि। जो हवन की चीजें जिनके नाम दी जायँ उन्हें पहुँचा दे।

हस् (क्रि.) हँसना।

हास } (पुं.) हँसना।

इसन (न.) हास्य। इँसना।

हसन्ती (स्त्री.) अीठी। (क्रि.) हँसने वाली।

हसित (न.) हँसना। (त्रि.) हँसा हुआ। खिला हुआ।

हस्त (पुं. खी.) हाथ। हाथी की सूँड़। अश्विनी से तेरहवाँ तारा।

इस्तामलक (न.) सहज ही में देखने योग्य पदार्थ। जैसे हाथ में रक्खा हुआ आँवला सब पूरा-पूरा सहज में दीखता है। वेदान्त का ग्रन्थ विशेष। करामलक।

हस्तिक (न.) हाथियों का समूह।

हस्तिदन्त (पुं.) हाथी का दाँत। घर की दीवाल में गाड़ी गयी कील।

हस्तिन् (पुं.) गज। हाथी। चन्द्रवंशी एक राजा। हस्तिनापुर (न.) नगर। दिल्ली। पाण्डवौं की राजधानी। हस्तिनी (स्त्री.) हथिनी। स्त्री विशेष।

हस्तिपः (पुं.) महावत । हाथीवान् ।

हस्तिमद (पुं.) हाथी का मद। एक प्रकार का गन्ध वाला द्रव्य।

हस्त्यारोह (पुं.) महावत । हाथीवान् ।

हा (क्रि.) छोड़ना। त्यागना। जाना।

हा (अव्य.) विषाद। शोक। पीड़ा। निन्दा।

हाटक (न.) एक देश। उस देश में उत्पन्न सोना। धत्रा। (त्रि.) सुवर्ण का बना हुआ।

हानि (स्त्री.) श्रति। नुकसान।

हायन (पुं.) बान। दर्ष। (स्त्री.) आग की लाट।

**हार** (पुं.) मोतियों की माला। बाँटने वाला। विभाजक।

हारक (पुं.) चोर। धूर्त। खच्चर। भाजक अङ्क। (त्रि.) चुराने वाला।

हारावली (स्त्री.) मोतियों की माला।

हारित (त्रि.) इल्दी से रङ्ग हुआ। (पुं.) कदम्ब का पेड़।

हारिन् (त्रि.) चुराने वाला। झर वाला। मनोहारी। हारीत (पुं.) एक मुनि। धर्म्पशास्त्र बनाने वाला। एक पक्षी। घूर्त।

हाई (न.) स्नेह। ग्रेम। (त्रि.) हृदय में उत्पन्न या मन में जाना हुआ।

हार्प (पुं.) बहेड़ा। (त्रि.) ले जाने योग्य।

हाल (पुं.) बलराम । हल ।

हाला (स्त्री.) मद। तालरस की मदिरा।

हालाहल (पुं.न.) उम्र विष विशेष। कीड़ा विशेष (स्री.)। मदिरा। (देखो हलाहल)।

हालिक (त्रि.) किसान । इलका ।

हाव (पुं.) आहान। स्त्रियों की शृहार भाव से उत्पन्न चेष्टा।

हास्तिक (न.) हाथी का समूह।

हास्तिन (न.) हस्तिनापुर। दिल्ली।

हास्य (न.) हँसना। अलङ्कार का रस विशेष। हाहाकार (पुं.) शोक का शब्द (हाय हाय)।

हि (क्रि.) बढ़ना। जाना।

हि (अव्य.) हेतु। कारण। निश्चय। विशेष। प्रश्न। क्योंकि। शोक। श्लोक का पुरक।

हिंसक (पुं.) भेड़िया आदि हिंसक पशु। शत्रु। (त्रि.) हिंसा करने वाले। हिंसा (स्त्री.) वध। किसी को प्राणों से मारना या चोरी करना सताना आदि।

हिंस (त्रि.) मारने वाला। डरावना।

हिक (क्रि.) शब्द करना। कूकना। प्राण लेना। मार डालना।

हिका (स्त्री.) हिचकी। एक रोग हीक (बराड़ी)।

हिङ्गु (न.) हींग।

हिड् (क्रि.) जाना। घूमना।

हिडिम्ब (पुं.) एक राक्षस, जिसे भीम ने मारा था।

हिडिम्बा (स्त्री.) ब्रिडिम्ब राक्षस की बहिन, जिसने भीम के साथ विवाह किया और उसके पेट से घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी, इस घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में बड़ी वीरता दिखलायी थी।

**हित** (त्रि.) बीत गया। हितकारी। भलाई।

हितकारिन् (त्रि.) शुभकारक। भलाई करने वाला। हितकारक।

हितैषिन् (त्रि.) हित चाहने वाला।

हितोपदेश (पुं.) मलाई का उपदेश। पं. विष्णुशम्मी का रचा हुआ शिक्षाप्रद मनोरंजक एक ग्रथ।

हिन्दील (पुं.) झूलन। एक राग विशेष।

हिम (न.) बर्फ। शीतल स्पर्श। (स्री.) छोटी इलायची। नागरमोधा। (पुं.) अगहन, पृस का महीना (या हेमन्त)। चन्दन का पेड़। चन्द्रमा। कपुर। (त्रि.) ठण्डा।

हिमकर (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

हिमगिरि (पूं.) हिमालय पर्वत।

हिमप्रस्य ' (पुं.) हिमालय पर्वत।

हिमवत् (पुं.) हिमालय पर्वत।

हिमसंहति (स्त्री.) वर्फ का छेर।

हिमांशु (पुं.) चन्द्रमा। कपूर।

हिमागम (पुं.) अगहन और पूस दो मास की ऋतु। हेमन्त ऋतु।

हिमादिजा (स्त्री.) पार्वती। गङ्गा।

हिमाद्रितनया (स्त्री.) दुर्गा। पार्वती।

हिमानी (स्त्री.) वर्फ का डेर।

हिमाराति (पुं.) सूर्य। आग। अर्कवृक्ष।

हिमालय (पुं.) भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक विशाल भूषर का नाम।

हिमाब्ज (न.) ओला। कमल का फूल।

हिरण्मय (त्रि.) सोने का बना हुआ। (न.) नौ वर्षों में से एक। (पुं.) सूर्य्य में रहने वाला परब्रहा।

हिरण्य (न.) सोना। ध्यूता। धन।

डिरण्वकिश्च (पुं.) एक दैत्य, जो कश्यप मुनि का पुत्र और प्रहाद का पिता था और जिसे मारने के लिए भगवान् ने श्रीनृसिंह अवतार धारण किया था।

हिरण्यकश्चिपुहन् (पुं.) हिरण्यकश्चिपु के मारने वाले, श्रीनरसिंह।

हिरण्यगर्भ (पुं.) ब्रह्मः। शालग्राम शिला विशेष। परमात्मा। एक मात्रा जो जिदोन और क्रम्म के कण्ठरोधन करने पर दी जाती है।

हिरण्यवाह } (पुं.) महादेव। शोणनामी एक नद।

हिरण्यरेतस् (पुं.) आग। चित्रक तृक्ष।

हिरण्याक्ष (पुं.) कश्यप का दिति स्त्री से उत्पन्न पुन एक बली दैत्य, जिसे मारने को भगवान् ने वाराह अवतार धारण किया था।

हिरुक् (अव्य.) रोकना।

हिल्लोल (कि.) झुलाना।

हिल्लोल (पुं.) तरङ्ग। लहर।

हिव् (क्रि.) प्रसत्र करना।

हिवक (न.) (ज्योतिष में) लग्न से चौथा स्थान।

हिस् (क्रि.) मार डालना। वय करना।

ही (अव्य.) विस्मय। दुःखः विषादः। शोकः।

हीन (त्रि.) रहित। अधम। निन्दा के योग्य। नीच।

हीनवादिन् (पु.) यथार्थ विषय को छोड़ कर विषयान्तरों में बोलने वाला। वादी विशेष।

**हीनाङ्ग** (त्रि.) न्यून अङ्ग वाला, जैसे-लङ्गडा, अन्धा, लुञ्जा।

हरि (न. पुं.) वज्र । हीरा । शिव । साँप। हार । सिंह ।

हु (क्रि.) होम करना।

हुडु (क्रि.) इकट्ठा करना।

हुड (पुं.) मेघ। बादल। चोर की रोक को पृथिवी में गड़ी कील विशेष।

हुत (त्रि.) होमा हुआ।

हुतभुज् (पुं.) अग्नि।

हुतवह हुताक } (पुं.) आग। चित्रक वृक्ष।

हुति (स्त्रीः) होम।

हुम् (अव्य.) स्मरणः। प्रश्नः। हुक्मः। रोकः।

हुह } (पुं.) एक गन्धर्व।

हुद्वार, (पुं.) अवज्ञा को बताने वाला। एक प्रकार का शब्द। हुँ शब्द।

हूत (त्रि.) बुलाया हुआ।

हृति (स्त्री.) न्योता। वुलावा।

हून } (पुं.) म्लेक्डों की जाति।

हूर्च्छन (न.) कुटिलता। विर्धापन।

ह (क्रि.) ले जाना। चोरी करना। जोरावरी ले जाना। हरूका (प्र.) कामदेश (चि.) इस्त्राभागी। इस्त्रा में

हच्छव (पुं.) कामदेव (त्रि.) हृदयशायी। हृदय में सोने वाला।

हच्छूल (न.) पेट का रोग विशेष।

हणी (कि.) निन्दा करना।

हणीया (स्त्री.) निन्दा।

हत्कम्प (पुं.) हृदय का काँपना।

इत (त्रि.) चुराया गया। स्नानान्तरित!

हत् (त्रि.) चुराने वाला। (न.) हदय। मन।

हृदय (न.) मन। वक्षःस्थल।

हृदयग्रन्थि (पुं.) हृदय की गाँठ। ऐंठ बानी। सन्देह। मन का मैल। अविद्या और अज्ञान की गाँठ।

**इदयङ्गम** (न.) युक्तियुक्त वाक्य। रोचक वाक्य। (त्रि.) मनोहर। प्रिय वाक्य।

हृदयस्यान (न.) वक्षःस्थल।

हदियक (न.) अच्छे चित्त वाला।

हृदयेश (पुं.) मालिक।

ह्रदावर्त (पुं.) घोड़े की छाती पर रोमों का भौरा।

हृदिका (स्त्री.) कृपाचार्य की माँ।

हृदिस्पृश (त्रि.) हृद्य। मनोहर। दुःखदायी।

हृद्य (न.) दारचीनी। (त्र.) मनोहर।

ह्रद्रोग (पुं.) हृदय की एक प्रकार की बीमारी।

हृद्धण्टक (पुं.) जठर। पेट।

हल्लास (पुं.) हिचकी का रोग।

हल्लेख (पुं.) ज्ञान। तर्क। तांत्रिक मंत्र विशेष। औत्सुक्य।

ह्रष् (क्रि.) प्रसन्न होना।

हृषित (त्रि.) प्रसन्न । विस्मित ।

**हषीक** (न.) चक्षुरादि इन्द्रिय। ज्ञान का साधन।

ह्षीकेश (पुं.) विष्णु।

हृष्ट (त्रि.) हैरान। प्रसन्न।

हृष्टमानस (त्रि.) प्रसन्न वित्त वाला।

हष्टरोमन् (त्रि.) जिसके रोएँ खड़े हो गये हैं। प्रसत्रचित्त।

हृष्टि (स्त्री.) आनन्द। हर्ष।

हे (अव्य.) सम्बोधन।

हेड् (क्रि.) अनादर करना।

हेति (स्त्री.) अस्त्र। बाण। आग की लाट। सूर्य्य की किरन। हर प्रकार का तेज। फल।

हेतु (पुं.) कारण। फल।

हेतुता (स्त्री.) कारणपन।

हेतुमत् (त्रि.) हेतु वाला। कारण भरा।

**डेत्वाभास** (पुं.) जो कारण जैसा जान पड़े। दुष्टहेतु।

हेम (न.) सोना। धत्रा। १ माशे की तील।

(पुं.) काले रङ्ग का घोड़ा। वुध।

हेमकार (पुं.) सुनार।

हेमकूट (पुं.) किम्पुरुषवर्ष का एक पहाड़।

हेमन् (न.) सोना। थतूरा। नागकेसर। बर्फ।

हेमन्त (पुं. न.) शीतऋतु।

हैममालिन् (पुं.) सूर्य।

हेमाङ्ग (पुं.) गरुड़। सिंह। सुमेरु पर्वत। ब्रह्म। चम्पा कर पेड़। विष्णा। (चि.) स्मेरे कर रह जैसा।

का पेड़। विष्णु। (त्रि.) सोने का रङ्ग जैसा। हैमादि (पुं.) सोने का पर्वत। सुमेरु पर्वत। दक्षिण के किसी राजा का एक भूतपूर्व मंत्री जिसके रचे (कई खण्ड में) दानखण्ड, श्राद्धखण्ड आदि ग्रन्थ वड़े प्रामाणिक माने जाते हैं। हेब (त्रि.) त्याज्य। छोड़ने योग्य।

हेरम्ब (पुं.) गणेश।

हेरम्बजननी (स्री.) दुर्गा। पार्वती।

हेलन (न.) अवज्ञा। निरादर। अपमान।

हैला (क्री.) अपमान करना। श्रृङ्गर माव से उत्पत्र स्त्रियों की चेष्टा विशेष।

हेषु (क्रि.) घोड़ा का शब्द। हिनहिन।

हेणा (स्ती.) हिनकार।

हेहै (अव्य.) सम्बोधन । बुलाना ।

हेतुक (त्रि.) युक्तियुक्त वचन कहने वाला।

हैम (त्रि.) सोने का विकार। सोने का बना हुआ। हैमन (पूं.) हेमन्त काल। (त्रि.) हेमन्त ऋत्

पु.) इमन्तः काल। (।त्रः) इमन्तः में उत्पन्न।

हैमवत (न.) हिमालय का। भारतवर्ष। एक प्रकार का विष।

हैमवती (स्त्री.) पार्वती। हर्र।

हैयङ्गवीन (न.) नवनीत। ताजा धी।

हैडब (पुं.) एक देश और वहाँ का राजा। एक वंश जिसमें सहस्रार्जुन हुआ था।

होड (पुं.) नौका विशेष।

होत् (पुं.) ऋग्वेदझ । (त्रि.) होम करने वाला।

होत्र (न.) होम की सामग्री। (स्त्री.) प्रशंसा।

होत्रिन् (पुं.) होम करने वाला।

होत्रीब (न.) इविर्गृह। (त्रि.) होम सम्बन्धी।

होम (पुं.) देवयज्ञ।

होमकुण्ड (न.) होम के लिए कुण्ड।

होमचान्व (न.) तिल और जी।

होमिन् (पुं.) होम करने वाला।

होम्ब (त्रि.) होम के उपयोगी धी।

होरा (क्षी.) ज्योतिष की लग्न विशेष। राशि का आया भाग। रेखा। लग्नसूचक शास्त्र।

होलका (श्री.) तृण आदि से अधपके शमी के धान।

होलाकां (स्त्री.) होली का उत्सव।

🏿 (क्रि.) चोरी करना।

हालू (क्रि.) चलना।

ह्मस् (अव्य.) पिछला दिन।

द्यस्तन (त्रि.) वीते दिन का हुआ।

इद (पुं.) गहरा तालाव। झील।

हदिनी (स्त्री.) नदी।

इसिष्ठ (त्रि.) बहुत छोटा।

हसिमन् (पुं.) मुटाई।

इसीयस् (त्रि.) बहुत छोटा।

इस्व (न.) एक प्रकार का नाप (त्रि.) छोटा। बौना।

(पुं.) एक मात्रा के समय में उच्चारण करने योग्य लघु वर्ण। वामन। (न.) औषध विशेष।

इस्वगर्भ (पुं.) कुश। दर्भ।

हास (पुं.) शब्द। कोलाहल। अवनति। छुटाई। रोक। गलाड। छोटी संख्या। अभाव।

हाद् (क्रि.) शब्द करना। गरजना।

हाद (पुं.) शब्द। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र।

हादिनी (स्त्री.) विजली। वज्र । नदी।

द्विणी (क्रि.) शरमाना। लज्जित होना।

हिणाबा (स्त्री.) धिकार। तिरस्कार। लज्जा। दया।

🌡 (क्रि.) लजाना।

ही (स्ती.) लज्जा।

हीजित् (त्रि.) लज्जाशील । शर्मीला ।

द्वीण , द्वीत (त्रि.) लज्जित।

डीवेर (न.) एक प्रकार का ग्न्धद्रव्य।

हुद्, हुद् (क्रि.) जाना। होड़ बदना।

हेप् (क्रि.) जाना।

हेषु (क्रि.) हिनहिनाना।

हेषा (खी.) घोड़े की हिनहिन बोली।

हौड़ (क्रि.) जाना।

हुगू (क्रि.) छिपाना।

इति (स्त्री.) प्रसन्नता।

हपू (क्रि.) बोलना। शब्द करना।

इस् (क्रि.) शब्द करना।

हादू (कि.) प्रसन्न होना।

हाद (पुं.) आनन्द। प्रसन्नता।

हादिनी (स्त्री.) बिजली। वज्र। ईश्वर की शक्ति विशेष।

इतु (क्रि.) चलना । हिलना ।

वन (न.) बुलावा। न्योता। पुकार। बुलाहट। शब्द।

है (क्रि.) मागना। स्पर्छा करना। शब्द करना। नाम लेना। होड़ बदना।

## परिशिष्ट १

## संस्कृत छन्दःशास्त्र

परिचय- संस्कृत छन्दःशास्त्र का सबसे पहला और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पिंगल ऋषिप्रणीत छन्दःशास्त्र है। यह जाठ अध्यायों का एक सूत्रग्रंथ है। अगिनपुराण में भी पिंगलपद्धति पर आधारित छन्दःशास्त्र का पूर्ण विवरण है और अनेक ग्रन्थ इसी विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा रचे गये हैं-उदाठ मुतनेष, वाणीमुषण, बृत्तदर्पण, वृत्तरत्नाकर, वृत्तकीमुदी और छन्दोमंजरी आदि। आगे के पृष्टों में मुख्यतः छन्दोमंजरी और वृत्तरत्नाकर के आधार पर ही कुछ लिखा गया है। इस परिशिष्ट में वैदिक तथा प्राकृत छन्दों को नहीं रक्खा गया है।

संस्कृत की रचना या तो गद्य में होती है या पद्य में। काव्यरचना प्रायः श्लोकों में होती है। श्लोक या पद्य में चार चरण होते हैं जिन्हें या तो अक्षरों की संख्या से विनियमित किया जाता है अद्यवा मात्राओं की गिनती से।

पद्य या तो बृत्त होता है अथवा जाति। वृत्त एक ऐसा श्लोक होता है जिसका छन्द प्रत्येक चरण में अक्षरों की गिनती और स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जाति एक ऐसा श्लोक होता है जिसका छन्द प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती के अनुसार निश्चित किया जाता है।

वृत्त तीन प्रकार के होते हैं- (१) समवृत्त-जिसमें श्लोक के चारों चरण समान हों। (२) अर्थसमवृत्त- जिसमें प्रथम, तृतीय और दितीय तथा चतुर्थ चरण समान हों। (३) और विषमवृत्त- जिसके वारो चरण असमान हों।

अक्षर (वर्ण) एक ऐसा शब्द है जो एक साँस में बोला जाय, अर्थात् एक स्वर, इसके साथ चाहे एक व्यंजन हो, चाहे एक से अधिक और चाहे केवल स्वर ही हो।

असर (वर्ण) लघु भी होता है, गुरु भी; जैसा कि उसका स्वर हो-इस्व या दीर्घ। अ इ उ ऋ और लू इस्व हैं, आ ई ऊ ऋ ए ऐ ओ और औ दीर्घ हैं। परन्तु छन्दःशास्त्र में इस्व स्वर दीर्घ माना जाता है जबिक उसके आगे अनुस्वार या विसर्ग हो, अथवा कोई संयुक्त व्यंजन हो, जैसे कि 'गन्ध' का 'अ' या 'ग'। (प्र, इ और ज़ क इसके अपवाद हैं। इनके पूर्व का स्वर यद्यिप एक प्रकार की काव्यात्मक पूट के कारण इस्व रह सकता है, उदा० कु० ७ 199, या शि० ९० १६०; तथापि यहाँ परं समालोचकों ने छन्द को छन्दःशास्त्र के सामान्य नियमों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन भी प्रस्तुत किये हैं)। इसी प्रकार पाद का अन्तिम अक्षर भी छन्द की अपेक्षा के अनुरूप लघु या गुरु माना जा सकता है, वह स्वयं वाहे कुछ ही हो।

सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गों च गुरुभंवेत्। वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा।। मात्राओं की संख्या से निर्धारित होने वाले वृत्तों में इस्व स्वर की एक मात्रा होती है, और दीर्घस्वर की दो मात्राएँ।

अक्षरों की संख्या से विनियमित वृत्तों की मापतील के लिए, छन्दःशास्त्र के लेखकों ने आठ 'गणों' (अक्षरपाद) की एक युक्ति निकाली है। प्रत्येक गण में तीन अक्षर होते हैं, वे तीनों लघु या गुठ होने के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वे गण नीचे लिखे श्लोक में बतलाये गये हैं। मस्त्रिगुठस्त्रिलपुश्च नकारो,

मादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः।

बो गुरुमध्यगतो रलमध्यः,

सोऽन्तगुरुः कृषितोऽन्तलघुस्तः।।

आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाधवम्।

भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाधवम्।।

प्रतीकाक्षरों में अभिव्यक्त (गुरु ऽ, लघु।)

पिन्न-थित्र गण निम्न प्रकार से दर्शाये जा

सकते हैं:-

ऽऽऽमगण

। ऽ ऽ यगण

S IS रगण

। । ऽ सगण

ऽऽ। तगण

। ऽ । जगण

2 | क्षिगण

।। नगण

इसी प्रकार 'ल' लघु तथा 'ग' गुरु को प्रकट करता है।

विशेष- प्रत्येक चरण के अक्षरों (वणौं) की गिनती के अनुसार संस्कृत के छन्दःशास्त्रियों ने वृत्तीं का वर्गीकरण किया है। इस प्रकार वे 'समदत्तीं' को छब्बीस श्रेणियों में रखते हैं जैसे कि समयतों के प्रत्येक चरण में अक्षरों की संख्या एक से लेकर छब्बीस तक पृथक-पृथक हो सकती है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में लघु और गुरु की पृथक-पृथक् भित्र-भित्र स्थिति होने के कारण असंख्य वृत्तों की संमावना हो जाती है। उदाहरणतः छः अक्षरों के प्रत्येक चरण वाली श्रेणी में, (अक्षर चाहे लघू हों या गुरु) संभावित संख्या २ × २ × २ × २ × २ 🗙 २ या २६=६४ होती है, परन्तु प्रयोग में छ: वृत्त भी नहीं आते। यही बात छब्बीस अक्षर वाली श्रेणी की है। वहाँ भी वृत्तों की संभावित संख्या २% या ८७१०८८६४ होती है। परन्तु यदि हम अर्थसमवृत्त या विषमवृत्तीं की बात देखें तो वहाँ तो संभावित वृत्तों की विविधता अनन्त है। पिंगल, लीलावती और वृत्तरत्नाकर के अंतिम अध्याय में संभावित विविधताओं की संख्या, उनका स्थान, या उनकी नियमित गणना में किसी एक छंद विशेष की निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देश दिये गए हैं। संभावित वृत्तों के इस विशाल समुदाय की तुलना में कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वृत्तीं की विविधता नगण्य है। परन्तु यह नगण्य संख्या भी इतनी अधिक है कि इस परिशिष्ट में नहीं रक्खी जा सकती। अतः इम यहाँ निम्न क्रम में केवल उन्हीं वत्तों का वर्णन करेंगे जो बहुत प्रयुक्त किये जाते हैं अथवा जिनका उल्लेख करना आवश्यक है।

अनुभाग (क) समवृत्त अनुभाग (ख) अर्धसमवृत्त अनुभाग (ग) विषमवृत्त अनुभाग (घ) जाति आदि

नोट- निम्नांकित परिभाषाओं में गणों का प्रतिनिधित्व करने वाले म म स और ल ग आदि वणों के स्वर का बहुधा वृत्त की अपेक्षा के कारण लोप कर दिया जाता है- उदा० 'म्रम्न' प्रकट करता है म र भ न की, इसी प्रकार 'म्तो' दर्शाता है म त की। पहली पंक्ति में हमने वृत्त की परिभाषा दी है, दूसरी पंक्ति में गणक्रम और यति-विराम अर्थात् श्लोक या चरण का सस्वर पाठ करने में जहाँ ठकना होता है और जो कि परिभाषा में करणकारक द्वारा संकेतिल किया गया है (प्रकोष्ठ में अंग्रेजी अंकों द्वारा) प्रकट की जाती है, फिर तीसरी पंक्ति में उदाहरण (इनमें से अधिकांश माघ, भारिव, कालिदास और दंडी की रचनाओं से लिए गए हैं)

## चार वर्णों के चरण वाले वृत्त

(प्रतिष्ठा)

कन्या

परि० ग्मौ चेत्कन्या।

गण० ग, म

उदा० भास्वत्कन्या सैका धन्या। यस्याः कृते कृष्णोऽखेलत्।।

# पाँच वर्णों के चरण वाले वृत्त

(सुप्रतिष्ठा)

परि० भूमी गिति पंक्तिः

गण० भ, ग, ग

उदा० कृष्ण सनाथा तर्णकपंक्तिः। यामुनकच्छे चारु चचार।।

# छः वणौँ के चरण वाले वृत्त

गायत्री

(१) तनुमध्यमा

परि० त्यौ चेत्तनुमध्यमा।

गण० त, य।

उदा० मूर्तिर्मुरशत्रोरत्यद्भुतरूपा। आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या।। (२) विद्युल्लेखा ('वाणी' भी कहते हैं)

परि० विद्युल्लेखा मी मः। गण० म, म (३, ३)।

उदा० श्रीदीप्ती हीकीर्ती धीनीती गीः प्रीती। एधेते द्वे द्वे ते ये नेमे देवेशे।। काव्य० ३।८६।

## (३) अशिवदना

परि० शशिवदना न्यौ।

गण० न, य।

उदा० शिवदस्तानां व्रजतरुणीनाम्। अधरसुधोर्मि मधुरिपुरैच्छत्। (४) सोमराजी

परि० द्विया सोमराजी।

ग**ण** य, य (२. ४.)।

उदा० हरे सोमराजी- समा ते यशः श्रीः। जगन्मण्डलस्य छिनत्यन्यकारम्।।

सात वर्णों के चरण वाले वृत्त (उक्ष्णिक्)

#### (१) कुभारललिता

परि० कुमारलिता जुसुगाः।

गण० ज, स, ग (३. ४.)।

उदा० मुरारितनुवल्ली कुमारललिता सा। व्रजेणनयनानां ततान मुदमुच्चैः।।

#### (२) मदलेखा

परि० मस्गै स्यान्मदलेखा।

गण० म, स, ग (३. ४.)।

उदाः रङ्गे बाहुविरुग्णाद् दन्तीन्त्रान्मवलेखा । लग्नामून्मुरशजी कस्तुरीरसचर्चा ।

#### (३) मधुमती

परि० ननगि मधुमति।

गण० न, न, ग (५. २.)।

उदा० रविदुहितृतटे नवकुसुमतिः। व्यथित मधुमती मधुमथनमुदम्।। आठ वर्णों के चरण वाले वृत्त

(अनुष्टुभ्)

(१) अनुष्टुभ्

(इसे 'श्लोक' भी कहते हैं) इस छन्द के अनेक भेद हैं। परन्तु जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है उसके प्रत्येक चरण
में आठ वर्ण होते हैं, मात्रायें सबकी भिन्न- भिन्न।
इस प्रकार प्रत्येक चरण का पाँचवाँ वर्ण लघु, छठा
दीर्घ, तथा सातवाँ वर्ण (प्रथम, तृतीय चरण का)
दीर्घ, एवं (द्वितीय तथा चतुर्थचरण का) हस्व
होता है।

श्लोक षष्ठं गुरु होयं सर्वत्र लघु पंचमम्। द्विचतुष्पादयोर्हस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः।। उदाo वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।। ।।रघु०१।१।।

#### (२) गजगति

परि० नभलगा गजगतिः।

गण० न, भ, ल, भ (४. ४.) ।

#### (३) प्रमाणिका

परि० प्रमाणिका जरी लगी।

गण० ज, र, ल, ग (४. ४.)।

उदा० पुनातु भक्तिरच्युता सदा च्युताङ्ग्रिय बयोः। श्रुतिसमृतिप्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका।।

#### (४) माणवक

परि० भात्तलगा माणवकम्।

गण० भ, त, ल, ग, (४. ४.)।

उदा० चंचलवृडं चपलैर्वत्सकुलैः केलिपरम्। ध्याय सखे स्मेरमुखं नन्दसुतं माणवकम्।।

### (५) विद्युन्माला

परि० मो मो गो गो विद्युन्माला।

गण० म, म, ग, ग, (४. ४.)।

उदा० वासोवल्ली विद्युन्माला वर्हश्रेणी शक्तश्रवापः। यस्मित्रास्तां तापोच्छित्यै गोमध्यस्थः कृष्णाम्मोदः।।

#### (६) समानिका

परि० ग्लौ रजी समानिका तु।

गण० ग, ल, र, ज, (४. ४.)।

उदा० यस्य कृष्णपादप्रवमस्ति हुत्-तडागसव। धीः समानिका परेण नोचितात्र मत्सरेण।।

## नौ वर्णों के चरण वाले कृत (बृहती)

## (१) मुजगश्चिशुभृता

परि० भुजमशिशुभृता नौ मः।

गण० न, न, म, (७. २.)

उदा० इदतयनिकटक्षीणी भुजगित्रशुभृता याऽऽसीत्। मुरिरपुदिनते नागे बजजनसुखदा साऽभूत्।।

#### (२) भुजङ्गसङ्गता

परि० संजरैर्मुजद्गसङ्गता।

गण० स, ज, र, (३. ६.)।

उदा० तरता तरङ्गरिङ्गितैर्यमुना **भुजङ्गसङ्गता**। कत्रमेति वत्सचारकश्रवपनः सदैव तां हरिः।।

#### (३) मणिमध्य

परि० स्यान्मणिमध्यं चेद्भामसाः।

गण० भ, स, स, (५. ४.)।

उदा० क्रिलयभोगाभोगगतस्तन्मणिमध्यस्फीतकचा। वित्रपदाभो नन्दसुतश्चारु ननर्तस्मेरमुखः।।

## दस वर्णों के चरण वाले वृत्त (पक्ति)

## (१) त्वरितगति

परि० त्वरितगतिश्च नजनगैः।

गण० न, ज, न, ग, (५. ५.)।

उदा० त्वरितगतिर्वजयुवतिस्तर्रागसुता विपिनगता। मुरिरपुणा रतिगुरुणा परिरमिता प्रमदमिता।।

#### (२) मत्ता

परि० ज्ञेया मत्ता मभसगसुष्टा।

गण० म, म, स, ग, (४. ६.)।

उद्धाः पीत्वा मत्ता मधु मधुपाली। कालिन्दीये तटवनकुञ्जे। उद्दीव्यन्तीर्व्रजजनरामाः कामासिक्ता मधुजिति चक्रे।।

#### (३) उक्पवती (चम्पकमाला)

परि० हक्मवती सा यत्र भमस्गाः।

गण० भ, म, स, म, (५. ५.)।

उदा० कायमनोवाक्यैः परिशृद्धैः

यस्य सदा कंसद्विषि भक्तिः। राज्यपदे हम्यांनिस्टदारा रुक्मवती विष्टाः खलु तस्य।।

## ग्यारह वर्णों के चरण वाले वृत्त (त्रिष्टुम्)

#### (१) इन्द्रवजा

परि० स्यादिन्द्रवज्रा यदि लौ जगौ गः।

गण० त, त्त, ज, ग, ग, (५. ६.)

उदा० गोष्ठे गिर्रि सत्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्रवज्ञाहितमुक्तवृष्टौ। यो गोकुलं गोपकुलं च सुस्थम् चक्रे स नो रक्षतु चक्रमाणिः।।

## (२) उपेन्द्रवजा

परि० उपेन्द्रवजा प्रथमे लघौ सा।

गण० ज, त, ज, म, म, (५. ६.)

उदा० उपैन्द्रवज्ञादिमणिच्छरामि-विभूषणानां ष्ठुरितं वपुस्ते। स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानम् सुरद्रुमूले मणिसूण्डपस्थम्।।

## (३) उपंजाति

परि० अनन्तरोदीरितलस्पमाजौ
पादौ यदीयावुपजातयस्ताः।
इत्यं किलान्यास्वपि मिश्रितासु
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम।।

गण० जब इन्द्रवज्ञा और उपेन्द्रवज्ञा को एक ही श्लोक में मिला देते हैं तो उसे उपजाति वृत्त कहते हैं। इसके चौदह भेद होते हैं।

उदा० अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिच्या इव मानदण्डः। ह्यु० ९ १९ ।

देo रघु० २, ५, ६, ७, १३, १४, १६, ९८,; कु० ३, कु० १७ आदि। जब अन्य वृत्त भी एक ही श्लोक में मिला दिये जाते हैं तो भी उपजाति वृत्त ही होता है। उदा० माघ कवि के निम्नश्लोक में वंशस्य और इन्द्रवंशा मिला दिए गए हैं। इत्थं रयाप्रवेमनिषादिनां प्रगे गणो नृपाणामथ तोरणाद्धहिः। प्रस्थानकालक्षमवेषकल्पना-कृतक्षणक्षेपमृदैक्षताच्युतम्।। शि० १२।१।

#### (४) दोषक

परि० दोधकमिच्छति मत्रितयाद्गौ।

गण व भ, भ, भ, ग, ग, (६. ५.)

उदा० या न ययौ प्रियमन्यवधूम्यः सा रतरागमना यतमानम् । तेन सहेह विमर्ति रहः स्त्री सार तरागमनायतमानम् । शि० ४ ४ ४ ।

## (५) भ्रमरविलसितम्

परि० म्भौ न्तौ गःस्याद् ग्रमरविलस्तितम्।

गुण् म, भ, न, ल, ग, (४. ७.)।

उदा० प्रीरंथै यूनां व्यवहिततपनाः प्रौढष्वान्तं दिनिमह जलदाः। दोषामन्यं विदर्धति सुरत-क्रीडायासश्रमशमपटवः।शि० ४।६२।

## (६) रयोद्धता

**परि०** रात्यरैर्नरलगै रथोद्धता।

गण० र, न, र, ल, ग, (३. ८. या ४. ७.)।

उदा० कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो राममध्वरविद्यातशान्तये। काकप्रक्षचरमेत्य याचित-स्तेजसां हि न वयः समीस्यते

> ।। रघु० १९ १९ दै० कु० इ भी।

#### (७) वातोर्मी

परि० वातोमीयं गदिता म्भी तंगी मः।

गण० म, भ, त, ग, ग, (४. ७.)।

उदा० ध्याता मूर्तिः क्षणमप्यच्युतस्य श्रेणी नाम्नां मदिता हेलयाऽपि। संसारेऽस्मिन् दुरितं हन्ति पुंसाम्। वातोर्मी पीतमिवाम्मोधिमध्ये।।

#### (८) शालिनी

परि० मात्ती गौ चेच्छालिनी वेदलेकैः। गण० म, त, त, ग, ग, (४. ७.) उदा० अंहो हन्ति ज्ञानवृद्धिं विधते धर्मं दत्ते काममर्थं व सूते। मृक्तिं दत्ते सर्वदोपास्यमाना पुंसां श्रद्धा शासिनी विष्णुमक्तिः।।

## (६) स्वागता

परि० स्वागता रनभगैर्गुरुणा च।

गण० रं, न, म, ग, ग, (३. ८.)।

उदा० यावदागमयतेऽय नरेन्द्रान् स स्वयंवरमहाय महीन्द्रः। तावदेव ऋषिरेन्द्रदिदृश्चुः नारदस्त्रिदश्चाम जगाम।।

नै० ५१९।।

दे० कि० ६, शि० ९०.

## बारह वर्णों के चरण वाले वृत्त (जगती)

(१) इन्द्रवंशा

परि० तच्चिन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ।।

गण० इन्द्रवंशा बिल्कुल वंशस्थिवल या वंशस्य (दे० नी० १३ वाँ) के समान है, सिवाय इसके कि इसका प्रथमाक्षर गुरु होता है। त, त, ज, र।

उदा० दैत्येन्द्रवंशाग्निरुदीर्णदीघितिः पीताम्बरोऽसौ जगतां तमोपहः। यस्मिन् ममज्जुः शलमा इव स्वयम् ते कंसचाणूरमुखा मखद्विषः।।

## (२) चन्द्रवर्त्य

परि० चन्द्रवर्त्म निगदन्ति रनभसैः।

गण० र, न, भ, स, (४. ८.)।

उदा० चन्द्रवर्त्म पिहितं घनतिमिरै राजवर्त्म रहितं जनगमनैः। इष्टवर्त्म तदलंकुरु सरसे कुञ्जवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी।।

#### (३) जलघरमाला

परि० अब्ध्येगैः स्याज्जलधरमालाम्भौ स्मौ।

गण० म, भ, स, म, (४. ८.)।

उदा० या भक्तानां कलिदुरितोत्तप्तानां तापच्छेदे जलवरमाला नव्या। भव्याकारा दिनकरपुत्रीकूले केलीलोला हरितनुरव्यात् सा वः।।

देव किंव ५ रि३।।

#### (४) जलोन्द्रतगति

परि० रसैर्जसजसा जलोद्धतगतिः।

गण० ज, स, ज, स, (६. ६.)।

उदा० समीरशिशिरः शिरस्सु वसताम् सतां जवनिका निकामसुखिनाम् । बिमर्ति जनयज्ञयं मुदमपा-मपायथक्ता बलाहकततीः। शि० ४ १५४ ।।

#### (५) तामरस

परि० इह बद तामरसं नजजा यः।

गण० न, ज, ज, य, (५. ७.)।

उदा० स्फुटसुषमामकरन्दमनीज्ञम् व्रजललनानयनालिनिपीतम्। तव मुख्तामरसं मुरशञो हृदयतडाग विकाशि ममास्तु।।

#### (६) तोटक

परि० वद तोटकमब्यिसकारयुतम्।

गण० स, स, स, स, (४. ४. ४.)। उदा० स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृद्ध बचो विससर्ज मुनिम्। तदलब्धपदं हृदि शोकवने प्रतियात्त्रिमवान्तिकमस्य गुरोः।।रघु० ८ १६९।। दे०शि० ६ १९९।।

(७) द्रुतविलम्बित

परि० द्रुतविलम्बितमाह नभी भरौ।

गणव न, भ, भ, र (४. ८. वा ४. ४. ४.)।

उदा० मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च मुक्तभिदं तमसा मनः। मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चृतशरश्च निवेशितः।शा० ६।

दे० रघु०६, शि० ६ मी।

(८) प्रभा

परि० स्वरशरविरतिर्ननौ रौ प्रमा।

गण० न, न, र, र, (७. ५.)।

उदा० अतिसुरिभरभाजि पुष्पश्चिया-मतनुतरतयेव संतानकः। तरुणपरभृतः स्वनं रामिणा-मतनुतरतये वसन्तानकः।।शि० ६ १६७। कि० ५ १२९ भी।

#### (६) प्रमितासरा

परि० प्रमिताक्षरा सनससः कथिता।

गण० स, ज, स, स, (५. ७.)

उदा० विहगाः कदम्बसुरमाविह गाः कलयन्त्यनुसणमनेकलयम् । भ्रमयञ्जपैति मुहुरभ्रमयम्, पवनश्च धृतनवनीपवनः । शि० ४ ।३६ ।

किं ६, शिं ६।

## (१०) मुजंगप्रवात

परि० भुजंगप्रयातं चतुर्मिर्यकारैः।

गण० य, य, य, य, (६. ६.)।

उदा० धनैर्निष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति धनैरापदं भानवा निस्तरन्ति। धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वम्।।

#### (११) मणिमाला

परि० त्यौ त्यौ मणिमाला छित्रा गुहवक्तैः।

गण० त, य, त, य, (६. ६.)।

उदा० प्रवृतामस्मीतौ रत्नोपलक्लुप्ते जातप्रतिबिष्मा शोणा **मणिमाला।** गोविन्दपदाब्जे राजी नंखराणा– मास्तां मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती।।

(१२) मालती ('यमुना' भी कहते हैं)

परि० भवति नजावय मालती जरौ।

उदा० न, ज, ज, र, (५. ७.)।

उदा० इह कलयान्युत केलिकानने मधुरससीरमसारलोतुपः। कुसुमकृतस्मितचारु विम्रमा-मलिरपि चुम्बति मालर्सी मुहुः।।

(१३) वंशस्यविस (वंशस्य या वंशस्तिनित)

परि० वदन्ति वंशस्थिवलं जतौ जरौ।

गुण ज, त, ज, र, (४. ७.)।

उदा० तथा समक्षं दहता मनोभवम् पिनाकिना भग्नमनोरथा सती। निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती। प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता।। कु० ५।९। दे० रघु० ३ भी।

#### (१४) वैश्वदेवी

परि० बाणाश्वीश्रष्ठता वैश्वदेवी ममी यो।

गण० म, म, य, य, (५. ७.)।

उदा० अर्चामन्येषां त्वं विहायामराणा
मद्वैतेनैकं विण्णुमध्यर्च्य भक्त्या।

तत्राशेषात्मन्यचित्ते भाविनी ते

प्रातः संपन्नाराधना वैश्वदेवी।।

## (१५) स्रग्विणी

परि० कीर्तितेषा चतूरेफिका स्रग्विणी।
गण० र, र, र, र, (६. ६.)।
उदा० इन्द्रनीलोत्पलेनेव या निर्मिता
शातकुम्भद्रवालङ्कृता शोमते।
नव्यमेघच्छविः पीतवासा हरेमृर्तिरास्तां जयायोरसि स्रग्विणी।।

## तेरह वर्णों के चरण वाले कृत (अतिजगती)

(१) कलहंस (सिंहनाद वा कुटजा)

परि० सजसाः सगौ च कथितः कलहंसः।

गुण० स, ज, स, स, ग, (७. ६.)।

उदाः यमुना विद्यारकुतुके कलहंसी व्रजकामिनीकमिलनीकृतकेलि। जनचित्तहारिकलकण्ठनिनादः प्रमदं तनोतु तव नन्दतनूजः।।

दे० शि० ६ छ३।

(२) क्षमा (चिन्द्रका और उत्पलिनी)

परि० तुरगरसयतिनौ ततौ गः क्षमा। गण० न, न, त, त, ग, (७. ६.)

उदा० इह दुरिधगमैः क्रिजेदेवागमैः सततमसुतरं वर्णयन्त्यन्तरम्। अमुमृतिविपिनं वेद दिग्व्यापिनम् पुरुषमिव षरं पत्रयोनिः परम्। किठ ५ ।९८ ।

#### (३) प्रहर्षिणी

परि० त्र्यशाभिर्मनजरमाः प्रहर्षिणीयम् । गण० म, न. ज, र, ग, (३. ९०.)। उदा० ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिहं सम्राजश्वरणयुगं प्रसादनभ्यम् । प्रस्थानप्रगतिभिरङ्गुलीषु वकु मीलिस्रकृच्युतमकरन्दरेणुगीरम् ।। रघु० ४ ।८८, दे० कि० ७, शि० ८।

(४) मंजुभाषिणी (सुनन्दिनी, और प्रबोधिता)

परि० सजसा जगौ च यदि मंजुमािषणी।

गण० स, ज, स, ज, ग, (६. ७.)

उदा० यमुनामतीतमथ शुश्रुवानमुम् तपसस्तनूज इति नाषुनोच्यते। स यदाऽचलत्रिजपुरादहर्निशम् नृपतेस्तदादि समचारि वार्तया।शिव १३.१९।

#### (५) मत्तमयूरी

परि० वेदैरन्ग्रैन्तौं यसगा मत्तमयूरम्। गण० म, त, य, स, ग, (४. ६.)।

उदा० दृष्ट्वा दृश्यान्याचरणीयानि विषाय प्रेक्षकारी याति पदं मुक्तमपायैः। सम्यग्दृष्टिस्तस्य परं पश्यति यस्त्वाम् यश्चोपास्ते साषु विधेयं स विषते।।कि०१८। २८, शि०४।४४, ६ १९६, रघु० ६ १९५।

## (६) हिचरा (प्रभावती)

पि?ं जभौ सजी गिति रुचिरा चतुर्यहैः।
गणः ज, भ, स, ज, ग, (४. ६.)
उदाः कदा मुखं वरतनु करणादृते
तवागतं भणमपि कोपपात्रताम्।
अपर्वणि ग्रहकलुषेन्दुमण्डला
विभावरी कथय कथं भविष्यति।।
मालवि० ४ १९३।
दे० मिट्टं० ९ १९, शि० १७।

#### चौदह वर्णों के चरण वाले वृत्त (श्रवचरी) (१) अपराजिता

परि० ननरसतपुगैः स्वरैरपराजिता।

गण० न, न, र, स, ल, ग, (७. ७.)।

उदा० यदनवधि भुजप्रतापकृतास्पदा

यदुनिचयचमूः परैरपराजिता।

व्यजयत समरेसमस्तरिपुवजम्

स जयति जगतां गतिर्गरुडध्वजः।।

#### (२) असंबाघा

परि० भ्तौ न्सौ गावसग्रहविरातिरसंवाचा।
गण० म, त, न, स, ग, ग, (५. ६.)।
उदा० वीर्याग्नौ येन ज्वलति रणवशात् सिप्रे
दैत्येन्द्रे जाता धरौणिरयमसंबाधा।
धर्मस्थित्यर्थं प्रकटिततनुसम्बन्धः
साधूनां बाधां प्रशमयतु स कंसारिः।।

#### (३) पच्या (मंजरी)

परि० सजसा यली च सह गेन पथ्या मता।
गण० स, ज, स, य, ल, ग, (५. ६.)।
उदा० स्थगयन्यमूः शमितचातकार्तस्वरा
जलदास्तिङ्जिलितकान्तकार्तस्वराः।
जगतीरिह स्फुरितचारु चामीकराः।
सवितुः क्वचित् कपिशयन्ति चामीकराः।
शि० ४।२४।

#### (४) प्रमदा (कुररीरुता)

परि० नजमजला गुरुश्च भवति प्रमदा।
गण् न, ज, भ, ज, ल, ग (६. ८.)।
उदा० अनितिचरोज्झितस्य जलदेन चिरस्थितबहुबुदुबुदस्य पयसोऽनुकृतिम्।
विरलविकीर्णवजशकला सकलामिष्ठ विद्याति धौतकलधौतमही।।

িখিত ৪।৪৭।

#### (५) प्रहरणकलिका

परिः ननभनलगिति प्रहरणकलिका।
गणः न, न, भ, न, ल, ग (७. ७.)
उताः व्यथ्यति कुसुमप्रहरणकिका
प्रमदवनभवा तव धनुषि तता।
विरह्नविपदि मे शरणमिह ततो
मधुमथनगुणस्मरणविरतम्।।
(६) मध्यक्षामा (हंसश्येनी या कृटिल)

परि० मध्यक्षामायुगदशिवरमा म्मौ न्यौ गौ।

मण० म, म, न, य, ग, ग (४. ९०.)।

उदा० नीतोच्छायं मुहुरशिशिररश्मेरुस्नैरानीलाभैविरचितपरमागा रत्नैः।

ज्योतनाशङ्कामिह वितरित इंसश्येनी

मध्येऽप्यहः स्फटिकरजतिभित्तिच्छाया।

कि० ५ 1३91

#### (७) वसन्ततिलका

(वसन्ततिलक, उद्धर्षिणी या सिंहोन्नता)
परि० उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः।
गण० त, भ, ज, ज, ग, ग (८. ६.)।
उदा० यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिगेषधीनामाविष्कृतारुणपुरःसर एकतोऽर्कः।
तेजोद्धयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु।।शि०४ ।९।

#### (८) वासन्ती

परि० मात्तो नो मो गौ यदि गदिता वासन्तीयम्।
गण० म, त, न, म, ग, ग (४. ६. ४.)।
उदा० भ्राम्यद्मृङ्गी निर्मरमधुरालापोद्गीतैः
श्रीखण्डादेरद्मृतपवनैर्मन्दान्दोला।
लीलालोला पल्लवविलसद्धस्तोल्लासैः
कंसारातौ नृत्यति सदृशी वासन्तीयम्।।

#### पन्ब्रह वर्णों के चरण वाले वृत्त (अतिशक्वरी) (१) तुणक

परि० तूणकं समानिका पदद्वयं विनान्तिमम्। गण० र, ज, र, ज, र (४.४.४.३ या ७.८)

उदा० सा सुवर्णकेतकं विकाशि भृह्गपूरितम् पञ्चवाणबाणजालपूर्णहेतित्रणकम् । राधिका वितक्यं माधवाद्य मासि माधवे मोहमेति निर्मरं त्वया विना कलानिष्ये।।

## (२) मालिनी

परि० ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः।

गण० न, न, म, य, य (८. ७.)

उदा० शिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तम्

जलिनिधमनुरूपं जहनुकन्यावतीर्णा।

इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः

श्रवणकदुनुपाणामेकवाक्यं विवद्गः॥

रघु० ६ ८५।

#### (३) लीलाखेल

परि० एकन्यूनौ विद्युन्मालापादौ चेल्लीलाखेलः।
गण० म. म. म. म. म

उदा० मा कान्ते पक्षस्यान्ते पर्याकाशे देशे स्वाप्तीः कान्तं वक्तं वृत्तं पूर्णं चन्द्रं मत्वा रात्रौ चेतु । क्षुतक्षामः प्राटश्चेतश्चेतो राहुः कृरः प्राद्यात् तस्मादृध्वान्ते दृर्प्यस्यान्ते शय्यैकांते कर्तव्या।। सरस्वती०

#### (४) शशिकला

परि० गुरुनिधनमनुलघुरिह शशिकला।

गण**ः** न, न, न, स (अन्तिम को छोड़ कर सब लघु)

उदाः मनयजतिलकसमुदितश्रश्रिकला द्रजयुवतिलसदिलकः गगनगताः। सरसिजनयनहृदयसिललिनिधं व्यतनुतः विततरभसपरितलम्।।

## सोलह वर्णी के चरण वाले वृत्त (अध्टि)

(१) चित्र

परि वित्रसंज्ञमीरितं रजी रजी रगी व वृत्तम्। गण० र, ज, र, ज, र, ग (६- ६- या ४-४. ४. ४)

उदाः विदुमारुणाधरीष्ठशोभिवेणुवाधहृष्ट-वल्लवीजनाङ्गसंगजातमुग्धकण्टकाङ्गः। त्वां सदैव वासुदेव पुण्यलभ्यपाद देव वन्यपुष्यचित्रकेशं संस्मरामि गोपवेशः।।

#### (२) पञ्चवामर

परि० प्रमाणिका पदद्वयं वदन्ति पंचवामरम्। (जरौ जरौ तसो जगौ च पंचवामरं वदेत्)

गण**ः** ज, र, ज, र, ज, ग (र. र. या ४. ४. ४. ४)

उदा० सुरद्रमूलमण्डपे विचित्ररत्निर्मिते लसद्वितानभूषिते सलीलविश्रमालसम् । सुरांगनाभवल्लवीकरप्र**पंचचामर**-स्फुरत्समीरवीजितं सदाच्युतं भजामि तम् ।।

#### (३) वाणिनी

परि० नजभजरैर्यदा भवति वाणिनी गयुक्तैः।

गण० न, ज, भ, ज, र, ग।

उदा० स्फुरतु ममानने उद्य ननु वाणि नीतिरम्यम् तव चरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम् । भवजलराशिपारकरणक्षमं मुकुन्दम् सततमहं स्तवैः स्वरचितैः स्तवानि नित्यम् ।।

## सत्रह वर्णों के चरण वाले कृत (अत्यध्टि)

(१) चित्रलेखा (अतिशायिनी)

परि० ससजा भजगा गु दिक्स्वरैभंवित चित्रलेखा। गण० स, स, ज, भ, ज, ग, ग (१०. ७) उदा० इति धौतपुरिधमत्सरानु सरिस मज्जनेन

श्रियमाप्तवतो ऽतिशायिनीमपमलांगभासः। अवलोक्य तदैव यादवानपरवारिराशेः शिशिरेतररोचिषाण्यपां ततिषु मंक्तुमीषे।।

शि० ८ 1991

## (२) नर्दटक (कोकिलक)

परि० यदि भवतो नजी भजजला गुरु नर्दटकम्।

गण० न, ज, भ, ज, ज, ल, ग (८. ६.) उदा० तरुणतमालनीलबहुलोत्रमदम्बुधराः

शिशिरसमीरणावधूतनूतनवारिकणाः। कथमवलोकयेयमधुना हरिहेतिमती-र्मदकलनीलकंठकलहैर्मुखराः ककुभः।।

मा० ६।१८; दे० ५।३१।

## (३) पृथ्वी

परि० जसी जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। गण० ज, स, ज, स, व, त, ग (८. ६.)

उदा० इतः स्विपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषा-मितश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः शेरते। इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंबर्धके रहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्थोर्वपुः।।

भर्तृ० २ । ७६।

#### (४) मन्दाक्रान्ता

परि० मन्दाक्रन्ताम्बुधिरसनगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम्। गण० म, भ, न, त, त, ग, ग (४. ६. ७)

उदा०

गोपी भर्तुर्विरहविषुरा काचिदिन्दीवराक्षी उन्मत्त्वं स्खलितकवरी निःश्वसन्ती विश्वालम् । अत्रैवास्ते मुरिपुरिति आन्तिद्तीसहाया त्यक्त्वा गेहं झर्टित यमुनामञ्जुकुञ्जं जगाम ।।

पंदाक० १।

(समस्त मेघदूत इसी वृत्त में लिखा गया है)

#### (५) वंशपत्रपतित

परि० दिङ्मुनिवंशपत्रपतितं मरनभनलगैः।
गण० भ, र, न, भ, न, ल, ग (१०. ७)।
उदा० दर्पणनिर्मलासु पतिते घनतिमिरमुषि
ज्योतिषि रौप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलति मुहुः।
व्रीडमसंमुखोऽपि रमणैरपहृतवसनाः
काञ्चनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रविः।।
शि० ४।६७।

#### (६) शिखरिणी

परि० रसै ठद्रैशिछत्रा यमनसमला गः शिखरिणी।
गण० य, म, न, स, म, ल, ग (६. ९९.)।
उदा० दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करिनः
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीलाः खलु मृगाः।
इदानी लोकेऽस्मित्रनुपमशिखानां पुनरयम्
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयसु कस्मिन् मृगपितः।।
पामि० १।२।

## (७) इरिणी

परिः नसमरसलागः षड्वेदैहंयैईरिणी मता।

गणः न, स, म, र, स, ल, ग (६. ४. ७.)।

उदाः सुतनु हृदयाद्यादशव्यतीकमपैतु ते

किमिप मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्।

प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः

स्रजमिप शिरस्यन्धः क्षित्तां युनोत्यिहशङ्क्या।।

शः ७।२४।

## अठारह वर्णों के चरण वाले वृत्त (वृति) (१) कुस्पितलतावेल्लिता

परि० स्याद्भूतर्लश्चैः कुसुमितलता वेल्लिता ग्तौ नयौ यौ। गण० म, त, न, य, य, य (५. ६. ७.)। उदा० क्रीडत्कालिन्दीललितलहरीवारिभिदांसिणात्यैः वातैः खेलिब्धः कुसुमितलतावेल्लिता मन्दमन्दम्। भक्कालीगीतैः किसलयकरोल्लासितैर्लास्यलक्ष्मीम्

तन्वाना चेतो रमसतरलं चक्रपाणेश्चकार।।

(२) चित्रलेखा

परि० मन्दाक्रान्ता नपरलघुयुता कीर्तिता चित्रलेखा। गण० म, भ, न, य, य, य (४. ७. ७.)। उदा० शङ्केऽमुष्मित्र् जगति मृगदृशां साररूपं यदासी-दाकृष्येदं ब्रजयुवति सभावेषसांसा व्यथायि।

दाकृष्येदं ब्रज्युवित सभावेषसांसा व्यषायि। नैतादृक्वेत् कथमुदिधसुतामन्तरेणाच्युतस्य प्रीतंतस्या नयनयुगमभूच्यित्रालेखाद्भुतायाम्।

(३) नन्दन

परि० नजभजरैस्तु रेफसहितैः शिवैह्यैर्नन्दनम्। गण० न. ज. म. ज. र. र (१९. ७.)।

उदा० तरणिसुतातरङ्गपवनैः सलीलमान्दोलितम् मधुरिपुपादपंकजरजः सुपूतपृथ्वीतलम् । मुरहरचित्रचेष्टितकलाकलापसंस्मारकम्, क्षितितलनन्दनं ब्रज सखे सुखाय बृन्दावनम् ।।

(४) नाराच

परि० इह ननरचतुष्कसृष्टं तु नाराचमाचक्षते। गण० न, न, र, र, र, र (८. ५. ५.)।

उदा० रघुपतिरिप जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियम् प्रियसुद्धदि विभीषणे संगमय्य श्रियं वैरिणः। रविसुतसङ्कितेन तेनानुयातः ससीमित्रिणा भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्थे पुरीम्।। रघु० १२।१०४।

(५) शार्दूलललित

परि० मः सो जः सतसा दिनेश-ऋतुभिः शार्दूलललितम्।

ग**ण** म, स, ज, स, त, स, (१२.६)

उदा० कृत्वाकंसमृगे पराक्रमविधिं शार्दूललितम् यश्चक्रे क्षितिभारकारिषु दरं वैद्यप्रमृतिषु। संतोषं परमं तु देवनिवहे औलोक्यशरणम्, श्रेयो नः स तनोल्वपारमहिमा लक्ष्मीप्रियतमः।।

> उत्रीस वर्णों के चरण वाले वृत्त (अतिशृति)

> > (१) मेघविस्फूर्जिता

परि० रसर्त्वश्वैर्यमौन्सौ ररगुरुयुतै मेघविस्मूर्जितास्यात्।

गोविन्दो बल्लवीनामधररससुधां प्राप्य सुरसाम् शङ्केपीयूषपानै: प्रचुरकृतसुखं व्यस्मरदसौ।।

## बीस वर्णों के चरण वाले कृत (कृति)

(१) गीतिका

परि०
सजजा भरौ सलगा यदा कश्चिता तदा खलुगीतिका।
गण० स, ज, ज, भ, र, स, ल, ग (५.७.८)
उदा० करतालचञ्चलकङ्कणस्वनिमश्रणेन मनोरमा
रमणीयवेणुनिनादरङ्गिमसंगमेन सुखावहा।
वहलानुरागनिवासराससमुद्रवा भवरागिणम्

विदधौ हरिं खलु क्लवीजनचारुचामरगीतिका।।

## (२) सुवदना

परि० जेया सप्ताश्वषड्भिर्मरभनययुता भ्लोगः सुवदना। गण० म; र, भ, न, य, भ, ल, ग (७.७.६) उदा०

उत्तुङ्गास्तुङ्गकूलं स्नुतमदस्तिलाः प्रस्यन्दिस्तिलम् श्यामा श्यामोपकण्ठद्वममतिमुखराः कल्लोलमुखरम् । स्रोतः खातावसीदत्तटमरुदशनैरुत्सादिततटाः शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतशः।। मुद्रा० ४ ।१६ ।

## इक्कीस वर्णों के चरण वाले वृत्त (प्रकृति)

(१) पञ्चकावली (सरसी, घृतश्री)

परि० नजभनजा जरौ नरपते कथिता भुवि पञ्चकावली। गण० न, ज, भ, ज, ज, ज, र (७.७.७)

उदा० तुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुरङ्गजन्मनः प्रमथितभूभृतः प्रतिपथं मथितस्य धृंश मझीभृता। परिचलतो वलानुजवलस्यपुरःसत्तंधृतश्रिय-श्चिरगलितश्रियो जलनिवेश्च तदाऽभवदन्तरं महतु।। शि० ३ १८२ ।।

गण य, म, न, स, र, र, ग (६.६.७)

उबा० कदम्बामोदाढ्या विधिनपवनः केंकिनः कान्तकेका विनिद्धाः कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा दर्वुरा दृप्तनादाः । निशा नृत्यदिद्धद्वितसित्तलसन्मेघ विस्पूर्णिता चेत् प्रियःस्वावीनो ऽतौदनुजदलनो राज्यसस्मात् किमन्यत् ।।

## (२) शार्युलविकीडित

परिः सूर्याश्वैयदि मः सजी सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्।
गणः म, स, ज, स, त, त, ग (१२.७)
उदाः वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी
यस्मित्रीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः।
अन्तर्यश्च मुमुशुभिनियमितप्राणादिभिर्मृग्यते।
स स्थाणुः स्थिरमन्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः।।
वि० १।१।

## (३) सुमधुरा

परि० ग्री भ्मी मो नो गुरुश्वेद् हयऋतुरसैरुक्ता सुमधुरा।। गण० म, र, भ, न, म, न, ग (७.६.६) वेदार्थान् प्राकृतस्त्वं वदसि न च ते जिह्न निपतिता। मध्यहे वीक्षसेऽर्कं न तव सहसा दृष्टिर्विचितिता। दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि स च ते दग्धो भवति नो चारिज्याच्चारुदत्तं चलयसि न ते देहं हरति भूः।। मृच्छ० ६।२९।

## (४) सुरसा

परि०

म्रीभ्नीयो नोगुरुश्चेत्स्वरमुनिकरणैराह सुरसाम्। गण० म, र, म, न, य, न, ग (७.७.५) उदा० कामक्रीडासतृष्णो मबुसमयसमारम्भरमसात्

कालिन्दीकृतकुंजे विहरणकुतुकाकृष्टहृदयः।

#### (२) स्रग्धरा

परिo भ्रम्नैयांनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्।

गण० म, र, भ, न, य, य, य (७.७.७)

उदा० या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री

> ये द्वे कालं विधतः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् ।

यामा**हुः स**र्वभृतप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः

प्रत्यक्षाभिः प्रपत्रस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः।। श० १।१।

## बाईस वर्णों के चरण वाले वृत्त (आकृति) इंसी

परि॰ मौ गौ नाश्चत्वारो गो गो वसुभुवनयतिरिति भवति हंसी।

गण० म, म, त, न, न, न, त, ग या (म, म, त, न, न, न, स, ग) (८.98)

उदा०

सार्षं कान्तेनैकान्तेऽसौ विकचकमलमधुसुरिष पिवन्ती । कामक्रीडाकृतस्फीतप्रमदसरसतरमलघुरसन्ती ।

> कालिन्दीये पश्चारण्ये पवनपतनपरितरलपरागे कंसागरते पश्च स्वेच्छं सरमसगतिरिह विलसति हंसी।।

## तेइस वर्णों के चरण वाले वृत्त (विकृति) अद्वितनथा

परिo नजभजभाजभी लघुगुरू बुधैस्तु गदितेयमद्रितनया।

गण० न, ज, भ, ज, भ, ज,भ, ल,ग(१९.१२)

उदा० खातरशौर्यपावकशिखापतङ्गनिभमग्न-दृष्तदनुजो जलधिसुताविलासवसितः सतां गतिरशेषमान्यमहिमा। भुवनहितावतारचतुरश्चराचरघरो ऽवतीर्ण | इहि सितिवलये ऽस्ति कंसशमनस्तवेति तमवोचददितनया।।

## चौबीस वर्णों के चरण वाले दृत्त (संकृति) तन्ती

परि० भृतमुनीनैर्यतिरिह भतनाः स्मौ भनयाश्च यदि भवति तन्वी।

गण० भ, त, न, स, भ, भ, न, य (५.७.१२) उदा० मध्य मृग्वैर्मधुकरविरुतैः

मरधव मुग्धैर्मधुकरविरुतैः
 कोकिलक्जितमलयसमीरैः

कन्पमुपेता मलयजसिननैः प्लावनतोऽप्यविगतसनुदाहा। प्रवपनाशैर्विगवितशयना देहजसंज्वरभरपरिदृनै-

निश्वसती सा मुहुरतिपरुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी।।

## पच्चीस वणौं के चरण वाले कृत (अतिकृत) क्रीञ्चपदा

परि० क्रीञ्चपदा भ्मी स्मी ननना न्याविषुशस्वसुमुनिवरतिरिह भवेत्।

गण**० भ, म, स, म, न, न, न, न, ग** (४.४. ८.७)

उदा० क्रौञ्चपदानीचित्रिततीरा मदकनखगकुनकनकल रुचिरा फुल्नसरोजश्रीणिविनासा मधुमुदितमधुपरवरभसकरी।

> फेनविलासप्रोञ्चलहासा ललितलहरिभरपुलकितसुतनुः पश्च हरेऽसौ कस्य न चेतो

हरति तरलगतिरहिमकिरणजा।।

## छ्बीस वणौं के चरण वाले वृत्त (उत्कृति) भुजंगविज्भित

परिo वस्वीशाश्वैश्घेदोपेतं ममतननयुगरसल-गैर्मुजङ्गविजृम्भितम्। गण० म, म, त, न, न, न, र, स, ल, ग (६,९९७)

उदाः हेनोदञ्चन्यञ्चतपादप्रकटिवकट-नटनमरो रणत्करतालक-श्चारुप्रेह्वच्चृडावर्हः श्रुतितरलनव-किसलयस्तरिक्तहारथृक्। जस्यज्ञागस्त्रीमिर्भक्त्या मुकु-लितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः पायाद्वशिष्ठन्दन् कालिन्दीहदकृत-निजवस्तिवृहदुभुजङ्गविजृष्भितम्।।

#### दंडक

जिन वृत्तों के प्रत्येक चरण में सत्ताईस या इससे अधिक वर्ण होते हैं उनका एक सामान्य नाम दंडक है। इस वृत्त की जाति के चरण में वर्णों की संख्या अधिक से अधिक ६६६ बताई जाती है। प्रत्येक चरण में सबसे पहले दो नगण या छः लघु अक्षर होते हैं, शेष या तो रगण होते हैं या यगण या सभी चरण सगण होते हैं। दण्डक की जिन श्रेणियों का बहुधा उल्लेख मिलता है वे हैं-चण्डवृष्टिग्रयात, प्रचितक, मत्तमातंग-लीलाकर सिंह्रविकान्त, कुसुमस्तवक, अनक्षशेखर, और संग्राम आदि। अन्तिम प्रकार के दण्डक का उदाहरण मा० ५ १२३ है।

## अनुभाग (ख) अर्धसमवृत्त

(9) अपरवक्त्र ('वैतालीय' भी कभी कभी)

परि० अयुजि ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिदं नजी जरौ।

गण**० न, न, र**, ल, य, (विषम चरण) न, ज, ज, र, (सम चरण)

उदा० स्फुटसुमधुरवेणुगीतिभि-स्तमपरवक्त्रमवेत्य माध्यम्। मृगयुवतिगणैः समं स्थिता ब्रजवनिता धृतवित्तविश्रमाः।।

#### (२) उपचित्र

परि० विषमे यदि सौ सलगा दले भौ युजिमाद् गुरुकावुपचित्रम्। गण० स, स, स, न, ग, (विषम चरण) भ, भ, भ, ग, ग, (सम चरण)

उदा० मुरवैरिवपुस्तनुतां मुदं हेमनिभांशुकचन्दनलिप्तम्। गगनं चपलामिलितं यथा शारदनीरधरैरुपचित्रम्।।

(३) पुष्पिताग्रा (औपच्छन्दसिक)

परि० अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा।

गण० न, न, र, य, (विषम चरण) न, ज, ज, र, ग, (सम चरण)

उदा० अथ मदनवधूरुपप्तवान्तं व्यसनकृशा परिपालयांबभूव। शशिन इव दिवातनस्य लेखा किरणपरिक्षयधूसरा प्रदोषम्।।कु० ४ ४६।

(४) वियोगिनी (वैतालीय या सुन्दरी)

परि० विषमे ससजा गुरुः समे सभरा लोऽच गुरुवियोगिनी।

गण**०** स, स, ज, ग, (विषम चरण) स, भ, र, ल, ग, (सम चरण)

उदा० सहसा विद्यात न क्रिया-मविवेकः परमापदां पदम्। वृणते हि विमृश्यकारिणम् गुणलुब्बाः स्वयमेव संपदः।। कि० २ ।३०।

## (५) वेगवती

परि० सयुगात् समुरु विषमे चेद् भाविह वेगवती युजि भाद्गी।

गण० स, स, स, ग, (विषम चरण) म, म, म, ग, ग, (सम चरण)

उदा० स्मरवेगवती ब्रजरामा केशववंशरवैरतिमुग्या। रभासन्न गुरून् गणयन्ती केलिनिकुञ्जगृहाय जगाम।। (६) हरिणालुता

परि० सयुगात्सलघू विषमे गुरु-र्युजि नभी भरकी **हरिणप्लुता** । स, स, स, त, ग, (विषम चरण) न, म, म, र, (सम चरण)

स्फुटफेनचया हरिणप्तुता उदा० वितमनोज्ञतटा तरणेः सुता। सकलहंसकुलारव शालिनी विहरतो हरति स्म हरेर्मनः।।

विश्वे अपरवक्त्र या औपच्छन्दिसक और वैतालीय या वियोगिनी प्रायः जाति समझे जाते हैं (दे० अनुभाग घ)। परन्तु कभी-कभी गणयोजना में उनकी परिभाषा दी जाती है, इसी लिए वे यहाँ वृत्तों के अन्तर्गत दे दिये गये हैं।

## अनुभाग (ग)

विषमक्त (असमकृत)

इस श्रेणी के अन्तर्गत उद्गता अत्यंत सामान्य वृत्त कहलाता है। परि० प्रथमें सजी यदि सली च नसजगुरुकाण्यनन्तरम्।

यद्यय भनजलगाः स्युरयो सजसा जगौ च भवतीयमुद्गसा।!

सं, जं, सं, लं, (प्रथम चरण) न, स, ज, ग, (द्वितीय चरण) म, न, ज, ल, ग, (तृतीय चरण) स, ज, स, ज, ग, (चतुर्य चरण)

उदा० अथ वासवस्य वचनेन रुचिरवदनस्त्रिलोचनम्। क्लान्तिरहितमभिराधियतुम् विधिवत्तपासि विदधे धनंजयः।।

Page 191 दे० शि० १५ भी।

उद्गता का एक और भेद बताया जाता है जिसके तृतीय चरण में भ, न, ज, ल, ग, के स्थान में भ, न, भ, ग होते हैं। वृत्तों के अन्य भेद जिनमें प्रत्येक चरणों के वर्णों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, 'गाया' के सामान्यशीर्षक के अन्तर्गत बतलाये हैं। चार से मित्र चरणों की संख्या वाले दुनों के लिए भी यही नाम व्यवद्गत होता है। जहाँ तक 'उपजाति' का संबंध है ये किसी भी नियमित वृत्त । परिo आर्योन्तगर्धतुल्यं प्रथमार्धमपि प्रयुक्तं चेत्।

के दो या दो से अधिक चरणों को मिला कर अर्धसमवृत्त या विषमवृत्त बना लिए जाते हैं। जाति

(यह छन्द मात्राओं की संख्या से विनियमित किये जाते हैं)।

(अ) इस प्रकार के वृत्तों की अत्यन्त सामान्य प्रकार 'आर्या' है। इसके नौ अवान्तर भेद बताये जाते हैं:-

पथ्याविपुता चपता मुखचपता जधनचपता च। गीत्युपगीत्युद्गीतय आर्यागीतिनवैव वार्यायाः ।। इन नौ भेदों में से अन्तिम चार प्रकार ही प्रायः प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इनका उल्लेख किया जाता है।

(१) आर्या

परि० यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ।।

इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में वारह मात्रायें होती हैं (इस्व स्वर की एक मात्रा तथा दीर्घ की दो मात्रायें गिनी जाती हैं)। दूसरे चरण में अठारह तथा चौथे चरण में पन्द्रह मात्राएँ होती हैं। उदा० प्रतिपक्षेणापिपतिं सेवन्ते भर्तुवत्सलाः साघ्यः। अन्यसरितां शतानि समुद्रगाः प्रापयन्त्यब्धिम् ।।

मालवि० ५ । १६ । गोवर्धन की समस्त 'आर्थासप्तश्रती' इसी

छन्द में लिखी गई है।

(२) गीति

परि० आर्यापूर्वार्धसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते। छन्दोविदस्तदानी गीतिं ताममृतवाणि भाषन्ते।। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में वारह मात्रायें, और दूसरे तथा चौथे चरण में अठारह मात्राएँ होती हैं।

उदा० पाटीरतवपटीयान्कः परिपाटीमिमा मुरीकर्तुम्। यरिपंत्रतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमलैः गुष्टिम्।। भामि० १।१२।

(३) उपगीति

कामिनि **तामुपगीतिं** प्रतिभाषन्ते महाकवयः ।। श्रु० ६ ।

इस छन्द के प्रथम तथा तृतीय चरण में वारह माजाएँ और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में प्रदह माजाएँ होती हैं।

उदा० नवगोपसुन्दरीणां रासोल्लासे मुरारातिम् । अस्मारयदुपगीतिः स्वर्गकुरङ्गीदृशां गीतेः।।

#### (४) उद्गीति

परिः आर्यासकलिदित्ये विपरीते पुनिरहोद्गीतिः। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह मात्राएँ होती हैं, द्वितीय चरण में पन्द्रह तथा चतुर्थ चरण में अठारह मात्राएँ होती हैं।

उदाः नारायणस्य सन्ततमुदुगीतिः संस्मृतिर्मन्तया। अर्चायामासक्तिर्दुस्तरसंसारसागरे तरिणः।।

#### (५) आर्यागीति

परि० आर्या प्राग्दलमन्ते ऽधिकगुरु तादृक् परार्थमार्यागीतिः।

इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में वारह मात्राएँ और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में बीस मात्राएँ होती हैं।

उदा०

सवष्ट्राः सुखिनोऽस्मित्रवरतममन्दरागतामरसदृशः। नासेवन्ते रसवत्रवरतममन्दरागतामरसदृशः।।

शि० ४।५१।

नोट- यह पाँचों भेद कभी कभी गणयोजना में भी परिभाषित किये जाते हैं। (आ) वैतालीय

परि०

षड्विषमे ऽष्टी समे कलास्ताश्च समे स्थुर्नीनिरन्तराः न समाऽत्रा पराश्रिता कला वैतालीये ऽन्ते रली गुरुः।।

यह चार चरण का श्लोक है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में चौदह लघु मात्राओं का समय लगता है और द्वितीय तथा तृतीय चरण में सोलह मात्राओं का। पुनः प्रथम तथा तृतीय चरण में छः मात्राएँ होनी चाहिए। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में आठ मात्राएँ और उसके पश्चात् रगण (ऽ।ऽ) तथा लघु गुरु (।ऽ) होने चाहिए। आगे नियम इस वात की अपेक्षा करते हैं कि सम चरणों में सभी मात्राएँ इस्त या दीर्घ नहीं होनी चाहिएँ, इसके अतिरिक्त प्रत्येक सम चरण की (अर्थात् द्वितीय, चतुर्घ तथा छठा चरण) मात्राएँ अगले चरणों (अर्थात् तृतीय, पंचम और सप्तम) से संयुक्त नहीं होनी चाहिए।

उदा० कुशलं खलु तुभ्यमेव तद् वचनं कृष्ण यदम्यघामहम्। उपदेशपराः परेष्वपि स्वविनाशाभिमुखेषु साधवः।।श्वि० १६ ।४१।

#### (इ) औपच्छन्दसिक

परि० पर्यन्ते यौ तथैव शेषमौपच्छन्दसिकं सुधीभिरुक्तम्।

यह वैतालीय के समान ही है। इसमें प्रत्येक चरण के अन्त में रगण और ल, ग के स्थान में रगण और यगण होने चाहिएँ। दूसरे शब्दों में यह वैतालीय ही है, इसमें केवल प्रत्येक चरण के अन्त में गुरु जोड़ा हुआ है।

उदा०

वपुषा परमेण भूषषराणामथ संभाव्यपराक्रमं विभेदे। मृगमाशु विलोकयांचकार स्थिरदंष्ट्रोग्रमुखं महेन्द्रसूनुः।। कि० १३।१।

इसी प्रकार इसी सर्ग के अगले वावन श्लोकों में। दे० शि० २० भी।

यह वात ध्यान में रखने की है कि वियोगिनी या सुंदरी तथा अपरबक्ज, वैतालीय की ही विशेषताएँ हैं, और पुष्पिताग्रा तथा मालभारिणी, औपच्छन्दिसक की। छन्दःशास्त्री वृत्तों की इन दोनों श्रेणियों का प्रतिपादन गणयोजना तथा मात्रा योजना दोनों स्थानों पर करते हैं। इसीलिए यह यहाँ भी दश्चि गये हैं और अनुभाग (ग) में भी।

#### (ई) मात्रासमक

मात्रासमक वृत्त में चार चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ। इसके अत्यन्त सामान्य प्रकार में नवाँ वर्ण लघु और अन्तिम वर्ण दीर्घ होता है। इसकी परिभाषा की है:-मात्रासमकं नवमो लगान्त्यः।

परन्तु मात्राओं के इस्व या दीर्घ होने के कारण

इस वृत्त के अनेक भेद हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि नवाँ तथा बारहवाँ वर्ण लघु है, और पन्द्रहवाँ तथा सोलहवाँ दीर्घ है, शेष वर्ण ऐच्छिक हैं, तो वह वृत्त वानवासिका कहलाता है। यदि पाँचवाँ, आठवाँ तथा नवाँ हस्व हैं, और पद्रहवाँ तथा सोलहवाँ दीर्घ हैं तो वह वृत्तिचत्र कहलाता है। यदि पांचवाँ, आठवाँ तथा नवाँ हस्व हैं, नवाँ, दसवाँ, पन्द्रहवाँ तथा सोलहवाँ दीर्घ हैं तो वह अपिचता कहलाता है। यदि पांचवाँ, आठवाँ और वारहवाँ हस्व हैं, तथा शेष

अनिश्चित हैं, तो वह विश्लोक कहलाता है। कमी कभी एक ही श्लोक में इन वृत्तों के दो या दो से अधिक भेद मिला दिये जाते हैं, उस अवस्था में हम उसे पादासुलक वृत्त कहते हैं, उसमें कोई विशेष प्रतिबंध भी नहीं रहता है, केवल प्रत्येक चरण में सोलह मात्राओं का होना आवश्यक है। उदा० मूढ जहीहि धनागमतृष्णां

मूढ जहाह धनागमतृष्णा कुठ तनुवुद्धे मनसि वितृष्णाम् ।। यत्तमसे निजकर्मोपातं ' वित्तं तैन विनोदय चित्तम् ।। मोह०१

. . .

## परिशिष्ट २

## संस्कृत के प्रसिद्ध लेखकों का काल आदि

आर्यभट्ट- एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्, जन्मकाल ४७६ ई०।

उद्घट- अलंकारशास्त्र का एक प्राचीन लेखक। यह काश्मीर के राजा जयापीड की राज्यसभा का मुख्य पंडित था। इसका काल ७७६ से ८९३ ई० तक है।

कव्यट- पतंजलिकृत महाभाष्य पर भाष्यप्रदीप नामक टीका का रवयिता। डाक्टर बुह्नर के मतानुसार यह तेरहवीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था।

कल्हण- राजतरंगिणी नामक राजाओं के इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक का रचयिता। यह काश्मीर के राजा जय सिंह का, जिसने ११२६ से ११५० ई० तक राज्य किया, समकालीन था।

कालिवास- अभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय, मालविकारिनिमत्र, रघुवंश, कुमारसंभव, मेचदूत और ऋतुसंहार का रचियता। इसके अतिरिक्त 'नलोदय' तथा अन्य कई छोटे-छोटे कार्व्यों के रचियता। कालिवास का सबसे पहला अधिकृत उल्लेख हमें ६३४ ई० (तदनुसार ५५६ शाके) के शिलालेख में मिलता है। इसमें कालिवास और भारवि दोनों को प्रसिद्ध कवि बतलाया गया है। श्लोक यह है:-येनायोजि न वेश्म, स्थिरमर्थविधौ विवेकना जिनवेश्म। स विजयतां रविकीर्तिः

कविताश्रितकालिदासभारविकीर्तिः।। हर्षचिरित के आरंभ में बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि कालिदास बाण से पहले अर्थात् सातवीं शताब्दी के पूर्वार्थ से पहले हुआ था। परन्तु सातवीं शताब्दी से कितना

पूर्व-इस बात का अभी तक पता नहीं लग सका। मेघदूत के चौदहवें श्लोक की व्याख्या करते हुए मिल्लनाथ ने निचुल और दिङ्नाग को कालिदास का समकालीन बताया है। यदि मिल्लनाथ के इस सुझाव को जिसकी सत्यता में पूरा-पूरा सन्देह है, सही मान लिया जाय तो हमारा कवि कालिदास अवश्य ही छठी शताब्दी के मध्य में रहा होगा। यही काल दिङ्नाग का माना जाता है।

एक बात और है, यदि इसका ठीक निर्णय हो जाय तो कवि के जन्मकाल का ही जान हो जाय। यह बात है कालिदास द्वारा अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का उल्लेख। यह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह निर्णय नहीं हो पाया है। प्रचलित परंपरा के अनुसार वह विक्रम संवतु का जो ईसा से ५६ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ, प्रधर्तक था। यदि इस विचार को सही समझा जाय तो कालिदास निश्चय ही ईसा से पूर्व पहली शताब्दी में हुआ होगा। परन्तु कुछ विद्वान अभी इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जिसे हम विक्रम संवतु (ईसा से ५६ वर्ष पूर्व) कहते हैं वह कोसर के महायुद्ध के काल के आधार पर बना है। इस युद्ध में विक्रम ने ५४४ ई० में म्लेच्छों को पराजित किया था। और उस समय ६०० वर्ष पीछे ले जाकर (अर्थात् ईसा से ५६ वर्ष पूर्व) इसका नामकरण किया। यदि यह मत यद्यार्थ मान लिया जाय- विद्वान लोग अभी इस बात पर एकमत दिखाई नहीं देते-तो कालिदास छठी शताब्दी में हुए हैं। अभी इस प्रश्न का पूरा समाधान नहीं हो सका है।

क्षेमेन्द्र- काश्मीर का एक प्रसिद्ध कवि, समयमातृका तथा कई अन्य पुस्तकों का रचयिता। यह ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्घ में हुआ।

जगन्धर-एक प्रसिन्ध टीकाकार। इसने मालतीमाधव और वेणीसंहार पर टीकाएँ लिखीं। यह चौदहवीं शताब्दी के बाद हुआ। जगजार पंडित- एक प्रसिद्ध आधुनिक लेखक।
उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ रसगंगाघर है जिसमें
'काव्य' विषय का विवेचन है। उसकी अन्य
कृतियाँ हैं-मामिनीविलास, पाँच लहरियाँ
(गंगा, पीयूष, सुधा, अमृत और करुणा)
तथा कुछ अन्य छोटी रचनाएँ। ऐसा माना
जाता है कि यह दिल्ली के सम्राट् शाहजहाँ
के काल में हुआ। इसने जहांगीर के राज्य
के अन्तिम दिन तथा १६५८ ई० में दारा
का अस्थायी राज्य-सिंहासनारोहण देखा
होगा। अतः इसका जन्म-और कुछ नईं
तो कार्य काल तो अवश्य-१६२० तथा
१६६० ई० के बीच में रहा होगा।

जबदेव- गीतगीविन्द नामक लित गीतिकाव्य का प्रणेता। यह बंगाल के वीरमूमि जिले के किंदुविल्व नामक गाँव का निवासी था। कहा जाता है कि यह राजा लक्ष्मणसेन के काल में हुआ जिसकी एकात्सता डॉक्टर बुहर ने बंगाल के वैद्य राजा से की है। इसका शिलालेख विक्रम संवत् १९७३ अर्घात् १९९६ ई० का मिलता है। अतः कवि बारहवीं शताब्दी में हुआ होगा।

दंडिन्- यह दशकुमारचरित और काव्यादर्श का रचयिता है छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। माधवाचार्य के मतानुसार यह बाण का समकालीन था।

पतंजिल महामाध्य का प्रसिद्ध लेखक। कहते हैं कियह ईसा से लगभग १५० वर्ष पूर्व हुआ।

नाराबण- (भट्टनारायण)- वेणीसंहार का रचयिता।
यह नवीं शताब्दी से पूर्व ही हुआ
होगा, क्योंकि इसकी रचना का उल्लेख
आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में बहुत
बार किया है। यह कवि अवन्तिवर्मा के
राज्यकाल ८५५-८८४ ई० (राजतरंगिणी
५ १३४) में हुआ।

बाण- हर्षचिरित, कादंबरी और चंडिकाशतक का विख्यात प्रणेता। पार्वतीपरिणय और रत्नावली भी इसी की रचना मानी जाती हैं। इसका काल निर्विवाद रूप से इसके अभिभावक कान्यकुळा के राजा श्री हर्षवर्धन द्वारा निश्चित किया गया है। जिस समय स्यून त्सांग ने समस्त भारत में भ्रमण किया उस समय हर्षवर्धन ने ६२६ से ६४५ ई० तक राज्य किया। इसलिए वाण या तो छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ या सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। बाण का काल कई और लेखकों के काल का-न्यूनातिन्यून उनका जिनका कि बाण ने हर्षचरित की प्रस्तावना में उल्लेख किया है- परिचायक है।

बिल्हण-महाकाव्य विक्रमांकदेवचरित तथा चौरपं-चाशिका का रचयिता। यह ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्घ में हुआ।

महि- यह श्रीस्वामी का पुत्र था। राजा श्रीधरसेन या उसके पुत्र नरेन्द्र के राज्यकाल में श्रीस्वामी वल्लभी में रहा। लैसन के मतानुसार श्रीधर का राज्यकाल ५३० से ५४५ ई० तक था।

मर्तृहरि-शतकत्रय और वाक्यपदीय का रचियता।
तेलंग महाशय के मतानुसार यह ईस्वी सन्
की प्रथम शताब्दी के अन्तिम काल में
अथवा दूसरी शताब्दी के आरम्भ में हुआ।
परंपरा के अनुसार भर्तृहरि विक्रमराजा का
भाई था और यदि हम इस विक्रम को वहीं
मानें जिसने ५४४ ई० में म्लेच्छों को
पराजित किया था, तो हमें समझ लेना
चाहिए कि भर्तृहरि छठी शताब्दी के
उत्तरार्ध में हआ।

भवभूति-महावीरचरित, मालतीमाधव और उत्तररामचरित का रचियता। यह विदर्भ का मूल निवासी था और कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा के दरबार में रहता था। काश्मीर के राजा लिलादित्य (६६३ से ७२६ ई०) ने इसे परास्त किया था। अतः भवभूति सातवीं शताब्दी के अन्त में हुआ। बाण ने इसके नाम का उल्लेख नहीं किया, अतः यह काल सुसंगत है। कालिदास और भवभूति की समकालीनता के उपाख्यान निरे उपाख्यान होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। भारवि- किरातार्जुनीय काव्य का रचियता। ६३४ ई० के एक शिलालेख में इसका उल्लेख कालिदास के साथ किया गया है। देखों कालिदास।

शास-वाण और कालिदास ने इसे अपना पूर्ववर्ती बताया है अतः यह सातवीं शताब्दी से पूर्व ही हुआ।

मम्मट- काळ्प्रकाश का रचियता। यह १२६४ ई० से पूर्व ही हुआ है क्योंकि १२६४ ई० में तो जयन्त ने काळ्प्रकाश पर 'जयन्ती' नामक टीका लिखी है।

मबूर- यह बाण का श्वसुर था। इसने अपने कुष्ठ से मुक्ति पाने के लिए सूर्यशतक की रचना की। यह बाण का समकालीन था।

मुरारि- अनर्घराघव नाटक का रचयिता। रत्नाकर कवि ने (जो नवीं शताब्दी में हुआ) अपने हरविजय ३८ १६७ में इसका उल्लेख किया है। अतः इसे नवीं शताब्दी से पूर्व का ही समझना चाहिए।

रत्नाकर- हरविजय नामक महाकाव्य का रचियता। अवन्तिवर्मा (८५५-८८४ ई॰ तक) इस कवि के आश्रयदाता थे।

राजशेखर- बालरामायण, बालमारत और विद्धशालभंजिका का रचयिता।यह भवभूति के पश्चात् दसवीं शताब्दी के अन्त से पूर्व हुआ, अर्थात् यह सातवीं शताब्दी के अन्त और दसवीं शताब्दी के मध्य में हुआ।

**बराइमिहिर**- एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्, वृहस्सेहितानामक पुस्तक का रचियता।

विक्रम-देखो कालिदास।

विश्वाखदत्त- मुद्राराक्षस का रचयिता। इस नाटक की रचना का काल तेलंग महाशय के अनुसार सातवीं या आठवीं माना जाता है। शंकर- वेदान्त दर्शन का प्रसिद्ध आचार्य, तथा शारिरिक भाष्य का प्रणेता । इसके अतिरिक्त वेदान्त विषय पर इसकी अनेक रचनाएँ हैं। कहते हैं कि यह ७८८ ई० में उत्पन्न हुआ और ३२ वर्ष की थोड़ी आयु मैं ही ८२० ई० में परलोकवासी हुआ। परन्तु कुछ विद्वान् लोगों (तैलंग महाश्रय तथा डॉक्टर भंडारकर आदि) ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि यह छठी या सातवीं शताब्दी में हुआ होगा। मुद्राराक्षस की प्रस्तावना देखिये।

श्रीहर्ष- यह नैषघचरित का प्रसिद्ध रचियता है। इसके अतिरिक्त इसकी अन्य आठ दस रचनाएँ भी मिलती हैं। इसे प्रायः बारप्टवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ मानते हैं। किल्सन कहता है कि १२१३ ई० में अपने पिता कलश के पश्चात् श्रीहर्ष राजगद्दी पर बैठा। अतः रत्नावली नाटिका जो इस राजा द्वारा लिखित मानी जाती है अवश्य अपने राज्य काल के अन्त में १९१३ से १९२५ के मध्य लिखी गई होगी। परन्तु 'रत्नावली' को इसके पूर्व का ही मानना पड़ेगा क्योंकि दशक्प में इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं और दशक्प दशवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में रचा गया।

सुबन्धु- वासवदत्ता का रचयिता। इसका उल्लेख बाण ने किया है। अतः यह सातवीं शताब्दी के बाद का नहीं। इसने धर्मकीर्ति द्वारा लिखित बौद्धसंगति नामक एक रचना का उल्लेख किया है। यह पुस्तक छठी शताब्दी में लिखी गई थी।

हर्ष- बाण का अभिभावक। ऐसा समझा जाता है कि रत्नावली नाटक बाण ने लिखा और अपने अभिभावक के नाम से प्रकाशित कराया।

. . .

## परिशिष्ट ३

## प्राचीन भारतवर्ष के महत्त्वपूर्ण भौगोलिक नाम

अंग- गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण राज्य। इसकी राजधानी जंगा थी, जो अंगपुरी भी कहलाता था। यह नगर शिलाद्वीप के पश्चिम में लगभग २४ मील की दूरी पर विद्यमान था। इसीलिए यह या तो वर्तमान भागलपुर था, अथवा उसके कहीं अत्यंत निकट स्थित था।

अंधएक देश और उसके अधिवासियों का नाम।
यह कर्तमान तेलंगण की माना जाता है।
गोदावरी का मुझना अंध्रों के अधिकार में
था। परन्तु इसकी सीमाएँ संमवतः पश्चिम
में घाट, उत्तर में गोदावरी, तथा दक्षिण में
कृष्णा नदी थी। कर्तिंग देश इसकी एक
सीमा था (देखो दशा ७ वाँ उल्लास)।
इसकी राजधानी अंध्रनमर संमक्तः प्राचीन
वेगी या वेगी थी।

अर्वति- नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित एक देश। इसकी राजधानी उज्जियिनी थी जिसे अर्वतिपुरी या अर्वात और विशाला (मेघ० ३०) भी कहते थे। यह शिक्षा नदी के तट पर स्थित थी। मालवा देश का पश्चिमी भाग है। महाभारत काल में यह देश दक्षिण में नर्मदालट तक तथा पश्चिम में मही के तटों तक फैला हुआ था। अर्वोत के उत्तर में एक दूसरा राज्य था जिसकी राजधानी चर्मण्यती नदी के तट पर स्थित दसपुर थी, यह ही वर्तमान थीलपुर प्रतीत होता है। यह रन्तिदेव की राजधानी थी।

अम्मक-त्रावणकोर का पुराना नाम। आनर्त- देखो सौराष्ट्र।

इन्द्रप्रस्य- (हरिप्रस्थ या शक्यस्थ भी कहलाता है) इसी नगर की वर्तमान दिल्ली से एकरूपता मानी जाती है। यह नगर यमना के बार्ट ओर बसा हुआ था, जब कि वर्तमान दिल्ली दाई ओर स्थित है।

उत्सन्त वा ओडू- एक देश का नाम । वर्तमान उड़ीसा जो ताम्रतिष्त के दक्षिण में स्थित है और क्रिपशा नदी तक फैला हुआ है- तु० रपु ४ विट ! इस-प्रांत के मुख्य नगर कटक और पुरी हैं जहाँ कि जगनाव का प्रसिद्ध मन्दिर है।

कनखन्न-हरद्वार के निकट एक ग्राम का नाम है। यह शैवालिक पहाड़ी के दक्षिणी भाग पर गंगा के किनारे बसा हुआ है। वहाँ के आसपास का पहाड़ भी कनखल कहलाता है।

किएशा दे०- 'सुबा' के अन्तर्गत।

किलंग- एक देश का नाम जो उड़ीसा के दिवान में स्थित है और गोदावरी के मुझने तक फैला हुआ है। ब्रिटिशकाल की उत्तरी सरकार से इसकी एकरूपता स्थापित की जाती है। इसकी राजधानी किलंग नगर प्राचीन काल में समुद्रतट से (तुठ दश्गठ ७ वाँ उल्लास) कुछ दूरी पर संभवतः राजमहेन्द्री में थी। देठ 'अंब्र' मी।

कांची- दे० 'द्रविड' के अन्तर्गत।

कामस्य- एक महत्वपूर्ण राज्य जो करतीया या सदानीरा के तट से लेकर आसाम की सीमा तक फैला हुआ है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत तक तथा पूर्व में चीन की सीमा तक फैला हुआ होगा, क्योंकि यहाँ के राजा ने किरात और चीन की सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। इस राज्य की प्राचीन राजधानी लीहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी और प्राग्ज्योतिष थी। तु० रघु० ४ ।८९।

मानी जाती है। यह नगर यमुना के बाई कांबोज- एक देश और उसके अधिवासियों का

नाम। यह हिन्दुकुश पहाड़ के उस प्रदेश पर रहते होंगे जहां यह बलख से गिलगित को पृथक् करता है, तथा तिब्बत और लहाख तक फैला हुआ है। यह प्रदेश घोड़ों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर बकरी आदि जानवरों की उन्न से शाल भी बनाये जाते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ अखरोट के वृक्ष बहुत पाये जाते हैं। तु० स्पु० ४ १६ १।

कुंतल- चोल देश के उत्तर में स्थित एक देश। ऐसा प्रतीत होता है कि कुठमदे के दक्षिण में कल्याण था कोलियन दुर्ग इस प्रदेश की राजधानी थी। यह देश हैदराबाद के दक्षिण-पश्चिमी मांग का प्रतिनिधित्व करता है।

कुरुक्षेत्र-दिल्ली के निकट एक विस्तृत प्रदेश। यहीं कौरव और पांडवों के मध्य महासंग्राम हुआ था। यह थानेश्वर के दिक्षण में इसी नाम के पवित्र सरोवर के निकट एक प्रदेश है जो सरस्कती के दिक्षणी से लेकर दृषद्धती के उत्तर तक फैला हुआ है। कभी कभी इस स्थान को 'समंतपंचक' नाम से पुकारते हैं जिसका अर्थ है परशुराम द्धारा वध किये गए क्षत्रियों के रक्त के 'पाँच पोखर'।

कुलूत- एक देश का नाम- वर्तमान कुल्लू प्रदेश। यह प्रदेश जलंघर दोआब से उत्तरपूर्व की ओर शतद्ध (सतलुज) नदी के दाईं और स्थित है।

कुशावंती या कुशस्थली- यह दक्षिणकोशल प्रदेश की राजधानी है और विंध्यपर्वत की संकीर्ण घाटी में स्थित है। यह नर्मदा के उत्तर में परन्तु विंध्यपंवत के दक्षिण में होगा। संभवतः यह वही स्थान है जिसे बुंदेलखंड में हम रामनगर कहते हैं। राजशेखर इस कुशस्थली के स्वामी को मध्यदेशनरेन्द्र अर्थात् मध्यमूमि या बुंदेलखंड का राजा कहते हैं।

केकब - सिंधुदेश की सीमा बनाने वाला केकय एक देश का नाम है।

केरस- कावेरी के उत्तरी समुद्र तथा पश्चिमी घाट

की मध्यवर्ती सूमि की लंबी पट्टी। इस प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं नेत्रवती, सरावती तथा कालीनदी। यह काली नदी ही मुरला नदी समझी जाती है। इसका उल्लेख रघु० ४।४४ तथा उत्तर० ३ में किया गया है, यही केरलप्रदेश की मुख्य नदी है। केरल प्रदेश वर्तमान कानड़ा प्रदेश है जिसके साथ संभवतः मलाबार भी जुड़ा हुआ है और कादेश से परे तक फैला हुआ है।

कोशल- एक प्रदेश का नाम जो रामायण के अनुसार सरयू नदी के तटों के साय-साथ बसा हुआ है। इसके दो भाग हैं- उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल। उत्तर कोशल का नाम 'गन्द' है और यह अयोध्या के उत्तरी प्रदेश को प्रकट करता है जिसमें गन्द तथा बहरायच सम्मिलित हैं। अज, तथा दशरथ आदि राजाओं ने इसी प्रान्त पर राज्य किया। राम की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र कुश ने तो बिंध्यपर्वत की संकीर्ण घाटों में रिधत दक्षिणी कोशल की कुशावती राजधानी में राज्य किया, और लव ने उत्तरी कोशल में रिथत श्रावस्ती में रहकर राज्य किया।

क्रीशांबी- क्स देश की राजधानी का नाम है। यह नगर इलाहाबाद से लगभग तीस मील दूरी पर क्तमान कोसम के निकट स्थित था।

क्रीक्षकी- एक नदी (कुसी) का नाम जो उत्तरी भागलपुर तथा पश्चिमी पूर्णिया से होती हुई दरभंगा के पूर्व में बहती है। इस नदी के तटों के निकट ऋष्यशृंग ऋषि का आश्रम था।

गीड वा पुंडू- उत्तरी बंगाल। (पुंडू मूलरूप से 'पूरी' के वेतस प्रदेश को कहते हैं)।

विब
एक देश और उसके अधिवासियों का नाम।

वेदियों को दाइल और त्रैपुर भी कहते हैं।

यह लोग नर्मदा के उत्तरी तट पर बसे हुए

थे, यह वही लोग थे जिन्हें हम दशार्ण कहते
हैं। एक समय इनकी राजधानी त्रिपुरी थी।

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बढ़ लोग

मध्यभारत के वर्तमान बुन्देलखण्ड में रहते थे, कुछ लोग यह समझते हैं कि इनका देश वर्तमान चन्दिसल था। जबलपुर से नीचे भेरा घर के आसपास बिंध्य और रिक्ष पर्वतों के मध्य में नर्मदा के किनारे पर स्थित माहिष्मती नगरी में हैहय या कलचुरी लोग राज्य करते थे!

चोल- एक देश का नाम जो कावेरी के तट पर बसा हुआ है यह मैसूर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। यह प्रदेश कावेरी के परे है। पुलकेशिन् द्वितीय ने इस नदी को पार करके इस देश पर आक्रमण किया था। यही देश बाद में कर्णाटक कहलाने लगा।

जनस्थान- (मानव वसित) यह दण्डक के महावन का एक भाग है और प्रस्रवण नामक पर्वत के निकट स्थित है। प्रसिद्ध पंचवटी (स्थानीय परम्परा के अनुसार इसी नाम का एक स्थान जो वर्तमान नासिक से लगभग दो मील दूर है) का स्थान इसी प्रदेश में विद्यमान है।

जालन्बर- वर्तमान जालन्बर दोआव। शतद्रु और विपाशा (सतलुज और व्यास) से सिंचित प्रदेश।

तामपर्णी- मलय पर्वत से निकलने वाली एक नदी का नाम। यह वही नदी प्रतीत होती है जिसे आजकल तांब्रवारी कहते हैं, जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से निकलकर तित्रेवली जिले में से होती हुई मनार की खाड़ी में गिर जाती है, तु० रघु० ४ ४ ६ ५०, और बा० रा० १० १४६।

ताम्रलिप्त- दे० 'सुद्धा' के अन्तर्गत।

त्रिगर्त- प्राचीन काल का एक अत्यन्त जलहीन मह प्रदेश। वह सततुज का पूर्ववर्ती महस्थत था। सरस्वती और सत्तुज का मध्यवर्ती भाग भी इसमें सम्मिलित था। उत्तर में जुषियाना और पटियाला है तथा महस्थत का कुछ भाग दक्षिण में है।

त्रिपुर-री- चेदि देश की राजधानी 'चन्द्रदुहिता अर्थातु नर्मदा की तरंगों से शब्दायमान' अतएव इस नदी के किनारे स्थित। जबलपुर से ६ मील की दूरी पर स्थित वर्तमान तिबुर को ही त्रिपुर माना जाता है।

दशपुर- दे० 'अवन्ति' के अन्तर्गत।

दश्चार्ण- एक देश का नाम जिसमें से दशार्ण (दसन) नाम की नदी बहती है। यह मालवा का पूर्वी माग था। इसकी राजधानी विदिशा नगरी थी जिसे वर्तमान भिलसा माना जाता है। यह वेत्रवती या बेतवा नदी के तट पर स्थित है, तु० मेघ० २४।२५, और कादंबरी। कालिदास ने भी विदिशा नाम की एक नदी का उल्लेख किया है जो संभवतः वही है जिसे हम आजकल ब्यास कहते हैं तथा जो बेतवा में मिल जाती है।

द्रविड- कृष्णा और पोलर नदियों के मध्यक्ती जंगली भाग के दक्षिण में स्थित कोरोमंडल का समस्त समुद्रीतट इसमें सम्मिलित है। परन्तु यदि सीमित रूप से देखें तो यह प्रदेश कावेरी से परे नहीं फैला है। इसकी राजधानी कांबी थी जिसे आजकल कांजीवरम् कहते हैं और जो मद्रास के ४२ मील दक्षिण-पश्चिम में वेगक्ती नदी के किनारे स्थित है।

ब्रारका-दे० 'सीराष्ट्र' के अन्तर्गत।

निषद्या – एक देश का नाम जहाँ नल का राज्य था। इस की राजधानी अलका थी जो अलकनन्दा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी भारत का वर्तमान कुमायूं प्रदेश इसका एक भाग था। यह एक वर्षपर्वत का नाम भी है।

पंचवटी-दे० 'जनस्थान' के अन्तर्गत।

पंचाल एक प्रसिद्ध प्रदेश का नाम। राजशेखर के अनुसार (बाठ राठ १० ।८६) यह प्रदेश गंगा यमुना का मध्यवर्ती भाग था, इसीलिए यह गंगा दोआब कहलाता था। हुपद के काल में यह प्रदेश चर्मण्वती (चंबल) के तट से लेकर उत्तर में गंगाद्वार तक फैला हुआ था। भागीरथी का उत्तरीमाग उत्तरांब्बल कहलाता था। और इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। इस प्रदेश का दक्षिणीमाग 'दक्षिणपंचाल' कहलाता था जो द्रुपद की मृत्यु के पश्चात् हस्तिनापुर की राजधानी में विलीन हो गया।

प्रबपुर- भवभूति कवि की जन्मभूमि। यह नगर नागपुर जिले में चन्द्रपुर (वर्तमान चाँदा) के निकट कहीं पर बसा हुआ था।

एषावती- मालवाग्रदेश में सिन्धु नदी के तट पर स्थित वर्तमान नरवाड़ से इसकी एकरूपता मानी जाती है। इसके आस-पास और दूसरी नदियाँ पारा वा पार्वती, तूण और मधुवर हैं जिनका भवभूति ने पारा लावणी और मधुमती के नाम से उल्लेख किया है यह नगर के आसपास बहने वाली नदियाँ हैं। भवभूति के मालतीमाध्य का वर्णित दश्य यह नगर है।

एक प्रसिद्ध सरोवर का नाम वो आवकल पेत्रसिर कहलाता है। इसके निकट ही ऋष्यमूक पर्वत विद्यमान है। इस नाम की नदी सरोवर से निकली है; विशेषकर इसका उत्तरीमाग वन्द्रदुर्ग के मध्यक्ती शिलासरोवर से निकला है। यही संमवतः मूल पंपा था और चन्द्रदुर्ग ही ऋष्यमूक पर्वत। बाद मैं यह नाम इस सरोवर से नदी में परिवर्तित हो गया वो इससे निकली।

पाटिसपुत्र- गंगा और शोण नदी के संगम पर स्थित उत्तरी बिहार या मगध में एक महत्त्वपूर्ण नगर। यह 'कुसुमपुर' या 'पुष्पपुर' शी कहताता था। संस्कृत के लैकिक साहित्य में इस नाम का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि लगमग अठारहवीं शताब्दी के मध्य में यह नगर एक नदी की बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो गया।

पांडच- भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित एक देश को चोलदेश के दक्षिण-पश्चिम में विद्यमान है। मलयपर्वत और ताम्रपर्ण नदी का स्थान निर्विवाद रूप से निश्चत हो चुका है, तुठ बाठ राठ २ १३१। इस प्रदेश की वर्तमान तिज्ञेवली से एकरूपता स्थापित की जा सकती है। रामेश्वर का पावनद्वीप इसी राज्य के अन्तर्गत है। कालिदास ने पांडव्देश की राजधानी का नाम 'नाग-नगर' क्लावा है। जो संभवतः मद्रास से १६० मील दक्षिण में वर्तमान 'नागपत्तन' ही है, तु० राषु० ६।१६-६४।

पारसीक- पर्किया देश के रहने वाले लोग। संभवतः वह शब्द उन जातियों के लिए भी व्यवहार में आता था जो भारत की उत्तरपश्चिमी सीमा में सीमावर्ती जिलों में रहते हैं। इनके देश से 'वनायुदेश्य' नाम से घोड़ों के आने बा उल्लेख मिलता है।

पारिबार्ज भारत की एक मुख्य पर्वतमृंखला। संभक्तः यह वही है जिसे हम शिवालिक पहाड़ कहते हैं और जो हिमालय के समानान्तर उत्तर पूर्व में गंगा के दोआब की रक्षा करता है।

प्रतिष्ठान- पुरूरवस् की राजधानी। पुरूरवा एक प्राचीनकाल का चन्द्रवंशी राजा था। यह स्थान प्रयाग या इलाहाबाद के सामने स्थित था। हरिवंश पुराण में बताया गया है कि यह स्थान प्रयाग के जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ था। कालिदास ने इसे गंगा यमुना के संगम पर स्थित बत्तसाया है। तु० विकाम० २।

प्राची राज्यानी गिरिक्रज (या राजगृह)
थी।इसमें पाँच पर्वत-विपुलगिरि, रत्निगिरे, उदयगिरि, श्रोणगिरि और वैभार (व्याहार)
भिरि सम्मिलित थे।इसकी दूसरी राजधानी पाटलपुत्र थी।परवर्ती साहित्य में मग्ध का नाम कीकट भी आया है।

मत्त्व वा विराट- धौलपुर के पश्चिम में स्थित देश। कहा जाता है कि पांडव लोग दशार्ण के उत्तर में शीरसेन तथा रोहितक के भूमाग से होते हुए यमुना के तट इस प्रदेश में आये थे। विराट देश की राजधानी संभवतः वैराट ही थी जो आजकल जयपुर से ४० मील उत्तर में बैरात के नाम से विख्यात है। मलय- मारत की सात मुख्य पर्वत शृंखलाओं में से एक। इसकी एकरूपता संभवतः मैसूर के दक्षिण में फैले हुए घाट के दक्षिणी भाग से की जाती है जो ट्रावनकोर की पूर्वी सीमा बनाता है। भवभूति के कथनानुसार यह प्रदेश कावेरी से घिरा हुआ है (महावीर० १।३ तथा लघु० ४।४६)। कहते हैं कि यहाँ इलायची, काली मिर्चें, चंदन और सुपारी के वृक्ष बहुत पाये जाते हैं। रघु० ४।५९ में कालिदास ने बतलाया है कि मलय और दर्दुर यह दो पर्वत दक्षिणी प्रदेश के दो वक्षःस्थल हैं। अतः दर्दुर घाट का वह माग है जो मैसूर की दक्षिणपूर्वी सीमा बनाता है। महेन्द्र- भारत की सात मुख्य पर्वतशृंखलाओं में से

महेन्द्र- भारत की सात मुख्य पर्वतम्भृंखलाओं में से एक। वर्तमान महेन्द्रमाले से इसकी एकस्पता स्थापित की जाती है जो कि महानदी की घाटी से गंगा को विमक्त करता है। संभवतः इसमें महानदी और गोदावरी का मध्यवर्ती समस्त पूर्वी घाट सम्मिलत था।

महोदय-(कान्यकुष्ण या गायिनगर) यह वही प्रदेश है जो गंगा के किनारे वर्तमान कन्नीज नाम से विख्यात है। सातवीं शताब्दी में यह नगर भारत का अत्यंत प्रसिद्ध स्थान था। तु० बा० रा० १० |८६-६६।

मानस- एक सरोवर का नाम है जो झटक में स्थित था, जिसे आज कल लद्दाख कहते हैं। झटक के उत्तर में उत्तरी कुठओं का देश है जिसका नाम झरेवर्ष है। पूर्वकाल में यह सरोवर किजरों के आवास के रूप में विख्यात था। कवियों की उक्ति के अनुसार वर्षा ऋतु के आरम्भ में इंस प्रतिवर्ष यझें आकर शरण लेते थे।

माहिष्मती- दे० 'चेदि' के अन्तर्गत।

मिथिला- दे० 'चेदेह' के अन्तर्गत।

मुरल- दे० 'केरल' के अन्तर्गत।

मेकल- अभरकण्टक नाम का पर्वत जहाँ से नर्मदा
नदी निकलती है।

लाट- एक देश का नाम जो नर्मदा के पश्चिम में फैला हुआ था। इसमें सम्मक्तः ब्रोच, बड़ौदा और अहमदाबाद सम्मिलित थे। कुछ के मतानुसार खैर भी इसी में सम्मिलित था। बंग- (समतट) पूर्वी बंगाल का एक नाम (उत्तरी बंगाल था गाँड देश से बिल्कुल भित्र है) इसमें बंगाल का समुद्रतटं भी सम्मिलित है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय तिप्पड़ा और गैरो पहाड़ भी इसमें सम्मिलित थे।

वल्पी- दे० 'सीराष्ट्र' के अन्तर्गत।
वाहीक, वाहीक- पंजाब में रहने वाली जातियों का
सामान्य नाम। इनका देश वर्तमान बलख
है। कहते हैं कि वे पंजाब के उस भाग में
रहते थे जिसे सिन्धु नदी तथा पंजाब की
अन्य पाँच नदियाँ सींचती हैं, परन्तु भारतः
की पुण्य भूमि से यह बाहर था। यह देश
घोडो और हींग के कारण प्रसिद्ध है।

विदर्श - वर्तमान वरार देश। प्राचीन काल में कुंतल के उत्तर में स्थित यह एक बड़ा राज्य था जो कृष्णा के तट से लेकर लगभग नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। विशालकाय होने को कारण इसका नाम महाराष्ट्र भी था, तु० बा० रा० १० ७४। कुण्डिनपुर जिसे विदर्भ भी कहते हैं इस देश की प्राचीन राजधानी थी। इसी की संभवतः आजकल बीदर कहते हैं। विदर्भ देश को वरदा नदी ने दो भागों में विभक्त कर दिया है, उत्तरी भाग की राजधानी अमरावती है, तथा दक्षिणी भाग की प्रतिष्ठान।

विविशा- दे० 'दशार्ण' के अन्तर्गत।

विदेह- मगघ के पूर्वोत्तर में विद्यमान एक देश।
इसकी राजधानी मिथिला थी जो अब
मधुवनी के उत्तर में नैपाल में जनकपुर नाम
से विख्यात है। प्राचीनकाल में विदेह के
अन्तर्गत, नैपाल के एक भाग के अतिरिक्त
वह सब स्थान जो अब सीतामड़ी सीताकुंड
अथवा तिरहुत के पुराने जिले का उत्तरी
भाग और चम्पारन का उत्तर पश्चिमी भाग
कहलाता है, इसमें सिम्मलित थे।

विराट- दे० 'मतस्य'।

वृन्वावन- 'राधा का वन' आज कल मथुरा से कुछ मील उत्तर में एक नगर के रूप में बसा हुआ स्थान। यह यमुना के बार्ये किनारे स्थित है।

शक- एक जनजाति का नाम जो भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर बसी हुयी थी। संस्कृत के श्रेष्ठ साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। सिथियंस से इसकी एकरूपता

शुक्तिमत्- भारत की सात प्रमुख पर्वतशृंखलाओं में से एक। इसकी सही स्थिति का अभी कुछ निर्णय नहीं हो पाया है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नैपाल के दक्षिण में यह हिमालय पर्वत की एक शाखा है।

आवस्ती- उत्तरी कोशल में स्थित एक नगर का नाम जहाँ, कहते हैं कि लव राज्य किया करता था (रघु० १५ ।६७ में इसीको 'शराक्ती' का नाम दिया है)। अयोध्या के उत्तर में वर्तमान साहेत माहेत से इसकी एकरूपता मानी जाती है। यह नगर धर्मपत्तन या धर्मपुरी भी कहलाता है।

सब- मारत की सात प्रमुख पर्वत शृंखलाओं में से एक।आज कल इसी का नाम सबादि है। पश्चिमी घाट जो मलय के उत्तर में नीलिगिरि के संगम तक फैला है, ही सबादि है।

सिंखु- दे० 'पबावती' के अन्तर्गत। सिंधदेश:- वर्तमान सिंघ प्रदेश जो सिंधु नदी का

ऊपरी भाग है।

सुमएक देश का नाम जो वंग के पश्चिम में
स्थित है। इसकी राजधानी ताम्रिक्त (जिसे
तामिलप्त, दामिलप्त, ताम्रिक्पित तथा
तमालिनी भी कहते हैं) की एकरूपता
वर्तमान तमलुक से की जाती है। तमलुक
कोसी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है।
इस कोसी का नाम ही कालिदास ने
'कपिशा' लिखा है। प्राचीन काल में यह
नगर समुद्र के अधिकांश समुद्री व्यापार

किया जाता था। सुब्ब लोगों को ही कभी कभी राढ के नाम से पुकारते थे, (अर्थात् पश्चिमी बंगाल के लोग)।

सीराष्ट्र-(आनर्त) काठियावाड़ का वर्तमान प्रायद्वीप।
द्वारका आनर्तनगरी या अब्बिनगरी कहलाती
थी। पुरानी द्वारका वर्तमान द्वारका से
दक्षिण पूर्व में ६५ मील स्थित मधुपुर नामक
नगर के निकट बसी हुई थी। यह स्थान
रैवतक पर्वत के निकट था। ऐसा ज्ञात होता
है कि यही वह स्थान है जिसे जूनागढ़ का
निकटवर्ती गिरिनार पर्वत कहते हैं। इस
देश की दूसरी राजधानी वलभी प्रतीत होती
है। इस नगर के खंडहर भावनगर से उत्तर
पश्चिम में १० मील की दूरी पर बिल्बी
नामक स्थान पर पाये यये हैं। प्रमास
नामक प्रसिद्ध सरोवर इसी देश में समुद्रतट
पर स्थित था।

सम्ब-पाटितपुत्र से थोड़ी दूरी पर यह एक नगर तथा जिला था। यमुना के पुराने तल के तट पर स्थित वर्तमान 'सुंग' से इसकी एकस्पता मानी जाती है।

हस्तिनापुर- 'हस्तिन्' नाम का भरतवंश में एक प्रतापी राजा था। उसने ही इस प्रसिद्ध नगर को बसाया था। वर्तमान दिल्ली के उत्तरपूर्व में ५६ मील की दूरी पर यह नगर गंगा की एक पुरानी नहर के किनारे बसा हुआ है।

हैमकूट-'स्वर्णशिखर' पर्वत। यह पर्वत उस पर्वत शृंखला में से एक है जो इस महाद्वीप को सात वर्जी (वर्ज पर्वत) में बॉटती है। बहुखा ऐसा माना जाता है कि यह पर्वत हिमालय के उत्तर में-या हिमालय और मेरु के बीच में स्थित है तथा किनरों के प्रदेश (किंयुरुषवर्ष) की सीमा बनाता है। तु० का० १३६। कोलिदास इसके विषय में कहता है-"यह पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों में डूबा है और सुनहरी पानी का स्रोत है" दे० श्र० १९।

. . .

#### परिशिष्ट ४

| सं  | ख्या                 | पूरणी संख्या               | पूरणी संख्या            |  |
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|     |                      | पुँ० तथा नपुं०             | स्त्री०                 |  |
| 9   | . एक:                | प्रथम:-मम्                 | प्रचमा                  |  |
| 2   | द्धिः                | द्वितीय:-यम्               | द्वितीया                |  |
| ą   | <b>3</b> :           | तृतीय:-यम्                 | तृतीया                  |  |
| 8   | चतुर्                | चतुर्थ*तुरीय, तुर्य        | चतुर्थी, तुरीया, तुर्या |  |
| 4   | पञ्चन्               | पंचम*                      | पंचमी                   |  |
| Ę   | षष्                  | महर .                      | क्टी                    |  |
| ৩   | सप्तन्               | सप्तम                      | सप्तमी                  |  |
| ς   | अष्टन्               | अष्टम                      | अष्टमी                  |  |
| Ę   | नवन्                 | नवम                        | नवमी                    |  |
| 90  | दशन्                 | दशम                        | दशमी                    |  |
| 99  | एकादशन्              | एकादश                      | एकादशी                  |  |
| 95  | द्वादशन्             | द्वादश                     | द्वादशी                 |  |
| 93  | त्रयोदशन् .          | त्रयोदश                    | त्रयोदशी                |  |
| 98  | चतुर्दशन्            | चतुर्दश                    | चतुर्दशी                |  |
| 94  | पंचदशन् .            | पंचदश                      | पंचदशी                  |  |
| 98  | षोडशन्               | षोडश -                     | षोडशी                   |  |
| 919 | सप्तदशन् .           | सप्तदश                     | सप्तदशी                 |  |
| 95  | अष्टादशन्            | अष्टादश                    | अष्टादशी                |  |
| 9€  | नवदशन्               | नंबदश                      | नवदशी                   |  |
|     | अथवा                 |                            |                         |  |
|     | एकोनविंशति (स्त्री०) | एकोनविंश                   | एकोनविंशी               |  |
|     | अथवा                 | एकोनविंशतितम               | <b>एको</b> नविंशतितमी   |  |
|     | <b>ऊनविंशति</b>      | <b>जनविंश, जनविंशतितम</b>  | <b>जनविंशी</b>          |  |
|     | अथवा .               |                            | <b>ऊनविंश</b> तितमी     |  |
|     | एकात्रविंशति         | एकात्रविंश, एकात्रविंशतितम | एकात्रविंशी             |  |
|     |                      |                            | एकात्रविंशतितमी         |  |
|     |                      |                            |                         |  |

<sup>\*</sup> पूरण के अर्थ में षट्, कितपय तथा चतुर् शब्दों में डट् प्रत्यय जुड़ने पर उन्हें थुक् आगम होता है (षट्कितिकितिपयचतुरां थुक्)। चतुर् शब्द में पूरण अर्थ में छ और क्तू प्रत्यय भी लगते हैं आद्य अक्षर 'च' का लोप हो जाता है (चतुरश्क्यतावाद्यक्षरत्वेपश्च)। इस प्रकार तुरीय और तुर्थ रूप बनते हैं।

 नान्तसंख्यावाची शब्दों में पूरण के अर्थ में डट् प्रत्यय जुड़ने पर उसे मटू आगम होता है (नान्तादसंख्यादेर्मट्)

| 20         | विंशति                                                                       |   | विंश वेंशतितम                                                                                                                                                                        | विंशी, विंशतितमी                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29         | एकविंशति                                                                     |   | एकविंश, एकविंशतितम                                                                                                                                                                   | एकविंशी                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                              |   |                                                                                                                                                                                      | एकविंशतितमी                                                                                                                                                                                 |
| २२         | द्वाविंशति                                                                   |   | द्वाविंश, द्वाविंशतितम                                                                                                                                                               | द्धाविंशी                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                              |   |                                                                                                                                                                                      | द्वाविंशतितमी                                                                                                                                                                               |
| 23         | त्रयोविंशति                                                                  | + | त्रयोविंश, त्रयोविंशतिमम                                                                                                                                                             | त्रयोविंशी                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                              |   |                                                                                                                                                                                      | त्रयोविंशतित <b>मी</b>                                                                                                                                                                      |
| 28         | चतुर्विशति                                                                   |   | चतुर्विश, चतुर्विशतितम                                                                                                                                                               | चतुर्विशी                                                                                                                                                                                   |
|            | 9                                                                            |   |                                                                                                                                                                                      | चतुर्विशतिमी                                                                                                                                                                                |
| ર્પ        | पंचविंशति                                                                    |   | पंचविंशा, पंचविंशतितम                                                                                                                                                                | पंचविंशी                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                              |   |                                                                                                                                                                                      | पंचिवंशतितमी                                                                                                                                                                                |
| २६         | षड्विंशति                                                                    |   | षड्विंश, षड्विंशतितम                                                                                                                                                                 | षड्विंशी                                                                                                                                                                                    |
| ì          | ~                                                                            |   |                                                                                                                                                                                      | षड्विंशतितमी                                                                                                                                                                                |
| २७         | सप्तविंशति                                                                   |   | सप्तविंश, सप्तविंशतितम                                                                                                                                                               | सप्तविंशी                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                              |   |                                                                                                                                                                                      | सप्तविंशतितमी                                                                                                                                                                               |
| २८         | अष्टाविंशति                                                                  |   | अष्टाविंश                                                                                                                                                                            | अष्टाविंशी                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                              |   |                                                                                                                                                                                      | अष्टाविंशतितमी                                                                                                                                                                              |
| ₹          | नवविंशति                                                                     |   | नवविंश                                                                                                                                                                               | नवविंशी                                                                                                                                                                                     |
|            | अथवा                                                                         |   | नवविंशतितम                                                                                                                                                                           | नवविंशतितमी                                                                                                                                                                                 |
|            | एकोनत्रिंशतृ                                                                 |   | एकानत्रिंश, एकोनत्रिंशत्तम                                                                                                                                                           | एकोनत्रिंशी                                                                                                                                                                                 |
|            | द्वभागाशसम्                                                                  |   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|            | अथवा                                                                         |   |                                                                                                                                                                                      | एकोनत्रिंशत्तमी                                                                                                                                                                             |
|            | अथवा                                                                         |   | ক্তননিম, ক্তননিম্বান্                                                                                                                                                                | एक्रोनत्रिंशत्तमी<br>ऊनत्रिंशी                                                                                                                                                              |
|            | •                                                                            |   |                                                                                                                                                                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                     |
|            | अथवा<br>কনির্নিমূর্                                                          |   |                                                                                                                                                                                      | কলসিমা<br>কলসিম্বানী<br>एকাসসিমা                                                                                                                                                            |
|            | अथवा<br>ऊनत्रिंशत्<br>अथवा                                                   |   | <b>कनिर्वेश, कनिर्वेशत्तम</b>                                                                                                                                                        | कुननिंशी<br>कुननिंशत्तमी<br>एकात्रनिंशी<br>एकात्रनिंशत्तमी                                                                                                                                  |
| ₹0         | अथवा<br>ऊनत्रिंशत्<br>अथवा<br>एकात्रत्रिंशत्                                 |   | <b>कनिर्वेश, कनिर्वेशत्तम</b>                                                                                                                                                        | कनिवंशी<br>कनिवंशत्तमी<br>एकात्रविंशी<br>एकात्रविंशत्तमी<br>विंशी, विंशत्तमी                                                                                                                |
| ₹0         | अथवा<br>ऊनविंशत्<br>अथवा<br>एकात्रविंशत्<br>विंशत्                           |   | कनविंश, कनविंशत्तम<br>एकात्रविंश, एकात्रविंशत्तम                                                                                                                                     | कनित्रंशी<br>कनित्रंशत्तमी<br>एकात्रविशी<br>एकात्रविशत्तमी<br>विशी, विशत्तमी<br>एकविशी                                                                                                      |
|            | अथवा<br>जनतिंशत्<br>अथवा<br>एकात्रतिंशत्                                     |   | कनित्रंश, कनित्रंशत्तम<br>एकात्रत्रिंश, एकात्रत्रिंशत्तम<br>त्रिंश, त्रिंशत्तम                                                                                                       | कनिवंशी<br>कनिवंशत्तमी<br>एकात्रविंशी<br>एकात्रविंशत्तमी<br>विंशी, विंशत्तमी<br>एकविंशी                                                                                                     |
|            | अथवा<br>जनतिंशत्<br>अथवा<br>एकात्रतिंशत्<br>तिंशत्<br>एकतिंशत्               |   | कननिंश, कननिंशत्तम<br>एकान्ननिंश, एकान्ननिंशत्तम<br>निंश, निंशत्तम<br>एकनिंश                                                                                                         | कनित्रंशी<br>कनित्रंशत्मी<br>एकात्रत्रिंशी<br>एकात्रत्रिंशत्मी<br>त्रिंशी, त्रिंशत्मी<br>एकत्रिंशी<br>एकत्रिंशत्मी                                                                          |
| 39         | अथवा<br>जनतिंशत्<br>अथवा<br>एकात्रतिंशत्<br>तिंशत्<br>एकतिंशत्               |   | कनिवंश, कनिवंशत्तम<br>एकात्रतिंश, एकात्रतिंशत्तम<br>तिंश, तिंशत्तम<br>एकतिंश<br>एकतिंश                                                                                               | कनित्रंशी<br>कनित्रंशत्तमी<br>एकान्नित्रंशत्तमी<br>एकान्नित्रंशत्तमी<br>त्रिंशी, त्रिंशत्तमी<br>एकनित्रंशी<br>एकनित्रंशत्तमी<br>द्वानित्रंशी                                                |
| 39         | अथवा<br>जनविंशत्<br>अथवा<br>एकात्रविंशत्<br>विंशत्<br>एकविंशत्<br>द्वाविंशत् |   | कनित्रंश, कनित्रंशत्तम<br>एकात्रत्रिंश, एकात्रत्रिंशत्तम<br>त्रिंश, त्रिंशत्तम<br>एकत्रिंश<br>एकत्रिंश<br>एकत्रिंशतम<br>हातिंश                                                       | कुननिंशी<br>कुननिंशत्तमी<br>एकात्रनिंशत्तमी<br>एकात्रनिंशत्तमी<br>निंशी, निंशत्तमी<br>एकनिंशी<br>एकनिंशत्तमी<br>द्वानिंशत्तमी<br>द्वानिंशत्तमी                                              |
| <b>३</b> 9 | अथवा<br>जनविंशत्<br>अथवा<br>एकात्रविंशत्<br>विंशत्<br>एकविंशत्<br>द्वाविंशत् |   | कनिवंश, कनिवंशत्तम<br>एकात्रतिंश, एकात्रतिंशत्तम<br>विंश, तिंशत्तम<br>एकतिंश<br>एकतिंश<br>एकतिंश<br>दातिंश                                                                           | कनित्रंशी<br>कनित्रंशत्तमी<br>एकात्रत्रिंशी<br>एकात्रत्रिंशत्तमी<br>त्रिंशी, त्रिंशत्तमी<br>एकत्रिंशी<br>एकत्रिंशत्तमी<br>द्वात्रिंशी<br>द्वात्रिंशी<br>व्यक्षिंशी<br>त्रयक्षिंशी           |
| <b>३</b> 9 | अथवा<br>जनतिंशत्<br>अथवा<br>एकात्रतिंशत्<br>विंशत्<br>एकतिंशत्<br>द्वातिंशत् |   | कनित्रंश, कनित्रंशत्तम  एकात्रत्रिंश, एकात्रत्रिंशत्तम  पेकात्रत्रिंश, त्रिंशत्तम  एकत्रिंश  एकत्रिंश  एकत्रिंश  एकत्रिंश  द्वातिंश  द्वातिंश  त्रयस्थिंश  त्रयस्थिंशत्तम  चतुर्सिंश | कनित्रंशी कनित्रंशत्तमी एकान्नित्रंशत्तमी एकान्नित्रंशत्तमी नित्रंशी, नित्रंशत्तमी एकनित्रंशी एकनित्रंशत्तमी एकनित्रंशत्तमी द्वानित्रंशी द्वानित्रंशी न्यस्त्रिंशी नयस्त्रिंशी चतुस्त्रिंशी |
| 39<br>32   | अथवा<br>जनतिंशत्<br>अथवा<br>एकात्रतिंशत्<br>विंशत्<br>एकतिंशत्<br>द्यातिंशत् |   | कनित्रंश, कनित्रंशत्तम  एकात्रत्रिंश, एकात्रतिंशत्तम  त्रिंश, त्रिंशत्तम  एकत्रिंश  एकत्रिंश  एकत्रिंश  दातिंश  दातिंश  दातिंश  त्रथसिंश  त्रथसिंश                                   | कनित्रंशी<br>कनित्रंशत्तमी<br>एकात्रत्रिंशी<br>एकात्रत्रिंशत्तमी<br>त्रिंशी, त्रिंशत्तमी<br>एकत्रिंशी<br>एकत्रिंशत्तमी<br>द्वात्रिंशी<br>द्वात्रिंशी<br>व्यक्षिंशी<br>त्रयक्षिंशी           |

<sup>\*</sup> विंशति इत्यादि शब्दों में पूरणतम के अर्थ में विकल्प से ट् प्रत्यय लगता है (विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्) और इट् भी लगता है। इस प्रकार इनके दो-दो रूप होंगे विंशः, विंशतितमः, त्रिंशत्तमः इत्यादि।

|     |                   | 404                                |                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 35  | पंचत्रिंशत्       | पंचत्रिंश                          | पंचित्रंशी                          |
|     |                   | पंचित्रंशत्तम                      | पंचत्रिंशत्तमी                      |
| 3€  | षट्त्रिंशत्       | षद्त्रिंश                          | षट्त्रिंशी .                        |
| •   |                   | षटुत्रिंशत्तम                      | षट्त्रिंशत्तमी                      |
| ₹(9 | सप्तत्रिंशत्      | सप्तत्रिंश                         | सप्तत्रिंशी                         |
| `   |                   | सप्तत्रिंशत्तम                     | सप्तत्रिंशत्तमी                     |
| ₹⊏  | अष्टात्रिंशत्     | अष्टात्रिंश                        | अष्टात्रिंशी                        |
|     |                   | अष्टात्रिंशत्तम                    | अष्टात्रिंशतमी                      |
| ₹   | नवत्रिंशतु        | नवत्रिंश                           | नवत्रिंशी                           |
| , , | (SPERMIT          | नवत्रिंशत्तम                       | नवत्रिंशत्तमी •                     |
|     | एकोनचत्वारिंशत्   | एकोनचत्वारिश                       | एकोनवत्वारिशी                       |
|     | अयवा              | एकोनचत्वारिंशत्तम                  | एकोनवत्वारिशत्तमी                   |
|     | ऊनवत्वारिंशत्     | <b>জ</b> নचत्वारिश                 | ऊनचत्वारिंशी                        |
|     | अथवा              | ऊनचत्वारिंशत्तम                    | ऊनचत्वारिंशत्तमी                    |
|     | एकात्रचत्वारिंशत् | एक्रत्रत्वारिश                     | एकात्रचत्वारिशी                     |
|     |                   | एकात्रवत्वारिशत्तम                 | एकात्रचत्वारिंशतमी                  |
| 80  | चत्वारिंशतृ       | चत्वारिश                           | चत्वारिंशी                          |
|     |                   | चत्वारिंशत्तम                      | चत्वारिंशत्तमी                      |
| 89  | एकचत्वारिंशत्     | एकचत्वारिंश                        | एकचत्वारिंशी                        |
|     |                   | एकचत्वारिंशत्तम                    | एकचत्वारिंशतमी                      |
| 85  | द्वाचत्वारिंशत्   | द्वाचत्वारिश                       | द्वाचत्वरिंशी                       |
|     | अध्यवा            | द्वाचत्वारिंशतम                    | द्वाचत्वारिंशतमी                    |
|     | द्विचत्वारिंशत्   | द्विचत्वारिंश                      | द्विचत्वरिंशी                       |
|     |                   | द्विचत्वारिंशत्तम                  | द्विचत्वरिंशत्तमी                   |
| 8.5 | त्रयश्चत्वारिंशत् | त्रयश्चत्वारिंश                    | त्रयश्चत्वारिंशी                    |
|     | अथवा              | त्रयश्चत्वारिंशत्तम                | त्रयश्चत्वारिंशत्तमी                |
|     | त्रिचत्वारिंशत्   | त्रिचत्वारिंश                      | त्रिचत्वारिंशी                      |
|     |                   | त्रिक्त्वारिंशतम                   | त्रिचत्वारिंशत <u>मी</u>            |
| 88  | चतुश्चत्वारिंशत्  | चतुश्चत्वारिश                      | चतुश्चत्वारिंशी                     |
|     |                   | चतुश्चत्वारिंशत्तम                 | चतुश्चत्वारिंशी                     |
| 84  | पञ्चचत्वारिंशत्   | पञ्चचत्वारिंश                      | पञ्चचत्वारिंशत्तमी                  |
|     |                   | पञ्चचत्वारिंशत्तम                  | पञ्चचत्वारिंशत्तमी                  |
| ४६  | षट्चत्वारिंशत्    | षट्चत्वारिंश                       | षट्चत्वारिंशी                       |
|     | 84                | षट्चत्वारिंशत्तम                   | षट्चत्वारिंशत्तमी<br>सप्तचत्वारिंशी |
| 8/9 | सप्तचत्वारिंशत्   | सप्तचत्वरिंश                       | सप्तचत्वा (शा<br>सप्तचत्वारिंशत्तमी |
|     | ~~                | सप्तव्स्वारिंशत्तम<br>अष्टाचलारिंश | सप्तचत्वारशत्त्व।<br>अष्टाचत्वारिशी |
| ४८  |                   |                                    | अष्टाचत्या(रश<br>अष्टाचत्यार्रिशतमी |
|     | अथवा              | अष्टाचत्वारिंशतम                   | अन्दायस्याः स्वासमा                 |

|            | अष्टचत्वारिंशत् | अष्टवत्वारिंश     | अष्टचत्वारिंशी       |
|------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|            |                 | अष्टचत्वारिंशत्तम | अष्टचत्वारिंशतमी     |
| 8E         | नवचत्वारिंशत्   | नवचत्वारिंश       | नवचत्वरिंशी          |
|            | अथवा            | नवक्त्वारिंशत्तम  | नवचत्वारिंशत्तमी     |
|            | एकोनपञ्चाशत्    | एकोनपञ्चाश        | एकोनपञ्चाशी          |
|            | अथवा            | एकोनपञ्चाशत्तम    | एकोनपञ्चाशत्तमी      |
|            | ऊनपंचाशत्       | ऊनपंचाश           | ऊनपंचाशी             |
|            | अथवा            | ऊनपंचाशत्तम       | ऊनपंचाशत्तमी         |
|            | एकात्रपञ्चाशत्  | एकात्रपञ्चाश      | एकात्रपञ्चाशी        |
|            |                 | एकात्रपञ्चाशत्तम  | एकात्रपञ्चाशत्तमी    |
| ξo         | पञ्चाशत्        | पञ्चाश            | पञ्चाशी              |
|            |                 | पञ्चाशत्तम        | पञ्चाशत्तमी          |
| 49         | एकपञ्चाशत्      | एकमञ्चाश          | एकपञ्चाशी            |
|            |                 | एकपञ्चाशत्तम      | एकपञ्चाशत्तमी        |
| ५२         | द्वापञ्चाशत्    | द्वापञ्चाश        | द्वापञ्चाशी          |
|            | अथवा            | द्वापञ्चाशतम      | द्वापञ्चाशत्तमी      |
|            | द्विपञ्चाशत्    | द्विपञ्चाश        | द्विपञ्चाशी          |
|            |                 | द्विपञ्चाशत्तम    | <b>हिपञ्चाशत्तमी</b> |
| ५३         | त्रयःपञ्चाशत्   | त्रय:पञ्चाश       | त्रय:पञ्चाशी         |
|            | अथवा            | त्रयःपञ्चाशत्तम   | त्रयःपञ्चशत्तमी      |
|            | त्रिपञ्चाशत्    | त्रिपञ्चाश        | त्रिपञ्चाशी          |
|            |                 | विपञ्चाशतम        | त्रिपञ्चाशत्तमी      |
| 78         | चतुःपञ्चाशत्    | चतुःपञ्चाभा       | चतुःपञ्चाशी          |
|            |                 | चतुःपञ्चाशत्तम    | चतुःपञ्चाशत्तमी      |
| 22         | पञ्चपञ्चाशत्    | पञ्चपञ्चाश        | पञ्चपञ्चाशी          |
|            |                 | पञ्चपञ्चाशत्तम    | पञ्चपञ्चाशत्तमी      |
| ሂξ         | षट्पञ्चाशत्     | षट्पञ्चाश         | षट्पञ्चाशी           |
|            |                 | षट्पञ्चाशत्तम     | षट्पञ्चाशत्तमी       |
| <i>দূত</i> | सप्तपञ्चाशत्    | सप्तपञ्चाश        | सप्तपञ्चाशी          |
|            |                 | सप्तपञ्चाशत्तम    | सप्तपञ्चाशत्तमी      |
| १८         | अष्टापञ्चाशत्   | अष्टापञ्चाश       | अष्टापञ्चाशी         |
|            | अथवा            | अष्टापञ्चाशतम     | अष्टापञ्चाशत्तमी     |
|            | अष्टप•वाशत्     | अष्टपञ्चाश        | अष्टपञ्चाशी          |
|            |                 | अस्टपञ्चाशत्तम    | अष्टपञ्चाशत्तमी      |
| ሂ€         | नवपञ्चाशत्      | नवपञ्चाश          | नवपञ्चाशी            |
|            | अथवा            | नवपञ्चाशत्तम      | नवपञ्चाशत्तमी        |
|            | एकोनषब्टि       | एकोनषष्ट          | एकोनषध्टी            |
|            | अथवा            | एकोन्षष्टितम      | एकोनषष्टितमी         |
|            | उज्नषष्टि       | <b>अनवष्ट</b>     | ऊनषष्टी              |

|            | अथवा                | <b>कनषष्टितम</b> | ऊनषष्टितमी      |
|------------|---------------------|------------------|-----------------|
|            | एकोत्रषष्टि         | एकात्रषप्ट       | एकात्रषष्टी     |
|            |                     | एकात्रबष्टितम    | एकात्रषष्टितमी  |
| ξo         | षष्टि               | षष्टितम्         | षष्टितमी        |
| ξ9         | एकषध्ट              | एकषष्ट           | एकषष्टी         |
|            |                     | एकष्रिटतम        | एकषष्टितमी      |
| ६२         | द्वाषिट             | द्वाषष्ट         | द्वाषष्टी       |
|            | अथवा                | द्वाषष्टितम      | द्वाषष्टितमी    |
|            | द्विषष्टि           | द्विषष्ट         | द्विषष्टी       |
|            |                     | द्विष्षिटतम      | द्विषष्टितमी    |
| <b>ξ</b> 3 | त्रयष्षिट           | त्रयष्ट          | त्रयष्पष्टी     |
|            | अथवा                | त्रयःषष्टितम     | त्रयःषष्टितमी   |
|            | त्रिषष्टि           | त्रिषप्ट         | त्रिषष्टी       |
|            |                     | त्रिषष्टितम      | त्रिषष्टितमी    |
| Ę¥         | चतु <b>ष्म</b> ष्टि | चतुष्पप्र        | चतुष्पष्टी      |
|            |                     | चतुष्मध्रितम     | चतुष्षिटतमी     |
| Ęý         | पञ्चषष्टि           | पञ्चषव्ट         | पञ्चषध्टी       |
|            |                     | पञ्चषष्टितम      | पञ्चषष्टितमी    |
| ξξ         | षट्षब्टि            | षट्षष्ट          | षट्षष्टी        |
|            |                     | षट्षिष्टितम      | षट्षिष्टितमी    |
| ६७         | , सप्तषिट           | सप्तषब्ट         | सप्तषष्टी       |
|            |                     | सप्तषिटतम        | सप्तषष्टितमी    |
| ξς         | अष्टाषष्टि          | अष्टाषष्ट        | अष्टाष्टी       |
|            | अथवा                | अष्टाषष्टितम     | अष्टाषष्टितमी   |
|            | अष्टषिट             | अष्टष्ट          | अष्टषष्टी       |
|            |                     | अष्टपष्टितम      | अष्टषष्टितमी    |
| ĘĘ         | नवषष्टि             | नवषष्ट           | नवषष्टी         |
|            | अथवा                | नवषिटतम          | नवषष्टितमी      |
|            | एकोनसप्तति          | एकोनसप्तत        | एकोनसप्तती      |
|            | अथवा                | एकोनसप्ततितम     | एकोनसप्ततितमी   |
|            | ऊनसप्तति            | <b>ऊनस</b> प्तत  | ऊनसप्तती        |
|            | अथवा                | ऊनसप्ततितम       | ऊनसप्ततितमी     |
|            | एकोन्नसप्तति        | एकात्रसप्तत      | एकान्नसप्तती    |
|            |                     | एकात्रसप्ततितम   | एकात्रसप्ततितमी |
| 90         | सप्तित              | सप्तत            | सप्तती          |
|            |                     | सप्ततितम         | सप्ततितमी       |
| ৩৭         | एकसप्तति            | एकसप्तत          | एकसप्तती        |
|            |                     | एकसप्ततितम       | एकसप्ततितमी     |
| ७२         | द्वासप्तति          | द्वासप्तत        | द्विसप्तती      |
|            |                     |                  |                 |

|      |                     | २७५                  |                      |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|
|      | अथवा                | द्वासप्ततितम         | द्वासप्ततितमी        |
|      | द्विसप्तति          | द्विसन्तत            | द्वासन्तती           |
|      |                     | <b>द्विस</b> प्ततितम | द्विसप्ततितमी        |
| ७३   | त्रयस्सप्तति        | त्रयस्सप्तत          | त्रयस्त्रप्तती       |
|      | अथवा                | त्रयस्सन्तितम        | <b>अयस्स्रततितमी</b> |
|      | त्रिसप्तति          | त्रिसन्तत            | त्रिसर्वती           |
|      |                     | त्रिसप्ततितम         | त्रिसप्ततितमी        |
| ଔ    | चतुस्सप्तति         | चतुसस्वत             | चतुरसप्तती           |
|      |                     | चतुस्सन्ततितम        | चतुस्सन्तितमी        |
| প্রথ | पञ्चसप्तति          | पञ्चसप्तत            | पञ्चसप्तती           |
|      |                     | पष्चसप्ततितम         | पञ्चसप्ततितमी        |
| JOE, | ष्ट्सप्तति          | षट्सन्तत             | <b>भट्सप्तती</b>     |
|      |                     | षट्सन्ततितम          | षट्सप्ततितमी         |
| UU   | सप्तसप्तति          | सप्तसप्तत            | सप्तसप्तती           |
|      |                     | सप्तसप्ततितम         | सप्तसन्तितमी         |
| ७८   | अष्टासप्तति         | अष्टासप्तत           | अन्यसप्तती           |
|      | अथ्वा               | अष्टासप्ततितम        | अष्टासप्ततितमी       |
|      | अष्टसप्तति          | अष्टसप्तत            | अन्टसन्तती           |
|      |                     | अष्टसप्ततितम         | अष्टसप्ततितमी        |
| 9€   | नवसप्तति            | नवसप्तत              | नवसप्तती             |
|      | अथवा                | नवसप्ततितम           | नवसप्ततितमी          |
|      | एकोनाशिति           | एकोनाशीत             | एकोनाशीती            |
|      |                     | एकोनाशीतितम          | एकोनाश्रीतितमी       |
|      | <b>ক্তনাশ্মী</b> ति | <b>उनामीत</b> े      | <b>उनाशीती</b>       |
|      | अथवा                | <b>ऊनाशीतितम</b>     | <b>जनाशीतित</b> मी   |
|      | एकात्राशीति         | एकात्राशीत           | एकात्राशीती          |
|      |                     | एकांत्राशीतितम       | एकाजाशीतितमी         |
| €0   | अशीति               | अशीतितम              | अशीतितमी             |
| €9   | एकाशीति             | एकाशीत               | एकाशीती              |
| दरे  | द्वनशीति            | एकप्रशितितम          | एकाशीतिसमी           |
| 54   | द्वभशात             | क्रुवशीत .           | <b>क्र</b> चशीलि     |
| -2   | त्र्यशीति           | द्वयशीतितम्          | क्यशीतितमी           |
| 도록   | 245HECI             | त्र्यशीत             | त्र्यशीती            |
| 58   | and the same        | त्र्यशीतितम <u></u>  | त्र्ययशीतितमी        |
| Ç8   | वतुरशीति            | चतुरशीत              | चतुरशीती             |
| ₹¥   | <b>पंचाशीति</b>     | चतुरशीतितम           | चतुरशीतितमी          |
| 4.2  | 4-41411121          | पंचाशीत              | पंचाशीती             |
| ςξ ∶ | षडशीति              | <b>पंचाशीतितम्</b>   | पंचाशीतितमी          |
| -A   | - Janet             | षंडशीत               | षडशीती               |

षडशीतितय

षडशीतितमी

| <del>⊏</del> (9 | सप्ताशीति °    | सप्ताशीत        | सप्ताशीती     |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                 |                | सप्ताशीतितम     | सप्ताशीतितमी  |
| दंद             | अध्याशीति      | अष्टाशीत        | अष्टाशीती     |
|                 |                | अष्टाशीतितम     | अष्टाशीतितमी  |
| ςξ.             | नवाशीति .      | नवाशीत          | नवाशीती       |
|                 | अथवा .         | नवाशीतितम       | नवाशीतितमी    |
|                 | एकोननवित       | एकोननवत         | एकोननवती      |
|                 | अथवा           | एकोननवतितम      | एकोननवतितमी   |
|                 | <b>क्रननवि</b> | <b>उन्ननवत</b>  | ऊननवती        |
|                 | अथवा .         | <b>ऊननवतितम</b> | ऊननवतितयी     |
|                 | एकात्रनवति     | एकाञनवत         | एकाञ्चनवती    |
|                 |                | एकात्रनवतितम    | एकात्रनवतितमी |
| Ęo              | नवति           | नवतितम          | नवतितमी 🧓     |
| €9              | एकनवति         | एकनवत           | एकनवती        |
|                 |                | एकनवतितम् '     | एकनवतितमी     |
| Ęą              | द्वानवती       | द्वानवत         | द्वानवती      |
|                 | अथवा           | द्धानवतितम      | द्वानवतितमी   |
|                 | द्विनवति       | द्विनवत         | द्विनक्ती     |
|                 | P              | द्विनवतितम      | द्विनवतितमी   |
| €₹              | त्रयोनवति      | त्रयोनक्त       | त्रयोनवती     |
|                 | अथवा .         | ज्ञयोनवतितम -   | त्रयोनवतितमी  |
|                 | त्रिनवति .     | त्रिनवत '       | त्रिनवती      |
|                 |                | त्रिनवतितम      | त्रिनवतितमी   |
| €8              | चतुर्नवति      | चतुर्नवत        | चतुर्नवती     |
|                 |                | चतुर्नवतितम     | चतुर्नवतितमी  |
| £ξ              | प्रनञ्चवति     | पञ्चनवत         | पञ्चनवती      |
|                 |                | पञ्चनवतितम      | पञ्चनवतितमी   |
| £ξ              | षण्णवति        | मण्यादत         | ब्ष्णवती      |
|                 |                | षण्णवतितम       | चण्यतितमी     |
| €⁄9             | सप्तनवित       | सप्तनवत         | सप्तनवती      |
|                 |                | सप्तनवितम       | सप्तनवितमी    |
| ξç              | अष्टानवति      | अष्टानवत        | अष्टानक्ती    |
|                 | अयवा           | अष्टानवतितम्    | अष्टानवतितमी  |
|                 | अष्टनवति       | अष्टनवत         | अष्टनवती      |
|                 |                | अष्टनवतितम      | अष्टनवतितमी   |
| ££              | नवनवित         | नवनवत           | नवनवती        |
|                 | अथवा           | नवन्वतितम       | नवन्वतितमी    |
|                 | एकोनशत (नपुंo) | एकोनशततम        | एक्रोनशततमी   |

| 900   | शत                            | शततम                    | शततमी      |
|-------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 200   | द्भिशत                        | द्विशततम                |            |
| 300   | त्रिशत                        | त्रिशततम                | द्विशततमी  |
| 800   | चतुरशत                        | चतुश्शततम               | त्रिशततमी  |
| 400   |                               | पञ्चशततम                | चमुश्शततमी |
| 9000  | सहस्र                         | सहस्रतम                 | पञ्चशततमी  |
| 90,00 | o अयुत (नपुंo)                | MAMIL                   | सहस्रतमी   |
|       | २०० तस (नपुंo) अथवा तसा (स्री | ol .                    |            |
| , ,   |                               | 9)                      |            |
|       | दस लाख-प्रयुत (नपुं०)         | दस अरब-खर्ब (go, न      | पं०)       |
|       | करोड़-कोटि (स्त्री०)          | खरब-निखर्ब (पुं०, नपुंत |            |
|       | दस करोड़-अर्ब्द (नपुं०)       | दस खरब-महायदा (नपुं     |            |
|       | अरब-अब्ज (नपुं०)              | नील-श् <b>डू</b> (gjo)  | 9/         |
|       | दस नील-जलिघ (पुं०)            |                         |            |
|       | पद्म-अन्त्य (नपुं०)           | दस परा-मध्य (नपुं०)     |            |
| 809   | एकाधिकचतुः शतम्               | श्ह्य-परार्थ (नपुं०)    |            |
|       | एकाधिकं चतुः शतम्             | एकोत्तरचतुःशतम्।        |            |
| ५०२   | द्वविकपञ्चशतम् .              | एक्ब्रेत्तरं चतुःशतम्।  |            |
| 7-4   | क्षणापणराज्यकाराण्            | स्युत्तरपञ्चशतम्।       |            |
| 5-3   | द्वरिकं पञ्चन्नतम्            | द्वयुत्तरं पञ्चशतम्।    |            |
| €o∄   | व्यधिकमट्शतम्                 | न्युत्तरषट्शतम् ।       |            |
|       | त्र्याधिकं षट्शतम्            | न्युत्तरं षट्शतम्।      |            |
| 00 g  | वतुरिषक्रमन्त्रभतम्           | चतुरुत्तरसप्तशतम् ।     |            |
|       | चतुरिषकं सप्तसतम्             | चतुरुत्तरं सप्तशतम्।    |            |
|       |                               |                         |            |

चतुरुत्तरं सप्तशतम्।

पञ्चोतराष्ट्रशतम् ।

पञ्चोत्तरमब्दशतम् ।

पञ्चनवत्युत्तरसप्तशतम्।

पञ्चनवत्युत्तरं सप्तशतम्।

१,२३४ चतुर्विशत्यिकत्रयोदशशतम् चतुर्विशत्यधिकत्रिशताधिकसहस्रम् । ७६, ६३५ पञ्चत्रिंशदिकम्पट्शताधिकनवसहस्राधिकसप्तायुतम्। 9,9५ ३३२ **द्वात्रिंशदिषक्र**त्रिशतोत्तरपञ्चदशसहस्राणि एकं लक्षञ्च।

६०५ पञ्चाधिकाष्ट्रशतम्

पञ्चाधिकमण्टशतम्

पञ्चनवत्यधिकं सप्तशतम्

७६५ पञ्चनवत्यविकसप्तशतम्



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | - |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . The same |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Veget 1    |   |   |
| Name of the Control o |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
| Action of China Species I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
| FI STANK HAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
| Contract Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |   |

Professional Commence of the C

With the control of t

the first terms of the second second

And the second s

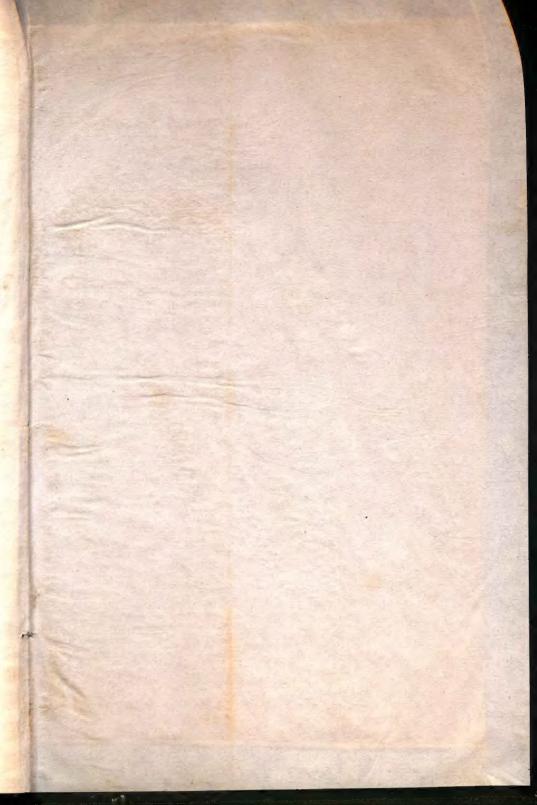



# भारतीय विद्या संस्थान

सी-27/59, जगतगंज, वाराणसी-221 002